#### प्रस्तावना ।

दोहा-तावत गर्जत ज्ञास्त्र सव, जम्झुक इव वनमाहि । महाञ्चाक्ते वेदान्त हरि, यावत नादत नाहि ॥

जबतक पुरुपको ब्रह्मात्माका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तबतक पुरुपका जन्म मरण संसारसे निष्टत्त नहीं होता । वह अपरोक्ष ज्ञान भी मुमुक्षुजनको वेदान्तशास्त्रके श्रवण मनन निदिष्यासनसे होवे है. इसवास्ते पुरुपको साधनचतुष्टय संपन्न होकर वेदान्तशास्त्रका श्रवण अवस्य करना चाहिये. वेदान्तराास्त्रके संस्कृतमें अनेक प्रन्थहें, जैसे शारीरकभाष्य, उपनिपद्भाष्य, गीताभाष्य इत्यादि, परंतु वे संस्कृतमें हैं. व्याकरण न्यायशास्त्रादिकोंके अध्ययन विना वे रामझमें नहीं आते । जिन सुमुक्षुओंका संस्कृतमें प्रवेश नहीं उनके वास्ते साधु निधळदासजीने उन वेदान्तके संस्कृत प्रन्थोंके अनुसार दो प्रन्थ बनाये हें एक ''विचारसागर'' और दूसरा यह ''वृत्तित्र-भाकर'' है । विचारसागर वहुत सरलहै मंदबुद्धियाले मुमुश्रुमी उसको पठन करसक्तेहें और उन मंद्बुद्धिवालोंके लियेही बनायाहै इसवास्त उसमें प्रत्यक्षादिं प्रमाण और अख्याति आदि विषय वहत सक्षेपसे निरूपण कियेहें, इसवास्ते उनमें मुमुख्न नोंके कई संदेह रहजातेहें । परंतु इस ''वृत्तिप्रभाकर'' प्रन्यमें साधुनिश्चलदासजीने उन प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा अख्याति आदि पदार्थोंको विस्तारसे निरूपण कियाहै, इसवास्ते वडे वडे संदेहों को दूर करनेवाळा यह प्रन्थहें और यही प्रन्य ब्रह्मज्ञानद्वारा असारसंसारसे मुक्त करनेहाराहै । इसको प्रथम नारायणजी विकमजीने शिला अक्षरोंमें छपवाया था इसलिये उसके अक्षर सुंदर न हुए और पाठकों को पढ़ने पढ़ानेमें भी सुळम न हुआ। अतएव हमने श्रीयुत पं० देवचरण अवस्थीजीसे ग्रुद्ध कराकर प्रकाशित किया था सो हार्योहाथ विकाग्या मुमुक्षुओंकी विशेष एचि होसेने अत्रकावार श्रीयुत पं०: नन्दलाळजी शास्त्रीजीसे मलीभाँति शोधन कराय सपुष्ट कागजपर मुद्रितकर प्रसिद्ध कियाहै आशाहै कि मुनुक्षजन इसे सादर प्रहण करेंगे ॥

किवत्त चृत्तिप्रभाकर श्रंथ रच्योहै लिलतपंथ, आति त्य खुध स्वामि निश्चल अन्पही । अष्टेहें प्रकाश श्रम तमको करत नाश, आविर सुभाव होत आनन्द स्वरूपही ॥ स्रत्तस तुल्सीदास केशवदास आदिभले, छं रनके रचवेमें भये किवभूपही । याहिके समान भाषा श्रंथनमें अर्थ नाहि, जासुके मननकरे भिट भवकूपही ॥ १ ॥ मत्यक्षानुमान पुनि शब्द उपमान मान, अर्थापत्ति अरु अनुपल्लि प्रमानही । प्रथम औ दूजे तीजे चतुर्थ पंच छठे, कमहूंते इनहुं क्रूं मनमाहिं आनही ॥ सप्तमप्रकाशहूमें वृत्तिको स्वरूप भन्यो, अष्टम प्रकाशमाहि फलवृत्ति गानही । बुधजन द्वारे याको करत विचार जोई, बुद्धहूकी मंदता करेगो सब हानही ॥ २ ॥

आपका कुपामिलाषी-

खेमराज श्रीकृष्णदास, ''श्रीवेङ्कटेश्वर'' स्टीम्–सुद्रणालयाध्यक्ष सुंबई-

# अथ श्रीवृत्तिप्रभाकरविषयानुक्रमणिका ।

| रसंगांक. • •        | विषय.                         | पृ    | ष्ट्रांक. | प्रसंगोक.                | विषय.                          | पृष्ठांक.     |
|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| -                   | स्त्रमाणनिरूप<br>नः प्रकाशः १ | -     | म ं       |                          | के अनुसार<br>की रीति.          |               |
| १ वृत्तिके साम      | ान्य <b>ळक्षण और</b> भेर      | ₹     | 8         | १८ न्याय और वे           |                                |               |
| २ प्रमाणके भे       | दका कथन                       |       | 8         | विलक्षणता.               | ****                           | ٠ ٦٩          |
| ३ करणका रुक्ष       | 1ण                            |       | 8         | १९ वाचस्पतिके            | मतका ( मनक                     | ते इंदि-      |
| ४ प्रत्यक्षप्रमाने  | त मेदका कथन                   |       | ٩.        | यताकी ) सा               | एपाही दृष्टि <del>स</del> ें ७ | गीकार ३०      |
| ५ प्रत्यक्षप्रमाके  | श्रोत्रजप्रमाका               |       |           | २० न्याय और वे           | दान्तका प्रत्यक्ष              | विचा-         |
| निरूपण.             |                               |       | Ę         | रमें भेद.                | ****                           | ३३            |
| ह् प्रत्यक्षप्रमाने | त भेद त्वाचप्रमाक             | τ     |           | २१ प्रत्यक्षप्रमाका      | उपसंहार.                       | <b></b> ₹४    |
| নিভ্ৰেণ্ড.          | ****                          |       | १०        |                          |                                |               |
| ८ प्रत्यक्षप्रमावे  | त भेद रासनप्र <b>म</b>        | गुका  |           | अथातुमानः                |                                |               |
|                     |                               |       | १६        | ा <u>इ</u> ता            | यः प्रकाशः                     | ₹.            |
| ९ प्रत्यक्षप्रमावे  | न भेद घाणजप्रम                | क्ता, |           | १ अनुमितिकी              | सामग्रीका र                    | इक्ष <b>ण</b> |
|                     |                               |       | १७        |                          | •••                            |               |
| १० मानसप्रस्यक्ष    | तप्रमाका निरूपण               |       | १८        | २ अनुमिति ज्ञा           | नर्में ज्यासिके ज्ञा           | नकी           |
| -                   | के करणका विचार                |       | 1         | अपेक्षाप्रकार.           | ****                           | ३७            |
| १२ ज्ञानके आ        | प्रयका कथन.                   |       | २२        | ३ सकलनैयायि              | कमतमें अनुमि                   | तिका          |
| १३ न्यायमतके        | अनुसार भमकी                   | रोति. | २२        | कमः                      |                                | ३८            |
|                     | मिं विदोषणके ज्ञ              |       | ļ         | ४ अञ्जीमतिविषै           |                                |               |
|                     | *****                         |       | २२        | ५ अद्वैतमतानुस           | गरं अनुमितिकी                  | रीति ४०       |
|                     | और विशेष्यका                  |       |           | <b>इं</b> व्याप्तिकी स्थ | तिकी व्यापारता                 | और            |
|                     | और विशेष्यके                  |       |           | संस्कारको अव             | यापारता                        | ****          |
|                     | न्यायमतके अम                  |       |           | ७ स्वार्थानुमिति         | और अनुम                        | नका           |
| •                   |                               |       | २६        | स्वरूप,                  |                                | 8 g           |

| - | प्रसंगांक.                      | विषय,                                                                        | पृष्टांक.        | प्रसंगांक,                                         | विषय,                                                                                                     | â                                 | प्राप्त.  |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | स्वरूप<br>९ वेदान्तम<br>मानका स | मान अनुमिति और तर्ष<br><br>तर्मे तर्कसहित पराध<br>त्रहरप<br>अनुमानका प्रयोजन | કર<br>ોનુ-<br>કક | १७ पट्नेदिव<br>१८ आकांक्ष<br>सहकारी.<br>१९ उत्कटरि | हितिकारका मत.<br>त वाक्यके तात्वर्यके<br>ा आदिक च्यारि शाच्<br><br>जेज्ञासाक्ं बोधकी<br>तात्वर्य और वेद अ | हिंग.<br>द्वीयके<br>•••<br>हेतुसा | ٥٠)       |
|   |                                 | <br>व्यूपमाणनिक्रपण                                                          |                  | विपे विच                                           | M                                                                                                         | <b>,</b>                          | <i>((</i> |
|   | ₹                               | रृतीयः प्रकाशः <sup>ः</sup>                                                  | ₹.               | , .,                                               | पमाननिरूपणं व                                                                                             |                                   |           |
|   | १ शाब्दी प्र                    | माका भेद.                                                                    | 24               | ₹                                                  | तुर्थः प्रकाशः                                                                                            | ૪.                                |           |
|   | २ शाब्दी                        | प्रमाका प्रकार                                                               | ,,, ,,           | 9 इसमंग                                            | के अभिप्रायपूर्वक दो                                                                                      | न्याय                             |           |
|   | ६ शब्दकी                        | शक्तिवृत्तिका कथन                                                            | 8\$              |                                                    | उपमान औ उपरि                                                                                              |                                   |           |
|   | ४ शान्दी                        | प्रमाकी रीतिपूर्वक शक्ति                                                     | <b>क्तविपै</b>   | द्विधा स                                           |                                                                                                           |                                   | ९२        |
|   | •                               |                                                                              | 80               | २ वेदांतर                                          | तिसें उपमान औ                                                                                             | उप-                               |           |
|   | ९ मात्र्यन                      | काभेद ••.                                                                    | 98               |                                                    |                                                                                                           |                                   | ९४        |
|   | ६ शब्दक                         | र्गी शक्तिलक्षणादृत्तिका                                                     | संक्षेपतें       | 1 '                                                | सागरमें न्यायरीतिंसं                                                                                      | उपमि-                             |           |
|   | कथन-                            | ****                                                                         | 9:               | `1                                                 | कथनका अभिप्राय.                                                                                           | ****                              | ९५        |
|   | . ७ वाक्य                       | र्थिज्ञानका ऋम,                                                              | 93               |                                                    | क्षवेदांतरीति भौ न                                                                                        |                                   |           |
|   |                                 |                                                                              | ···· . 91        | 8 े. तितें वि                                      | विष्यण उपमिति ६                                                                                           | गै उप-                            |           |
|   |                                 | की तृतीयगौणदृत्तिका                                                          | -                | - 1                                                |                                                                                                           |                                   | ९५        |
|   |                                 | गैन्यंजनादृत्तिका कथन                                                        |                  | 1 " ~ "                                            | परिभाषा औ साकी ट<br>                                                                                      |                                   |           |
|   |                                 | गाने भेदका कथन.                                                              | ્… ફ             | ,                                                  | ता खंडन                                                                                                   |                                   | 37        |
|   |                                 | दबोधकी हेतुताका<br>वाक्यमें छक्षणाका र                                       |                  | इ ६ करण                                            | के छक्षणका निर्णय.                                                                                        | ••••                              | 56        |
|   |                                 | वाक्यम   छक्षणाका  व<br>तामै शंकासमाधानः                                     |                  | ८ अथ ङ                                             | र्थापत्तिप्रमाणनि                                                                                         |                                   |           |
|   |                                 | गाविना शक्तिश्रिक्ते                                                         | •                | ट । ज्यय ज                                         | विश्वासम्बद्धाः<br>पंचमः प्रकाशः                                                                          |                                   | नाम       |
|   |                                 | भद्रेत त्रसकी बोधक                                                           |                  | <b>े १</b> न्याय                                   | न्यपनः नयस्यः<br>मतमें अर्थापत्तिका अन                                                                    |                                   |           |
|   | १,५ मीम                         | साका मत्त                                                                    | . <sub></sub> •  |                                                    | अनुमानका वर्णन.                                                                                           | ****                              | १०२       |

|                                                         |                                                                                                     | _                           |                                                                                                      |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| प्रसंगांक.                                              | विषय.                                                                                               | પૃષ્ઠાંન-                   | प्रसंगांक त्रिपय. पृष्ठांक                                                                           | - |
| व्यतिरेकि<br>पत्तिका स्व<br>३ अर्थापत्तिः<br>स्वरूप भेद | तैं एक अन्विय (अन्<br>) अनुमान और अ<br>तिकार<br>प्रमाण और प्रम<br>: अरु उदाहरण<br>का जिज्ञासुके अनु | र्था-<br>′१०४<br>ाका<br>१०५ | ११ नवीन तार्किकके उक्तमतका खंडन १३८                                                                  |   |
| _                                                       | व्धित्रमाणनिरूप<br>१ष्टः प्रकाशः ६.                                                                 | णंनाम                       | १२ न्यायसंप्रदायमैं घटके प्रच्यंसके<br>प्रागभावकी घट और घटप्राग-                                     |   |
| भेद                                                     | सामान्यछक्षण ।<br><br>न्यायमतमैं अभावके ।                                                           | १०९                         | भावरूपता १८०<br>१६ उक्तमतका खंडन और घटप्रध्वं-<br>सके अभावप्रतियोगिक प्रागमावकी                      |   |
| स्पर विक्                                               | क्षणताकी साधकप्रती                                                                                  | ति १११                      | सिद्धिः १४९<br>१४ सामयिकाभावके प्रागमावकी                                                            |   |
| विज्ञ्ज्ञणत<br>४ अमावका                                 | यमतमें अभावके एरस्<br>ाकी साधक प्रती<br>द्वितीयळक्षण ७<br>प्रतीति                                   | ति ११२<br>गौर               | अभाव प्रतियोगिता १४२<br>१९ प्राचीनप्रागभावके प्रव्वंसकी प्रन<br>तियोगिप्रतियोगि और प्रतियोगि-        |   |
| े ९ अनोन्याः                                            | गुबलक्षण और त                                                                                       | 1                           | प्रतियोगीके व्यसमें अंतर्भोवका न-<br>वीनकरि खंडन और ताकी अ-                                          |   |
| ६ नवीनरीहि<br>भेद और वि                                 | सिं संसर्गामावके च्य<br>तिनके छक्षण और परी                                                          | क्षा ११६                    | भावप्रतियोगिता १४१<br>१६ घटाच्योन्यामावके अत्यंतामावकी                                               |   |
| विरोध इ                                                 | र्गामायका प्रतियोग्<br>ग्रीर अन्योन्यामायका                                                         |                             | चटस्त्ररूपता और तामै देख १८४<br>१७ अत्यंतामावके अत्यंतामावकी प्रथ-<br>मात्यंतामावकी प्रतियोगीरूपताका |   |
| 🗸 चतुर्विधसं                                            | सर्गाभावका परस्<br>अन्योन्याभावका तिर                                                               | <b>गर</b>                   | प्रतिपादन और खंडन १४६<br>१८ अमात्रप्रतियोगिक अन्योन्यामावके                                          |   |
|                                                         |                                                                                                     | १२३                         |                                                                                                      |   |

### वृत्तिप्रभाकर्!

| प्रसंगांक.                                                                        | विषय.                                                                                                             | पृष्ठांक,               | प्रसंग | ांक.                                    | विषय.                                                           |                     | ঘূঢ়াক.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                                                   |                         | ३२     | क्षके दक्षण<br>प्रत्यभिज्ञा             | तें इंद्रियअजन्य<br>का निर्णय,<br>और अभिज्ञा<br>स्मृति आदि      | म्त्यक्ष-           | १७८        |
| २१ अन्योन्यामाव                                                                   | की सादिसांतता औ<br>अंगीकार                                                                                        | τ                       |        | ज्ञानींका स                             | ्ट्रात नाम्<br>ामग्रीसहित निर्ण<br>ाके नियमसे                   | यि.                 | १७९        |
| <b>२२</b> अभावकी प्रम<br>रूपण और उ                                                | कि हेतुप्रमाणका नि<br>गमावज्ञानके भेदपूर्वव<br>गमपक्षमें विषयानपेक्ष                                              | -<br>ñ                  | ३९     | प्रत्यक्षज्ञानः<br>अभावके               | ता अनुसंधानः<br>ज्ञानकी िसर्वेत्र                               | <br>परोक्ष-         |            |
| २३ सिद्धांतमें परो<br>पेक्षा और                                                   | क्षश्रममें विषयकी र<br>अपरोक्षश्रममें अपेक्ष                                                                      | ान-<br>ग १५६            | ३५     | अनुपर्लाव्य<br>नैयायिकको                | ाय<br>प्रमाणके अर्ग<br>इंका और                                  | ोकारमें<br>सिद्धां- |            |
| अन्यथाद्याति                                                                      | ावअम अनादिस्था<br>का अंगीकार.                                                                                     | ,,                      |        |                                         | यान,<br>प्रमाणके निरू                                           |                     | <b>१८८</b> |
| प्रमाकी इंद्रिय<br>सामग्रीका क<br>२६ स्तंममें पिशा<br>माधानपूर्वक<br>२७ उपलंभके व | थार्थभ्रमस्य सभाव<br>। सौरं अनुपर्द्धभावि<br>धन,<br>चके दष्टांतसें शंकार<br>अनुपर्द्धभका निर्णय<br>॥रोप और अनारोप | दें<br>१९८<br>त-<br>१६१ | 5      | दृत्तिमेदः<br>मंडनक्<br>स्वतः           | क् उपयोगः<br>अनिर्वचनीय<br>पातिखंडन<br>भमात्वभमाप<br>जंनाम सप्त | ख्या<br>औ<br>औ      |            |
| त्यक्षतामें व<br><b>२८</b> जिसइंद्रियते                                           | की प्रत्यक्षता और क<br>दाहरण<br>उपलंभका आरो<br>उपलंभके आरोप                                                       | १ <b>६</b> ९            | ş      | ड्यादान (                               | <b>प्रकाशः</b> ७.<br>समनायि ) अस<br>ण अरु संव                   | मबायि               | -          |
| अभावका प्र<br><b>२९</b> न्यायमतमे                                                 | त्यक्ष.<br>सामग्रीसहित अभाव                                                                                       | १७२<br>-                | 7      | लक्षण<br>उभयकारण                        | •••<br>के अंगीकारपूर्वक                                         | ••••<br>तांसरे      | १९६        |
| ३० भट्ट और है                                                                     | न                                                                                                                 | <b>H</b> -              | 3      | असमवास्य<br>दृत्तिज्ञानका<br>औ सामान्यह | तारणका खंडनः<br>. उपादाननिमित्तः<br>इक्षणः                      | <b>कार</b> ण        |            |
| तत्तं प्रभाकी<br>णताः                                                             | सामग्रीविषे विद्य                                                                                                 |                         | 8      | प्रत्यक्षके र                           | क्षणसहित प्रमा<br>जज्ञानका भेद.                                 | -एछ                 | -          |

|            | •                                                           | _            | `                                                                                | • •       |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| असंग       | कि. त्रिपय.                                                 | पृष्टांक.    | प्रसंगांकः त्रिपयः                                                               | पृष्ठांक, |
|            | संशयरूप भमका स्क्षण और<br>मेद<br>निश्चयरूप भमज्ञानका स्क्षण | 770          | २१ रज्जु आदिक्तनकी इदमाकार<br>प्रमातें सपीदिक्तनका भमज्ञान होने<br>तामें दो पक्ष | 202       |
| 9          | अध्यासकालक्षण और भेद                                        | 250          | २२ कवितार्किकचकवर्ति नृसिंहमहो-                                                  | 484       |
| <          | अन्योन्याच्यासमं शंकासमाधान.                                | , , ,<br>२२३ | पाध्यायका मत                                                                     | २४५       |
| ٩          | अनात्मामं अध्यस्त आत्माकी पर-<br>मार्थसत्ताविपे तात्पर्य    | २२५          | २३ उपार्ध्यायके मतमें सामान्य ज्ञान<br>(धर्मिज्ञान) बादीकी शंका औ                | (,,       |
| ₹ 0        | अध्यासका अन्यद्यक्षण                                        |              |                                                                                  | २४६       |
| ११         | एक अधिकरणमें भावाभावके वि-                                  | - ' '        | २४ प्राचीन आचार्य धर्मिज्ञानवादीका                                               | •         |
|            | रोधकी शंका और समाधान                                        | "            | मत                                                                               | २४९       |
| <b>१</b> २ | भष्यासके प्रसंगर्ने चारी शंका.                              | २२७          | २५ धर्मिज्ञानवादीके मतमे उपाध्यायका                                              |           |
| १३         | <b>टक्त च्यारी शंकाफे समाधान.</b>                           | २२९          | रांका समाधान                                                                     | २५१       |
| \$ 8       | पूर्वीक्त अध्यासके भेदका अनुवाद                             |              | २६ उपाच्यायकरि सादक्यज्ञानक् ७-<br>ध्यासकी कारणताका खंडन                         | 268       |
| १५         | और तामें टदाहरण<br>सिद्धांतसंमत अनिर्वचनीय स्या-            | २३१          | २७ धर्मिज्ञानवादीकार उपाध्यायके मत-<br>में दोप और ताका परिहार                    |           |
|            | तिकी रोति सांप्रदायिक मत                                    | २३४          | २८ टपाध्यायके मतमें धर्मिज्ञानवादीकी                                             | 778       |
|            | उक्त भनिर्वचनीय स्यातिरूप अ-                                |              | शंका और समाधान                                                                   | २५६       |
| •          | र्थमें शंका और संक्षेपशारीरकका                              | 1            | २९ उपाध्यायके मतमें शंका और                                                      |           |
| १७         | समाधान ं<br>कावि तार्किक चक्रवर्ति दृसिंह्महो-              | २३५          | समाधान २<br>३० धर्मिज्ञानवादीकारे अध्यासमै परंप-                                 |           |
|            | पाच्यायके मतका भनुवाद और                                    | Į            | रासें नेत्रका उपयोग और उपाध्यायन                                                 | nit.      |
|            | अनादर,                                                      | २३७          | शंखपीतताच्यासमें साक्षात्<br>उपयोग न                                             | e a       |
|            | अध्यासकी कारणतामें पंचपादिका                                |              | ३१ धर्मिज्ञानवादीकारे शंखपीतताका                                                 | · X ·     |
| •          | और त्रिवरणका मत                                             | २३८          | अन्ध्यास भौ उपाध्यायकारे ताका                                                    |           |
| १९         | पंचपादिका और संक्षेपशारीरकके                                | l            | अनुवाद अरु दोष २                                                                 | £ ?       |
|            | मनकी विलक्षणता और तामें रहस्य.                              | २३९          | ३२ धर्मिज्ञानबादीकारे उक्त दौषका                                                 |           |
| २०         | विषयोपहित और वृत्त्युपाहितचेत-                              | 1            | ( दोबार ) समाधान औ उपाध्याय-                                                     |           |
|            | ्नके अभेदमैं शंकास्माधानः                                   | २५०          | . कॉरे (दोवार) दोष २                                                             | ६३        |

| प्रसंगा    | क. विषय.                                                                      | पृष्टांक.          | प्रसंगांव     | ī•                      | विषय.                           |                 | वृष्टांक         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>3</b> 3 | मधुर दुग्धमें तिक्त रसाध्यासकी र<br>नागोचरतापूर्वेक उपाध्यायके मत<br>निष्कर्ष |                    | <b>হ</b><br>ব | त्यवादीकी<br>।दका खंडन, | ल्यातिकी री<br>पितिसैं असत      | ्ख्याति-<br>••• | २८१ <sup>.</sup> |
| ₹४         | आचार्योक्ति औ युक्तिसें उपाध्या                                               |                    | 84            | ते <b>ईतांत्रिककी</b>   | रीतिसें अस                      | त्ख्या-         | <b>*</b> .       |
|            | मतकी विरुद्धता औ धर्मिज्ञानवार्द                                              | ोके:               | f             | तेवाद                   |                                 | ••••            | २८ <b>२</b> .    |
|            | मतमें उक्त दोषका समाधान                                                       |                    |               |                         | कारकी रीति                      |                 |                  |
| ३५         | तिक्तरसाध्यासमें कोईकी अन्यड                                                  |                    | /4            | ह्यातिवाद.              | * ****                          | ••••            | २८३.             |
|            | औ खंडन                                                                        | •                  | _             |                         | यातिवादका                       |                 | २८४              |
|            | मुख्यसिद्धांतका कथन                                                           |                    | 1 '           | _                       | तीरीति औ                        | _               |                  |
| <i>ৰু</i>  | ंधर्मिज्ञानवादमैं आकाशमैं नीलता                                               |                    | l             |                         | ानी आत्मख्य                     | -               |                  |
|            | च्यासका असंभवदोष औ ताका<br>परिहार                                             |                    | 1             |                         | य,                              |                 |                  |
| ٦,         | सर्पादि श्रमस्थलमे च्यारमत <b>अं</b>                                          |                    | 1 '           |                         | ानी आत्मख्य                     |                 |                  |
| *<         | चतुर्थं मतमें दोष. :                                                          |                    | 1             | •                       | खंडन                            |                 | २८५              |
| ٦.         | चतुर्य मतम दायः :<br>९ अनिर्वचनीयख्यातिमै उक्त च्या                           |                    |               |                         | ो भेदनमें वी                    |                 |                  |
| *          | ्मतका अनुवाद औ ताकी सम                                                        |                    | 1             | -                       | मख्यातिका अ                     | -               | ₹८६              |
|            |                                                                               | <br>२७५            | 4.8           |                         | भी ' आत्मस्य<br>                |                 |                  |
|            | ्र शास्त्रांतरमें उक्त पांचख्यातिके न                                         |                    | Į.            |                         | खंडन <b></b>                    |                 |                  |
|            | १ सत्ख्यातिकी रीतिं                                                           | •                  | 144           |                         | वादतें विरुक्ष<br>सद्धांत       |                 |                  |
|            | २ सत्ख्यातिवादका खंडन.                                                        |                    | `             |                         | ाधात<br>गैरव दोषंके             |                 |                  |
|            | ३ द्यक्तिमें सत्यरजतकी सामग्री                                                |                    | 1,5           |                         | । ९४ ६ । ५५<br>विज्ञानवादकाः    |                 |                  |
|            | अंगीकार औ खंडन                                                                |                    | 9 6 16        | =                       | ापशासवादका<br>तिकी रीति व       |                 |                  |
| 8          | ४ सत्स्यातिवादीकारे उक्तदोष                                                   |                    | ',            |                         | तिनादीका                        |                 |                  |
|            | परिहार औ ताका खंडन                                                            |                    | 92            |                         | ारानाज्ञानाः<br>क्तिद्विविधख्या |                 |                  |
| ;          | ३९ रजतज्ञानकी निवृत्तिसे प्रातिभ                                              | ासिक               | 1             |                         | न मृतका प्रव                    |                 |                  |
|            | भी ब्यावहारिक रजतकी नि                                                        | <b>इ</b> चि        |               | खंडतः                   |                                 |                 | 2.6 b            |
|            | औ ताका खंडन.                                                                  | اه ج               | २   ५९        | पूर्वोत्त               | अन्यथाख्या                      | <br>तिवादका     | <br>[            |
| ,          | ४६ सत्स्यातित्रादमै प्रवलदोप.                                                 | ۰۰ <sup>°</sup> ۶۷ | •             | હંહન.                   | ••••                            |                 | . २९२            |

| प्रसंगांक.                                                                                                                                            | ् विषय.                                                                                                                                                                                                                             | षृष्टांक.  | प्रसंगांक.                                                                                                         | विषय.                                                                                   | ঘূষ্টাৰা.                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| अरु तिं<br>संबन्धः<br>६१ न्यायमतमे<br>देशांतरस्थ<br>प्रत्यक्ष मा<br>धिचंदनक<br>६२ अनिर्वचनी<br>दोपः<br>६३ सामान्यव्य<br>म्बकूं प्रत्यक्ष<br>वकारिके स | के हेतु पड्विथ लौकिक<br>वेष अलौकिक ये दे<br><br>अलौकिक संवन्धस्<br>रजतत्वका शुक्तिं<br>न औे ता भानसें सुगं<br>भानतें विष्ठक्षणता.<br>यस्यातिमें न्यायउत्त<br><br>भ्रणादि अलौकिकसेव<br>त ज्ञानहेतुताका असम्भ्र<br>ममज्ञानकूं ईदिय अज |            | अन्यक<br>उत्पत्ति<br>७२ मीमांसः<br>प्रामाण्य<br>७३ प्रभाकार<br>५४ मुराारी<br>७५ भड़का<br>७६ न्यायवें<br>७८ मुराारी | नंश्रका मत.<br>सिद्धान्त.<br>रोषिक मतका निष्व<br>रोषिक मतका खंडन.<br>नंश्रके मतका खंडन. | ाकी<br>(.) ३२७<br>वतः<br>३६२<br><br>१, १३८<br>३३८<br>२३८<br> |
|                                                                                                                                                       | <br>विश्वादमें न्यायोक्त दोपक                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                    | ांडन<br>मतका खंडन                                                                       | ,,                                                           |
| उद्घार,<br>१५ अस्यातिः                                                                                                                                | <br>गदकी रीति औं खंडन                                                                                                                                                                                                               | . ३१०<br>न | ८१ स्वतः<br>और सि                                                                                                  | प्रमाण्यवादका अंगीव<br>ग्रह्मांतमें उक्त संशयातुप                                       | प-                                                           |
|                                                                                                                                                       | ादीका तात्पर्यः<br>गदीकरि अन्यकृत                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                    | दोषका उद्घार.        •<br>(परतः प्रामाण्यवाद )                                          |                                                              |
| • •                                                                                                                                                   | हितार जन्महरू<br>इद्वार                                                                                                                                                                                                             |            | दोप.                                                                                                               |                                                                                         | ३४०                                                          |
|                                                                                                                                                       | ।दिका खंडन                                                                                                                                                                                                                          |            | ८३ अख्या                                                                                                           | तेवादीके वचनका प्रिह                                                                    | ार. ३४१                                                      |
| <b>६</b> ८ भ्रमज्ञानव<br>असम्भव.                                                                                                                      | दिकि मृतमें उक्त दोपक<br>                                                                                                                                                                                                           | ा<br>. ३२३ |                                                                                                                    | ननी त्रिनिधता औ वृ<br>उद्धार •                                                          | त्ति<br>३४२                                                  |
| भौ ज्ञानव<br>मात्वका स                                                                                                                                | प्रमात्वके स्वरूप उत्पित्<br>ता प्रकार प्रमात्व अप्र<br>बरूप<br>पेक मतमैं ज्ञानकी उत्पा                                                                                                                                             | -<br>. ३२४ | जनस                                                                                                                | —————<br>विश्वरस्वक्रपद्वति<br>हित कल्पितानिक्<br>क्रपनिक्रपणं नाम्                     | <u>र</u> ुत्ति े                                             |
| भप्रमात्त्र<br>प्रामाण्यव                                                                                                                             | प्रीतें बाह्यसामग्रीतें प्रमात<br>ती उत्पत्ति (परत<br>ाद. भौ परतः अप्रा                                                                                                                                                             | ኔ ′<br>፦   |                                                                                                                    | ष्ट्रमः प्रकाशः ८.<br>वेषे विचार दृत्तिके प्र<br>कहनेकी प्रतिज्ञा.                      | यो-<br>३४३                                                   |
| ंमाण्यबाद                                                                                                                                             | )                                                                                                                                                                                                                                   | • 419      | 1                                                                                                                  |                                                                                         |                                                              |

| 1             |                                                                 | _         | ě                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| प्रसंगांव     | ति विषय.                                                        | पृष्ठांक. | प्रसंगांक, विषय, पृष्टांक,                                               |
|               | मज्ञानका आश्रय औ विषय.<br>मज्ञानका निरूपण                       |           | १६ विद्यारण्यस्वामीडक्त बुद्धिवासनामें<br>प्रतिबिबकी ईश्वरताका खंडन, ३५१ |
| 8 9           | नज्ञानकी अनादि भावरूपतामें<br>का                                | 22        | १७ विद्यारण्य स्त्रामीठक्त आनंदमय                                        |
|               | क्त शंकाका समाधान<br>नीव औ ईश्वरविषे विचार माया                 | 3,84      | कोशकी ईश्वरताका खंडन २५२<br>१८ मांड्स्योपनिपदुक्त आनंदमयकी               |
| ઉં<br>સ્ટ     | निवापूर्वक जीव ईश्वरके रूपमें<br>यारिपक्ष                       | ३४६       | सर्वेज्ञता भादिसका अभिप्राय, ३५६<br>१९ आनंदमयकी ईश्वरतामें विद्यारण्य-   |
| 5 ev<br>5,    | उक्त चारिपक्षनमें मुक्तजीवनका<br>गुद्धमहासें अभेद               |           | स्वामीके तारपर्यका अभाव १५५<br>२० चेतनके तीनि भेदका विद्यारण्य           |
| 6             | उक्त च्यारिपक्षनमें षट्ट् अनादिः।<br>दार्थ कहिके त्रिविध चेतनका | `         | स्त्रामी सहित सर्वेक् स्त्रीकार ,,<br>२१ जीवका मोक्षदशामें उक्त पक्षन-   |
| ક<br>દુ નિ    | मंगीकार,<br>चेत्रदीपमें विद्यारण्यस्वामीके कहे                  | ३४८       | विषे गुद्धवस्सैं औ विवरणपक्ष-                                            |
| हें<br>हैं ०१ | उक्त चेतनके च्यारि भेद,<br>ववप्रतिबिंबचादसै आभासवादका           | <b>77</b> | विषे ईश्वरसें अभेद स्९६<br>२२ वेदांतके सिद्धांतमें प्रक्रियाके भेद       |
| ११ इ          | <b>शाभास</b> धादकी रीतिसैं जीवब्रह्मके                          | ३४९       | विवरणकारके मतमें अज्ञानविषे<br>प्रतिबिंग जीव औं विंव कृथरका              |
| ε             | अभेदके वाक्यनमें वाधसमानाधि-<br>तरण                             | "         | निरूपण ,,,<br>२३ अवच्छेदकवादीकारे आभासवादका                              |
| •             | कूटस्य औ ब्रह्मके अभेद स्थलमें<br>अभेद (मुख्य) समानाधिकरण.      | ,,        | ंखंडन की स्वमतका निरूपण. ३५७<br>२४ अवच्छेदबादका कथन ३५९                  |
| ä             | उक्तवाधसमानाधिकरणमैं विवरण-<br>कारके वचनतें अविरोध              | ३५०       | २९ अंतःकरणसें अवन्छित्रचेतन जीव                                          |
| , i           | विवरणोक्त जीवका ब्रह्मसँ मुख्य<br>समानाधिकरण औ विद्यारण्यके     |           | और अनविच्छन चेतन ईश्वर है<br>इस पक्षका खंडन ,,                           |
| . १५          | वाक्यकी गौढिवादता<br>विद्यारण्योक्त चेतनके च्यारि भेदका         | 77        | २६ तृतिदीपमें विद्यारण्यस्मामीउक्तअत:-<br>करणके संबंध औं ताके अभावके     |
|               | अनुवाद                                                          | 398       | उपाधिपनेका अभिद्राय ३६०                                                  |

| प्रसंगांक. विषय,                                                                                                                                                                                                      | ঘূষ্টান,                                 | प्रसंगांक.                                                                                       | विषय.                                                                                                                       | <b>দু</b> ষ্টান্ন,           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| २७ शवच्छेदवादके सेदपूर्वकताकी<br>समाप्ति<br>२८ सिद्धांतमुक्ताविष्ठ शादिकविषे उक्त<br>एक जीव (इष्टिमुष्टि) वादका<br>निरूपण<br>२९ वेदांतसिद्धांतकी नाना प्रक्रियाका<br>तास्वर्थ सकल अद्वैत ग्रंथके ता-<br>स्पर्यका विषय | 14 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | रीतिसें समाध्<br>४२ मूळाज्ञान अं<br>किंचित् विच<br>४३ आभासवाद<br>धर्मी वा धर्में<br>त्तिका उपादा | अन्यप्रंधकारोंव<br>बात<br>गैर तूळाज्ञानके मेदिवि<br>शर आ<br>औ प्रतिविद्यवाद्यं<br>के अध्यासकी उत्प<br>त त्ळाज्ञानकूं मानिवे | ३७०<br>वै<br>१,<br>मैं<br>1- |
| <ul> <li>त्पथना विषय</li> <li>जीव ईश्वरविषै सर्व प्रंथकारनकी<br/>संमतिका एकत्र निर्णय</li> <li>१ विवरणकारंकी रीतिसँ प्रतिविंवके</li> </ul>                                                                            | ग्र                                      | ४४ दोन्ं पक्षनमें<br>दानता मानें                                                                 | मूळाज्ञानकी उपा<br>तौ अधिष्ठानका मेत                                                                                        | -<br>E                       |
| २ ( विवरणकारका रातिस प्राताववक<br>स्वरूपका निरूपण<br>२२ विद्यारण्यस्वामीके औ विवरणका-<br>रके मतकी विलक्षणता                                                                                                           | -                                        | . उपादानतार्क<br><b>४५</b> तूलाज्ञानकूं प्र                                                      | नकूं उक्त अघ्यासने<br>ो योग्यता,<br>।तिविबाध्यासकी उ-<br>ग्रादीका मत                                                        | . ,,                         |
| ३३ दोनोंके पक्षनकी उपादेयता<br>३४ विवप्रतिविधके अमेदपक्षकीरीतिकी<br>अमेदके बोधनमें सुगमता                                                                                                                             | ३६६                                      | कूंही प्रतिबिंब                                                                                  | १षेघदूर्वक मूळाज्ञान-<br>१ष्यासकी उपादानता<br>उपादानताके पक्षमैं                                                            | ३.७३                         |
| ३५ प्रतिबिंबविषे विचार आमासवाद<br>और प्रतिबिंबवादसँ किंचिद्रेद.<br>३६ प्रतिबिंबकी छायारूपताका निषेष.                                                                                                                  | • •                                      | राका.<br>४८ उक्तरांकाका र                                                                        | <br>समाधान<br>तिसैं वाधकाळक्षण.                                                                                             | ३७४<br>"                     |
| २७ प्रतिविंबक्ती विंबत्तें भिक्तव्यावहारिक<br>द्रव्यरूपताका निषेत्र<br>२८ भागासवाद भौ प्रतिविंबवादकी                                                                                                                  | "                                        | ५० बहुतग्रंथकारन<br>छक्षण औं ब्र                                                                 | की रीतिसें वाधका<br>हाज्ञानविना प्रतिविं-<br>धंकी सिद्धि                                                                    | •                            |
| युक्तिसहितता कहिकै दोनूं पक्ष-<br>नमें भक्षानकी उपादानता<br>३९ मूलाझानकूं वा तूलाझानकूं प्रति<br>विव वा ताके धर्मनकी उपादान-                                                                                          | ३६६                                      | <b>५</b> १ मुखदर्पणादि ।<br>प्रतिर्विवाध्यास                                                     | अधिष्टानके ज्ञानकूं<br>की निवृत्तिकी                                                                                        | •                            |
| ताके असंभवकी शंका<br>४० उत्तरांकाका कोईक प्रथकारकी<br>रीतिसें समाधान                                                                                                                                                  |                                          | ५२ मुखदर्पणादिक<br>कीनिृष्टत्तिविज्ञा<br>नाशकता,                                                 | प्रतिविवाच्यासकी                                                                                                            | ७७ <i>६</i>                  |

| प्रसंगांक.                 | विपय.                                                 | ष्रष्ठांक.         | प्रसंगांक.  | विषय.                                                                  | पृष्टोक.        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| दिकाकी र                   | पद्मपादा चार्यकृतपंचपा-<br>ोतिसैं तूळाज्ञानकूं अध्या- |                    | ष्टानमा     | ऽनवच्छित्रचेतनकूंही थां<br>निके विरोधीज्ञानते अज्ञा                    | न-              |
| ५४ उक्तशंका                | -                                                     | ३८०                |             | त्त विक्षेपहेतुशक्तिके नाशः<br>तर                                      |                 |
|                            | र्कू उक्त अध्यासकी हेतु.<br>तौ पंचपादिकाके वचनहै      |                    |             | तनकूं स्वप्नकी अधिष्टानः<br>रीरके अंतर्देशस्थचेतनकूँ                   |                 |
| विरोध <i>र</i><br>मानैं तौ | भौ मूळाज्ञानक् हेतुत<br>अविरोध                        | ा<br>. ३८१         |             | नताका संभव.<br>अतर्देशस्थ अहंकाराऽन                                    | ),<br>,,,       |
|                            | ध्यासकी व्यावहारिकत<br>नमासिकताके विचारपूर्वव         |                    | হ্যিকাই     | वतन स्वप्नकी अधिष्ठा                                                   | न-              |
| स्वप्राध्याः<br>प्रतिज्ञाः | सके उपादानके विचारक                                   | î                  | ६७ वाह्यांत | रसाधारणदेशस्थचेतनमें                                                   | ३४८             |
| ९७ स्वप्तविषै              | <br>विचार तृंद्राज्ञानकूं स्त्र<br>गदानताकी रीति      | • ₹८₹<br>:-<br>"," | गौडपा       | ी अधिष्ठानताके कथ<br>द और माध्यकार आदिक                                | • -             |
| ९८ उक्तपक्षाँ              | रिशंका<br>का समाधान.                                  | ₹८९<br>**          | l .         | नहें विरोध<br>राऽनवच्छिनचेतनभी अ                                       | • ,,<br>वि•     |
| ६० व्यावहार्               | रेक जीव भौ जगत्<br>प्रातिभासिक जीव अ                  | ,<br>Ť             | i           | प्रतिर्विव भीर विव दोन्<br>प्रतिविवरूप जीवचेतन                         | •               |
| जगतका                      | अधिष्ठानपना                                           | ., "               | अधिष्ट      |                                                                        | . ે <b>૨૮</b> ૬ |
| स्वप्तका                   | की अयुक्ततापूर्वकचेतन<br>अधिष्ठानपनाः                 | ३८६                | - अध्या     | सकी भपरोक्षतावास्ते अ                                                  | <b>चि</b> *     |
|                            | विच्छिन चेतनकूं स्वप्न<br>नमानिनै तूळाज्ञानकूं ता     |                    | 1           | ी त्रिविंघ अपरोक्षता.  .<br>क्षमैं दांकासमाधानंपूर्वक र                |                 |
|                            | नता भौ जाप्रत्के बोध<br>निवृत्ति.                     |                    | 1 1         | नरूप अधिष्ठानके स्व<br>शर्ते स्वप्नका प्रकाश                           |                 |
| ६३ अहंका                   | राऽनवच्छित्रचेतनकुँ स्व<br>धिष्ठान मानिके मूळाज्ञान   | (न                 | ७१ अद्वैत   | दीपिकामें नृसिंहाश्रमाचार्य<br>इंग्गोचर चाक्षुषतृत्तिके नि             | र्रिक           |
| ताकी                       | उपादानता और उपादा<br>रूपताकी निवृत्ति                 | नमें               | . पणपू      | विकास चालुषशासका ।<br>विकासक्षेपशारीरकोक्त आ<br>वर मानसङ्क्षिका अभिन्न | का-             |
|                            |                                                       | *** 77             | 1           | नर नानलहातका आसप्र                                                     | (य. '''         |

# अनुक्रमणिका ।

| प्रसंगांक.                        | विषय. *                                                           | पृष्टांक. | प्रसंगांक.        | f                             | वेषय.                                    | पृष्टांक.             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| दीपिकोक्तरीह                      | अंगीकारपूर्वक अद्देत<br>तेकी समीचीनता                             | ३९१       | समा               | वान,                          | निश्चलदासोत                              | . ३९७                 |
| ज्ञानकूंही उंप                    | नकी सर्वमतमें तूळा-<br>ादानता<br>ष्टान भारमाकी स्वयं-             | . ३९२     | समा               | वान                           | अन्यग्रंथकारोत्त<br><br>तारका प्रपंचवे   | . ३९८                 |
| की श्रुतिका व                     |                                                                   | "         | सत्यः             | वका प्रतिक्षेप                | र (तिरस्कार)<br>रीतिसैं प्रपंचवे         | ) ३९९<br><del>।</del> |
| ज्ञानकी असा<br>अपरोक्षआत्म        | ा औ अंतःकरणक्<br>धनताकहिके स्वतः<br>।सैं स्वप्नकी अपरोक्ष         | ता३९३     | ८६ अन्य           |                               | ा<br>रीतिसै प्रपंचवे<br>                 |                       |
| भेद दृष्टिसृष्टि<br>व्याकी ज्ञातस | र सृष्टिदृष्टि वादका<br>वादमें सकल अना-<br>त्ता (साक्षीभास्यता)   | ,         | ८७ न्याय<br>सत्यत | सुधाकारको ।<br>वका प्रतिक्षेप | रीतिसे प्रपंचके                          | ,                     |
| ७७ सृष्टिदृष्टिवाद                | ट्टष्टिपदके दो सर्थ.<br>( व्यवहारिकपक्ष )<br>                     |           | सत्यव             | वका प्रतिक्षेप                | रीतिसैं प्रपंचके<br><br>रीतिसैं प्रपंचके | ४०१.                  |
| समाधान उ                          | ि मिथ्यात्वमें शंका<br>क्त दोनूं पक्षविषै<br>कि मिथ्यात्व धर्ममें | •         | ९० कर्मकू         |                               | ा<br>नताविषे विचार<br>वृत्तिमें कर्मके   | "                     |
|                                   | ् आक्षेप<br>का अद्वैतदीपिकोक्त                                    | '         | ्र अनुप<br>तके 1  | योगके अतुव<br>द्वेविधसमुचय    | ादपूर्वकु सिद्धां-<br>का निर्धार         |                       |
| रांतरसें द्वेतव                   | तिभ्यात्व धर्ममें प्रका-<br>दिनका आक्षेप<br>त उक्तही समाधानकी     | ३९६       | 1 '               |                               | साकी साध-                                | ४०६.                  |
| घटितता.<br>८२ अद्वैतदीपिको        | क्त समाधानका स-                                                   | ३९७       | <br>साधन          | ता                            | ् ज्ञानकी<br><br>रणकारके मत-             | ".                    |
|                                   | नैं तौ संभव भी एक<br>ो असंभवः                                     | ३९७       |                   | गत आ ।वन<br>इडक्षणतामें शं    |                                          | 808.                  |

### वृत्तिप्रभाकर-

| प्रसंगांक विषय पृष्ठांक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रसंगांक. विषय. पृष्टांक.                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९९ उक्तरांकाका समाधान ४०९<br>९६ कोई आचार्यकी रीतिसँ वर्णमात्रके<br>धभेनका विद्यामें उपयोग ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०४ अन्यप्रन्थकारकी रीतिसें संन्या-<br>समें केवल प्राह्मणका अधि-<br>कार, क्षत्रिय और वेश्यका                                                                    |
| ९७ कल्पतरकारकी रितिसे सकल<br>नित्यकर्मनका विद्यामें उपयोग ४०६<br>९८ संक्षेपशारीरिककर्ताकी रितिसें<br>काम्य भी नित्यसकल ग्रुमकर्मका<br>विद्यामें उपयोग "                                                                                                                                                                                                       | संन्यासक् छोडिके केवल ब्रह्मध्रव-<br>णमें अधिकार, ४०९<br>१०५ तिनसें अन्यप्रन्यकारकी रीतिसें<br>क्षत्रिय वैश्यका ब्रह्मध्रवणादि-<br>ककी न्याई विद्यसंन्यासमें भी |
| ९९ संन्यासकी ज्ञानसाधनताबिये विचार, पापिनष्टतिद्वारा ज्ञानके हेतु होनेतें अनकारिकर्म की संन्यास दोनोंकी कर्तब्यता ४०७ १०० किसी व्याचर्यके मतमें संन्यास-कूं प्रतिबंधक पापकी निष्टचिद्वारा पुण्यकी उत्पत्ति श्रवणकी साधनता. ''                                                                                                                                 | अधिकार ४०९<br>१०६ बार्तिककारके मतमें विविदिषा<br>,सन्यासमें क्षत्रियवैश्यका अधि-                                                                                |
| ज्ञानप्रतिवंधकिष्येपकी निवृत्ति  जौ पुण्यकी उत्पत्तिरूप दृष्ट- फलकी हेतुता ,"  १०२ क्षत्रिय जौ वैश्यके संन्यास जौ प्रवणमें अधिकारका विचार, क्षत्रिय जौ वैश्यके संन्यास जौ प्रवणमें अधिकारके विचारकी प्रवणमें अधिकारके विचारकी प्रतिज्ञा , %  १०३ कोई ग्रंपकारकी रीतिसै संन्या- समें तथा ब्रह्मश्रवणमें ब्राह्मण- काही अधिकार, जौ क्षत्रिय वैश्यका अनिधकार , ॥ | दिकमें अधिकार ''<br>११० मनुष्यमात्रक् मंक्ति औ ज्ञानका<br>अधिकार अंत्यजादिमनुष्यमा-                                                                             |

| प्रसंगांक.                                                                                                                                  | विषय.                                                                                | पृष्ठांक.  | प्रसंगांक.                                                                                                       | विषय.                                                                                                                  | पृष्ठांक. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ं क्षांपूर्वका म                                                                                                                            | ों दैवींसम्पदाक् अपे-<br>नतुष्यमात्रक् भगवद्गक्ति<br>हानके अधिकारका<br>              |            | . н                                                                                                              | त्त्वज्ञानके कारण श्री सहकारी<br>प्रधनविषे विचार, उत्तम औ<br>प्रथम अधिकारीके भेदतें तत्त्व<br>प्रवक्ते दो साधनोंका कथन |           |
| निवृत्तिवि<br>अज्ञानके<br>निवृत्तिरू                                                                                                        | तैं स्थहेतु अज्ञानकी<br>षे शंका समाधान,<br>कार्य अन्तःकरणकी<br>प तत्त्वज्ञानतीं ताके |            | त                                                                                                                | क्त दोनोंपक्षमें प्रसंख्यानकू<br>। च्वज्ञानकी कारणतारूप प्रमा-<br>।ता<br>रामतीकारवाचस्पतिके मतमें                      | 75        |
| कारण अज्ञानकी निवृत्तिमैं शंका  ११६ उक्त शंकाका समाधान  ११८ अविद्यालेशसंबधी विचार,  तत्त्वज्ञानसे अविद्याल्य उपा- दानके नाश हुये जीवनसंक्ति | 8 \$ 8                                                                               | ३<br>१२५ इ | संख्यानकूं मनकी सहकारिता<br>गै मनकूं त्रहाज्ञानकी करणता<br>हैतप्रन्थनका मुख्यमत (एका-<br>ाता सहित मनकूं सहकारिता | 882                                                                                                                    |           |
| ११५ उक्तरंक                                                                                                                                 | देहके स्थितिकी शंका.<br>का कोईक भाचार्यकी<br>समाधान.                                 |            | <b>3</b>                                                                                                         | भी वेदांत वाक्यरूप शब्दकूं<br>खज्ञानकी करणता )<br>ग़ब्दसैं अपरोक्षज्ञानका उत्प-                                        |           |
| ११६ उक्तसमा                                                                                                                                 | धानका असंभव.                                                                         | 77         | f                                                                                                                | <br>त्तेमैं शंकासमाधान<br>भन्यप्रन्थकी रीतिसैं शब्दकूं                                                                 |           |
| ११८ प्रकृत ः<br>मत्<br>११९ उक्तमतः                                                                                                          | हेचके तीन प्रकार.<br>अर्थमें सर्वज्ञात्ममुनिक<br><br>का ज्ञानीके अनुमय               | . કરફ      | १२८ वि                                                                                                           | भपरोक्ष ज्ञानकी जनकता.<br>वेषय औ ज्ञानकी अपरोक्षता-<br>वे विचार, अन्यग्रंयकारकी                                        | ४२०       |
|                                                                                                                                             | ···· ··· ···<br>की निवृत्तिकाल्टमैं तत्त्व<br>निवृत्तिकी रीति ···                    |            | 9                                                                                                                | ीतिसै ज्ञान औ विषय दोन्सैं<br>भपरोक्षत्वन्यवहारका कथन<br>उक्त अर्थमें संकासमाधान                                       | 97        |
| १२१ प्रकृत व                                                                                                                                | ानद्वाराका सातः<br>वर्धमै पंचपादिकाकासक                                              |            | १३० ह                                                                                                            | वेषयमें परोक्षत्व अपरोक्षत्वके<br>विपयमें प्रमातृचेतनके भेद औ                                                          |           |

| प्रसंगांक                  | . विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | षृष्ठांक.             | प्रसंगांव                                      | i. f                                                                                                                                                                                                                                                   | ≩ष्य.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | षृष्टांक.                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| १<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | अमेद सहित विपयगत परोक्षत्य<br>अपरोक्षत्वके आधीनहीं ज्ञानके<br>परोक्षत्वपरोक्षत्वका निरूपण<br>उक्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य<br>ब्रह्मज्ञानके अपरोक्षता ती प्राप्ति-<br>रूपदोष ज्ञानिका अपरोक्षताकाऽन्यल ७<br>अपरोक्षज्ञानमें सर्वज्ञात्ममुनिके<br>मतका अनुवाद<br>नेडेहीं दूषितविषयगत अपरोक्ष-<br>ता है या मतका अनुवाद<br>अद्वैतिविद्याचार्यकी रीतिसे विष-<br>यगत औ ज्ञानगत अपरोक्ष-<br>वका प्रकारांत्रसें कथन औ | "<br>8 <del>7</del> 8 | \$ 8 8<br>\$ 9 9<br>\$ 8 8<br>\$ 8 9<br>\$ 8 9 | उत्तरीकाकां<br>शब्दसैं अपरोक्ष्<br>कथनिकये तीन<br>समीचीनता.<br>इत्तिके प्रयोजन<br>आरंभमें उत्तर्ता<br>तिनमें कथनिकये<br>अनुवाद<br>इत्तिप्रयोजनके<br>प्रत्का उक्षण.<br>अभिमवद्दिक<br>समष्टि अञ्चानके<br>प्रकृताके पक्षा<br>जिम्मेवद्दिक<br>जीवचेतनके सं | त्वानकी उत्पित्त<br>गमतिषेषै प्रथम<br>।<br>गका कथन ग्रंथ्<br>गेन प्रश्नोंका व<br>ये दोनूंके उत्तर<br>।<br>जनसंबंधीतृतीय<br>आरम. ।<br>कथनावसरमैं ।<br>स्थानकर्मा<br>दीतिसैं आवरण<br>प्रयोजन ।<br>कूं जीवकी उथें | मत्त्व<br>भौर<br>का<br>प्र-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | ४ <b>२</b> ९<br><br>४२ <b>९</b> |
| के हर<br>के हर<br>के हर    | दूषित उक्त मतमें दूषणान्तरका<br>कथन अपरोक्षके उक्तलक्षणके असम्म-<br>बक्त अनुवाद<br>उक्तदोषसें रहित अपरोक्षका छ व<br>दृत्तिरूपप्रत्यक्षज्ञानमें उक्त अप<br>रोक्षके छक्षणकी अव्याहि<br>र उक्त अव्याहिका अद्वैतविद्याचा<br>र्यकी रीतिसे उद्धार                                                                                                                                                                |                       | <b>१५</b> २                                    | अप्रस्तान स्त्र<br>अप्रसम्बद्धाः अप्रस्तु स्वर्धाः<br>प्रदोक्ष इत्तिविद्धिः<br>स्यक्षेत्र अपिभव<br>उक्तपक्षकी री<br>इत्तिप्रक्षकी<br>विषयके संबंध<br>जनका कथन-<br>अंतःकाणविद्धिः                                                                       | संभव<br>श्वहित्तें वा<br>श्वहचित्तें वा<br>का संमव<br>तेंसे आवरण<br>ग्रेगोजनका कथ<br>शितेंसे जीवचेत<br>रूपहत्तिके प्र                                                                                          | <br>श्र-<br>ग्रव-<br>ग्रा-<br>ग्रा-<br>ग्री-                                                                          | 77                              |
|                            | १ उक्तशंकाका समाधान<br>२ उक्तपक्षमें अंन्यशंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ः<br>. ४२८          |                                                | पक्षमें विषयसं<br>अपेक्षा                                                                                                                                                                                                                              | विधार्थ दृत्ति                                                                                                                                                                                                 | की                                                                                                                    | ४ <b>३३</b>                     |

| यसंगांक.                             | विषय.                                                                                                                                                         | ष्ट्रष्टांक | प्रसंगांक, विषय, पृष्ठांक.                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१९</b> ६ मर<br>का<br>१९६ च्य<br>स | त दोन्तं पक्षनकी विख्क्षणता<br>तमेदसें संबंधमें विख्क्षणताके<br>थनको असंगतता,<br>ग्राप्चितनके कथनपूर्वकड़क<br>थेकी सिद्धि,<br>ग्रितमें होनेवाळी वृक्तिके अनु- | >7          | १६९ न्यासमकर्दकारकी रीतिसँ क-<br>व्यितनिष्टक्तिके स्वरूपनिर्णयना-<br>स्ते अनेकविकत्यनका छेख. ४३९<br>१६६ न्यायमकरदकारकी रीतिसँ उक्त<br>स्यारिपकारसँ विलक्षण औ<br>बक्षसै भिन्नयंचसप्रकारक्यकव्य- |
| ंबा                                  | द पूर्वक स्वप्नावस्थाका<br>क्षण                                                                                                                               | ४३५         | तकी निवृत्तिका स्वरूप ४४०<br>१६७ न्यायमकारंदकारके मतकी अस-                                                                                                                                     |
| १५९ स<br>१६० उ<br>अ<br>१६१ ह         | षुप्ति अवस्थाका छक्षण.<br>षुप्तिसंदन्त्री अर्थका कथन<br>क्त अवस्थाभेदकूं दृत्तिकी<br>धीनता<br>चिके प्रयोजनका कथन.<br>स्थितकी निदृत्तिषिषे विचार               | ४३६<br>"    | मीचीनता ४४१ १६८ न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधि- श्रमरूपकरिवतकी निवृत्तिपक्षमें दोषका उद्धार औ प्रसंगमें विद्ये- वणउपाधि और उपल्यापका                                                              |
| ় ক                                  | ल्पितकी निवृत्तिकूँ अधिष्ठान-<br>तापूर्वकमोक्षमें द्वैतापत्तिदोषके                                                                                            |             | रुक्षण १४२<br>१६९ अधिष्ठानरूपनिवृत्तिके पक्षमें पं-                                                                                                                                            |
| कथ<br>१६३ न                          | नकी अयुक्तता<br>यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठान-<br>त्य कल्पितकी निश्चिपेक्षमें                                                                                      | "           | चमप्रकारवादीकी शंका ४४४<br>१७० उक्तशंकाका समाधान ""<br>१७१ न्यायमकरदर्ते अन्यरीतिसे अधि-                                                                                                       |
| ्<br>इ                               |                                                                                                                                                               | ४३७         | ष्टानतें भिन कल्पितकी निष्टत्ति-<br>का स्वरूप '''<br>१७२ उक्तमत्तर्मे पुरुषार्थका स्वरूप                                                                                                       |
| •                                    | तेका निरूपण                                                                                                                                                   | ४३८         |                                                                                                                                                                                                |

इति वृत्तिप्रभाकरविषयानुकर्मणिका समाप्ता ॥

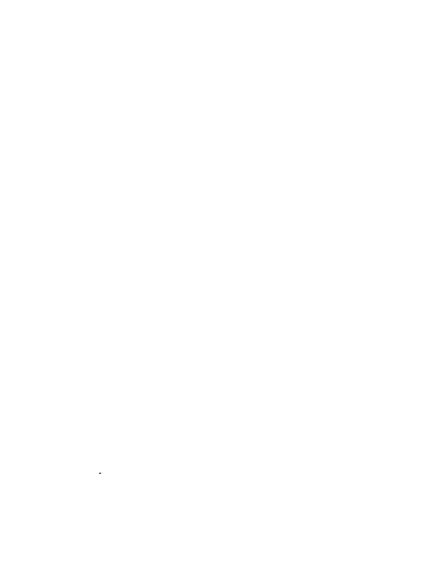

#### श्रीगणेशाय नमः ,

#### अथ

# वृत्तिप्रमाकरप्रारम्भः।

### दोहा ॥

अस्ति भाति प्रिय सिंधुमें, नाम रूप जंजाल ॥ लखितिहिं आत्मस्वरूप निज, हैं तत्काल निहाल ॥ १ ॥ वृत्तिके सामान्य लक्षण और भेद ॥ १ ॥

अहं ब्रह्मास्मि या वृत्तिसैं कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति और एस-मानंदकी प्राप्ति होवेहै, । यह देदांत का सिद्धांत है । वहां यह जिज्ञास्त होवेहै वृत्ति किसकूं कहेंहें औ वृत्तिका कारण कौनहै और वृत्ति। का प्रयोजन कौनहै, यातें वृत्तिप्रभाकर नाम प्रथ छिसहैं। अंतःकरणका और अज्ञानका जो परिणाम सो वृत्ति कहियेहैं ॥ ययपि कोधसुसादिक-भी अंतःकरणके परिणामहैं ॥ और आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं तिनकूं वृत्ति नहीं कहें हैं। तथापि निषयका प्रकाशक जो अंतःकर-णका और अज्ञानका परिणाम सो वृत्ति कहियेहै । क्रोध सुखादिखर जो अंतःकरणके परिणाम तिनतें किसी पदार्थका प्रकाश होने नहीं तैसेंही आकाशादिकामी नहीं प्रकाश होते ॥ यातें वृत्ति नहीं किंतु ज्ञात-ह्नप परिणामतें प्रकाश होवेहैं ताहीको वृत्ति कहैंहैं । यद्यपि सुस, दुःस काम, तृत्ति, क्रोध, क्षमा, धृति, अधृति लज्जा और भयादिक जितने अंतः-करणके परिणाम हैं तिन सर्वकं अनेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसे व्यवहार लिखा है। तथापि तत्त्रानुसंधान अद्वैत कौस्तुभादिक ग्रंथनमें परिणायही वृत्ति कहाहै । यातें गाया और अंतःकरणका ज्ञानहर परिणामही बृत्ति शब्दका अद्वैतमतमें पारिभाषिक अर्थहै । सो वृत्तिज्ञान दो प्रकारका है एक प्रमारूप और दूसरा अप्रमारूप है।

प्रमाणजन्य ज्ञानको प्रमा कहें हैं तार्स भिन्नको अप्रमा कहें हैं ॥ प्रमाज्ञान यथार्थही होवैहै ॥ औ अप्रमा ज्ञान दो प्रकारकाही ॥ एक यथार्थहे ॥ और दोषजन्य न होवे किंतु ईदिय अनुमानि प्रमाणतें अथवा और किसी कारणतें होवे सो यथार्थ कहियेहै ॥ जैसे शुक्तिमें रजतका ज्ञान सादृश्य दोषजन्य है यातें अम है । मिश्रीमें कटुताका ज्ञान पिनदोषजन्यहे ॥ चंद्रमें छप्रताका ज्ञान अप्र अनेक वृक्षोंमें एकताका ज्ञान दुरताहर दोषजन्य है यातें अम है । औ विचारसागरमें दोषको अध्यासकी हेतुता खंडन करीहे ॥ ताका यह अभिषायहै ॥ प्रमाता प्रमाण प्रमेयके तीनि दोष अध्यासके हेतु नहीं कोई दोष होवे तो अध्यास होवेहै ॥ और सर्व दोषके अभावतें जो अध्यास कहाहै सो पौढिवादसे कहाहै । जहां और कोई दोष न होवे तो अविवाही दोषहे यातें दोषजन्यको अम कहेंहें ॥

और स्मृति ज्ञान सुख दुःखका प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वरवृत्ति ज्ञान दो-षजन्य नहीं यातें भूप नहीं और प्रमाणजन्य नहीं यातें प्रमा नहीं किंतु भूम प्रमास विकक्षणहें परंतु यथार्थहें काहेतें जा ज्ञानके विषयका संसारदशा में बाप न होने सो यथार्थ कहियहै॥

स्मृतिज्ञानका हेतु संस्कारद्वारा पूर्व अनुभव है ॥ जहां यथार्थ अनुभवसें स्मृति होने तहां स्मृति यथार्थ ॥ औ भगरूप अनुभवके संस्कारतें स्मृति होने सो अयथार्थ है ॥

धभीदिक निमित्तसे अनुकूछ प्रतिकूछ पदार्थके संबंध होनेतें अंतः-करणके सत्धगुणका औ रजोगुणका परिणामरूप सुख दुःख हो-वैहैं ॥ जो सुख दुःखका निमित्तहे ॥ ताही निमित्तसे सुख दुःखको बि-पय करनेवाछी अंतःकरणकी वृत्ति होवेहै ॥ ता वृत्ति में आरूढ साक्षी सुख दुभवकूं प्रकाशहै ॥ सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति प्रमाणनन्य नहीं ॥ यति प्रमा नहीं ॥

और ईश्वरका ज्ञान इच्छाप्रयत्न न्यायमतमें तो नित्यहें पांतु

अुतिमें ईश्वरके ज्ञानादिकनकी उत्पत्ति कहीहै ॥ यातैं नित्य नहीं किंतु त्राणियोंके कर्मनके अनुसार सृष्टिके आदिकालमें सर्व पदार्थको विषय ं करनेवाळा ईश्वरका ज्ञान उपजैहै ॥ सो ज्ञान भृत भविष्यतः वर्तमान सकल पदार्थनके सामान्य विशेष भावको विषय करेहै ॥ और प्रलय-पर्यंत स्थायीहै ॥ यातें एक औ नित्य कहैं हैं ॥ तैसें इच्छा औ प-यत्नभी उत्पत्तिवालेहें औ स्थायीहें ॥ याते प्रलयपर्यंत एक एक व्यक्तिहें ॥ याके विषय ऐसी शंका करेहैं ॥ ईश्वरकी इच्छा प्रलयपर्यंत स्थायी होवे तौ बर्षा आतप शीत ईश्वरकी इच्छातें होवैहैं ॥ यातें प्रख्यपर्यंत वर्षा तथा आतप वा शीन हुवा चाहिये सो शंका वनै नहीं ॥ काहेतें ईश्वरकी इच्छा व्यक्ति नाना होने औ नित्यहोंने तन यह दोष होने सो के क्या के प्रतिकार के स्थायी इच्छाव्यक्ति नाना नहीं किंतु एक है ता एक इच्छातें सारे पदार्थ जिस रीतिसे विषय करेहें उस रीतिसे होवेहें ॥ इतने काल वर्षा होवै इतने काल शीत होवै इतने काल आतप होवै इस रीतिसे ईश्वरकी इच्छा पदार्थनकूं विषय करैहै ॥ यातें सारे यदार्थ किसी कालमें होवेहैं ॥ प्रलयपर्यंत स्थायी इच्छा एक है ॥ या पक्षमें दोष नहीं ॥ श्रुतिमें ज्ञान इच्छारुतिकी उत्पत्ति कहीहै ॥ यातें ज्ञाना-दिक उत्पत्तिवालेहें ॥ औ आकाशकी नांई महाप्रख्यपर्यंत स्थायीहें ओं ईश्वरके ज्ञानके प्रपंच स्थितिकालमें अनंतवार उत्पत्ति नाश मानै ताको यह पूछें हैं ईश्वरमें कोई एक ज्ञानव्यक्ति प्रपंचकी स्थितिकाल-में सदा बनी रहैहै ॥ अथवा प्रपंच होतें किसी कालमें ज्ञानहीन ईश्वर रहैहै ॥ जो ऐसे कहै ज्ञानहीन ईश्वर किसी कालमें रहेहै ॥ तौ उस. का-लमें ईश्वर अज्ञ होवैगा ॥ और जो ऐसे कहैं कोई ज्ञानव्यक्ति ईश्वरमें सदा रहैहै ॥ तौ अनंत ज्ञानकी अनंत उत्पत्ति अनंत नाश माननै निष्फळ है।। एकही ज्ञान सृष्टिके आदिकालमें उत्पन्न हुवा महाप्रलयपर्यंत स्थायी है ॥ सो ईश्वरके ज्ञान इच्छाकृति विसंवादी नहीं किन्तु संवादी हैं

निष्फलप्रवृत्तिके जनक ज्ञानादिक विसंवादि कहियेहैं ॥ तासें मिन्न संवादी कहियेहैं ॥ जीवके ज्ञान इच्छारुति संवादि औ विसंवादि मेदसे दो प्रकारकेहें ॥ ईश्वरके ज्ञान इच्छारुति निष्फल प्रवृत्तिके जनक नहीं ॥ यातें विसंवादी नहीं किंतु संवादीहें । विसंवादी ज्ञानको श्रम कहेंहें ॥ संवादीको यथार्थ कहेंहें ॥ प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञानको श्रमा कहेंहें ॥ जैसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूपहें ॥ तैसेही ईश्वरका ज्ञान गायाकी वृत्तिरूपहें ॥ जीवनके अदृष्टजन्यहें प्रमाणजन्य नहीं ॥ यातें प्रमा नहीं ॥ वोवजन्य नहीं ॥ औ निष्फलप्रवृत्तिका जनक नहीं ॥ यातें भ्रमभी नहीं ॥ किंतु यथार्थ हैं ॥ प्रमाणजन्य ज्ञानके प्रमा कहेंहें ॥

# प्रमाणके भेद्का कथन ॥ २ ॥

प्रमाणके षर् भेदहें प्रत्यक्ष १ अनुमान २ शब्द ३ उपमान ४ अर्थान् पित ५ अनुपलिव्य ६ ॥ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्षप्रमाण कहेंहें ॥ अनुमितिप्रमाके करणको अनुमानप्रमाण कहेंहें ॥ शाब्दी प्रमाके करणको शब्दप्रमाण कहेंहें ॥ उपमितिप्रमाके करणको उपपानप्रमाण कहेंहें ॥ अर्थापत्तिप्रमाण कहेंहें ॥ अर्थापत्तिप्रमाण कहेंहें ॥ अभावप्रमाके करणको अनुपलिव्यमाण कहेंहें ॥ प्रत्यक्ष औ अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाके एकही नामहें । भट्टके मतमें षर् प्रमाण मानहें॥ औ वेदांतग्रंथनभेंभी पर्पमाणही लिखेहें । यविष सूत्रकार भाव्य-कारने प्रमाणसंख्या नहीं लिखी तथापि सिद्धांतका अविरोधी जो महका मतहें ताको अद्वैतवादमें मानहें ॥ यातें वेदांतपरिभाषादिक श्रंथनमें पर्पमाणही लिखेहें ॥

#### करणका लक्षण ॥ ३॥

ओ न्यायशास्त्रमें चारि प्रमाण मानेहें अर्थापत्ति औ अनुपल्रिको नहीं मानेहें। तहां यह न्यायशास्त्रका मत है ॥ जो प्रमाका करण होवे सो प्रमाण कहियेहें। प्रत्यक्ष प्रयाके करण नेत्रादिक ईंद्रियहें ॥ यातें नेत्रादिक दंदियनको प्रत्यक्षप्रमाण कहें हैं । ज्यापारवाला जो असाधारण कारण हो में सो करण कि यह है । ईश्वर औ ताके ज्ञान इच्छा कि ति देशा काल अदृष्ट प्रा-गमाव प्रतिवंधकामाव ये नव साधारण कारण हों ॥ इनसें भिन्न जो कारण सो असाधारण कारण कि ये हैं ॥ असाधारण कारणभी दो प्रकारका हो वै है ॥ एकतो ज्यापरवाला हो वे हैं हसरा ज्यापररहित हो वे हैं ॥ कारण ते ज्यापार कि यो पार कहि ये हैं ॥ जैसे कपाल घटका कारण है औ दोकपालों का संयोगभी घटका कारण है। तहां कपालकी कारणतामें संयोग ज्यापार है। ॥ काहे तें कपाल के कार्य घटको उपजाव है। यातें संयोगक्षप ज्यापारवाला कारण कपाल है।। औं जो कार्यको किसी द्वारा उपजाव नहीं किंतु आपही उपजाव सो ज्यापरहीन कारण किहिये हैं। ईश्वर आदि जो नव साधारण कारण तिनसें भिन्न ज्यापारवाल। कारण करण कहिये हैं ऐसा कपाल है ॥ यातें घटका कपाल करण कहिये हैं।। औं कपालका संयोग असाधारण तो है ज्यापारवाल। नहीं ॥ यातें करण नहीं कहिये हैं।। केवल घटका कारणही कहिये हैं।।

## प्रत्यक्षप्रमाणके भेदको कथन ॥ ४ ॥

तैसें प्रत्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय करणहें ॥ काहेतें नेत्रादिक इंद्रिय यनका अपने अपने विषयतें संबंध नहीं होने तो प्रत्यक्ष प्रमा होने नहीं इंद्रिय विषयका संबंध होने तब होनेहें ॥ यातें इंद्रिय विषयका संबंध होने तब होनेहें ॥ यातें इंद्रिय विषयका संबंध इंद्रियते उपिक प्रत्यक्षप्रमाको उपानीहें ॥ सो व्यापारहें । संबंधकप व्यापारवाले प्रत्यक्षप्रमाके असाधारण कारण इंद्रियहें यातें इंद्रियनको प्रत्यक्षप्रमाण कहेंहें ॥ इंद्रियजन्य यथार्थ ज्ञानको न्यायमतमें प्रत्यक्षप्रमा कहेंहें ॥ प्रत्यक्षप्रमाके करण इंद्रिय एट् हें यातें प्रत्यक्षप्रमाके पट् भेद हें ॥ श्रोत्र १ त्वक् २ नेत्र ३ रसन ४ वाण ४ मन ६ ये षट् इंद्रियहें ॥ श्रोत्रजन्य यथार्थ ज्ञान श्रोत्रप्रमा

कहियेहैं ॥ १ ॥ त्वक्इंद्रियजन्य यथार्थज्ञान त्वाचप्रमा किहयेहैं ॥ २ ॥
नेत्रइंद्रियजन्य यथार्थज्ञान चाक्षुषप्रमा किहयेहें ॥ ३ ॥ रसनइंद्रियजन्य यथार्थज्ञान रासनप्रमा किहयेहें ॥ ४ ॥ प्राणइंदियजन्य यथार्थ
ज्ञान प्राणजप्रमा किहयेहें ॥ ५ ॥ मनइंद्रियजन्य यथार्थज्ञान मानसप्रमा किहयेहें ॥ ६ ॥ न्यायमतमें शुक्तिरज्ञतादिक प्रममी इंद्रियजन्यहें ॥ परंतु केवळ इंद्रियजन्य नहीं; किंतु दोषसहित इंद्रियजन्यहे ।
विसंवादीहें यथार्थ नहीं यातें शुक्तिमें रज्ञतका ज्ञान चाक्षुष ज्ञान तो है;
चाक्षुषप्रमा नहीं ॥ ऐसेही अन्य इंद्रियतेंभी जो भ्रम होवे सो प्रमा नहीं ॥

## प्रत्यक्षप्रमाके श्रोत्रजप्रमाका निरूपण ॥ ५ ॥

श्रोत्रइंद्रियतें शब्दका ज्ञान होवैहै ॥ और शब्दमें जो शब्दत्व जाति ताका भी ज्ञान होवैहै ॥ तैसें शब्दत्वके व्यापकत्वादिकनका औ तारत्वादिकनका ज्ञान होवेहै ॥ तैसैं शब्दाभाव औं शब्दमें तारत्वादिकनके अभावका ज्ञान होवैहै ॥ जाका श्रोत्रइंद्रियसैं ज्ञान होवै ताविषयसें श्रोत्रइंद्रियका संबंध कहा चाहिये ॥ यातैं संबंध कहियेहै ॥ न्यायमतमें चार इंद्रिय तो वायु अग्नि जल पृथिवीतैं कमसे उपजैहें ॥ औ श्रोत्र मन नित्यहें ॥ कर्णगोलकमें स्थित आकाश-को श्रोत्र कहेंहैं ॥ जैसे वायु आदिकनतें त्वक आदिक इंद्रिय उपजेहैं; वैसें आकाशतें श्रोत्र उपजैहै। यह नैयायिक नहीं मानेहें ॥ किंतु कर्णमें जो आकाश ताहीको श्रोत्र कहेंहैं ॥ औ गुणका गुणीसे समवायसंबंधः कहैंहैं ॥ शब्द आकाशका गुणहें ॥ यातें आकाशहर श्रोत्रसे शब्दका समवायसंबंधहै ॥ यद्यपि भेरीआदिक देशमें जो आकाश तामें शब्द उपजैहें औं कर्णउपहित आकाशको श्रोत्र कहैंहैं ॥ यातें मेरी आदिक उपिहत आकाशमें शब्दका संबंधहै, कर्णउपहित आकाशमें नहीं॥ तथापि मेरी दंढके संयोगतें मेरीउपहित आकाशमें शब्द उपजैहे ॥ ताका कर्णउपहित आकाशतें संबंध नहीं ॥ यातें प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ परंतु ता शब्दसे और शब्द दश दिशा उपहित आकाशमें उपजेंहें तिनतें और उपजेंहें ॥ कर्णउपहित आकाशमें जो शब्द उपजेंहें ॥ ताका प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहें औरका नहीं ॥ शब्दकी प्रत्यक्षप्रमा फल्हे ॥ श्रोत्रइंद्रिय करणहे ॥ औ त्वाच आदिक प्रत्यक्षज्ञानमें तो सारे विषयनका इंद्रियनसें संबंधही व्यापार है औ श्रोत्रप्रमामें विषयसे इंद्रियका व्यापार संबंध बने नहीं ॥ काहेतें और स्थानोंमें विषयनका इंद्रियनतें संयोग संबंध है ॥ शो शब्दका श्रोत्रसे समवायसंबंध है ॥ न्यायमतमें संयोग जन्य है समवाय नित्यहै ॥ त्वक्आदिक इंद्रियनका घटादिकनतें संयोग संबंध त्वक्आदिक इंद्रियनतें उपजेहै ॥ शो प्रमाको उपजावहै ॥ यातें व्यापारहे तैसे शब्दका श्रोत्रसे समवायसंबंध श्रोत्रजन्य नहीं ॥ यातें व्यापार बने नहीं ॥ किंतु श्रोत्रमनका संसोग व्यापार है । संयोग दोके आश्रित होवेहें ॥ जीत्रमनके आश्रित संयोग होवेहें सो दोनों संयोगके उपादान कारण श्रोत्र मन दोनोंहें ॥ यातें श्रोत्रमनका संयोग श्रोत्रजन्यहै, औ श्रोत्रजन्य ज्ञानका जनकहै ॥ यातें व्यापारहे ॥

याके विषे ऐसी शंका होवैहै ॥ श्रोत्रमनका संयोग श्रोत्रजन्य तो है ॥ परंतु श्रोत्रजन्यप्रमाका जनक किस रीतिसेहै ॥

ताका यह समाधानहै:—आत्ममनका संयोग तो सर्वज्ञानका साधारण कारणहै ॥ यातें ज्ञानकी सामान्य सामग्री आत्ममनका संयोगहै ॥ औ प्रत्यक्षआदिक ज्ञानकी विशेष सामग्री इंद्रियादिकहैं ॥ यातें ओत्रजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानके पूर्वभी आत्ममनका संयोग होवेहै तैसे मनका औ श्रोत्रका संयोग होवेहै तैसे मनका औ श्रोत्रका संयोग होवेहै ॥ मनका औ श्रोत्रका संयोग हुये विना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवे नहीं काहेतें अनेक इंद्रियनका अपने अपने विषयनतें एक कालमें संबंध हुये भी एककालमें तिन सर्व विषयनके इंद्रियनतें ज्ञान होते नहीं ॥ ताके विषे यह हेतुहै ॥ मनके संयोगवाले इंद्रियका विषयतें संबंध

होदै तब ज्ञान होवैहै ॥ मनसे असंयुक्त इंद्रियका अपने विषयके साथ सुंबंध हुयेभी ज्ञान होवे नहीं ॥ न्यायमतमें परम अणु मन है ॥ बार्वे एक कालमें अनेक इंदियनतें मनका संयोग संभवे नहीं।। इस हेतुतें अनेक निषयनका अनेक इंद्रियननें एक कालमें जान होने नहीं ॥ जो ज्ञानका हेतु इंदियमनका संयोग नहीं होने तौ एककालमें अनेक इंदियनका विषयनतें संबंध हुये एककालमें अनेक ज्ञान हुये चाहिये ॥ इस रीतिसे चक्षुरादि इंद्रियनका मनसे संयोग चाक्षुपादि ज्ञानका असाधारण कारणहै ॥ त्वाचज्ञानमें त्वक्मनका संयोग कारण हैं ॥ औ रासनज्ञानमें रसनामनका संयोग कारणहें तैसे चाक्षप ज्ञानमें नेजमनका संयोग कारणहै ॥ औ घाणजज्ञानविषे घाणमनका संयोग कारणहै श्रोत्रज ज्ञानमें श्रोत्रमनका संयोग कारणहै ॥ इस रीविसे श्लोतमनका संयोग श्रोत्रसे उपजिकै श्रोत्रज ज्ञानका जनकहै ॥ यातेँ ब्यापार है ॥ आत्ममनका संयोग सर्वज्ञानमें हेतुहै ॥ यातें पहले आत्ममनका संयोग होवै तिसते अनंतर जो इंद्रियजन्य ज्ञान उपजैगा वा इंदियसे आत्मसंयुक्त मनका संयोग होवैहै ॥ फार मनसंयुक्त इंदियका विषयतें संबंध होवे तब बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहै ॥ इंदिय **विषयके** संबंध विना वाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नहीं ॥

विषयका इंदियसे संबंध अनेक प्रकारकाहै ॥ जहांशब्दका श्रोत्रसे प्रत्यक्ष ज्ञान होने तहां केवल शब्दही श्रोत्रजन्य ज्ञानका विषय नहींहै ।। किंतु शब्दके अर्थ शब्दत्वादिकमी ता ज्ञानके विषयहें ।। शब्दका तो श्रोत्रसे समवायसंबंध है ॥ औ शब्दके धर्म जो शब्दत्वादिक तिनसे श्रोत्तका समवेत समवायसंबंध है ॥ काहेतें गुणगुणीकी नाई जातिका अपने आश्रयमें समवाय संबंध होनेहैं ॥ यातें शब्दत्व जातिका शब्दमें समवाय संबंधहें ॥ सामवाय-संबंधसे जो रहे ताको समवेत कहेहें ॥ श्रोत्रमें समवाय संबंधसे रहे जो शब्द सो श्रोत्रसमवेतहैं ॥ ता श्रोत्रसमवेत शब्द त्वका समवाय

होनेतें श्रोत्रका शब्दत्वसे समवेत समवाय संबंध है ॥ तैसें श्रोत्रमें शब्द-की प्रतीति नहीं होने तब शब्दाभावका प्रत्यक्ष होनेहैं ॥ तहां शब्दाभाव-का श्रोत्रसे विशेषणता संबंध है ॥ जिस अधिकरणमें पदार्थका अभाव होनै तिस अधिकरणमें पदार्थके अभावका विशेषणता संबंध कहियेहै ॥ जैसे वायुमें रूप नहींहै ॥ यातें वायुमें रूपामावका विशेषणता संबंधहै ॥ जहां पृथिवीमें घट नहींहै तहां पृथिवीमें घटाभावका विशेषणता संबंध है।। इस रीतिसे शब्दशून्य श्रीत्रमें शब्दाभावका विशेषणता संबंध है ॥ यातैं श्रोत्रसे शब्दामावका विशेषणता संबंध शब्दाभावके प्रत्यक्ष ज्ञानका हेतुहै जैसें श्रोत्रसे ककारादिक शब्दका पत्यक्ष होवेहै ॥ तहां समवायसंबंधहै तैसे ककरादिकनमें कत्वादिक जो जाति तिनका समवेतसमवाय संवधसे अत्यक्ष होवैहै ॥ औ श्रोत्रमें शब्दाभावका विशेषणतासंबंधसे प्रत्यक्ष होवैहै ॥ तैसें श्रोत्रसमवेत ककारमें खत्वाभावका प्रत्यक्ष होवैहै ॥ तहां श्रोत्रका सत्वाभावसे समवेत विशेषणता संबंध है ॥ काहेते श्रोत्र में समवेत कहिये समवाय संबंधसे रहै ॥ जो ककारतामें खत्वाभावका विशेषणता संबंधहै । इसते आदि छेके अभावके प्रत्यक्षमें श्रोत्रसे अनेक संवंथहें ॥ परंतु विशेषणतापना सर्व अभावनक संबंधनमेंहै । यातें अभावके प्रत्यक्षमें श्रोत्रका एकही विशेषणता संबंधहै ॥ इस रीतिसे श्रोत्रजन्य प्रमाके हेतु तीन संबंधहैं ॥ शब्दके ज्ञानका हेतु समवाय संबंध है ॥ औ शब्दके धर्म शब्दत्वकत्वादिकनके ज्ञानका हेतु समवेत समवाय संबंध है औ अभावके श्रोत्रजन्य ज्ञानविषै विशेषणता संबंध है ॥ सो विशेषण-ता नानाप्रकारकी है ॥ शब्दाभावके प्रत्यक्षमें शुद्ध विशेषणता संबंधहै ॥ ककारविषे सत्वाभावके पत्यक्षमें समवेत विशेषणता है ।। विशेषणता संबंधके अनंत भेदहैं तौनी विशेषणतापना सारेंहै यातें विशेषणता एकही कहियेहैं ॥ शब्दके दो भेद हैं ॥ एक तो भेरी आदिक देशमें ध्वनिरूप शब्द होवेहैं ।। औ दूसरा कंठादिक देशमें वायुके संयोगते वर्णहरूप शब्द

होवैहै ॥ श्रोत्रइंद्रियतैं दोनों प्रकारके शब्दका प्रत्यक्ष होवैहै । औ वर्णरूप शब्दमें जो कत्वादिक जातिहैं तिन्हका जैसें समवेत समवाय संबंधसे प्रत्यक्ष होनैहै। तैसें ध्वनिरूप शब्दमें जो तारत्वमंदत्वादिक धर्महैं।। तिन्ह-काभी श्रोत्रसे प्रत्यक्ष होवैहै। परंतु कत्वादिक तो वर्णनके धर्म जातिरूप हैं ॥ यातैं कत्वादिकनका ककारादिरूप शब्दसैं समवाय संबंधहै ॥ औ ध्वनि शब्दके तारत्वादिक धर्म जातिरूप नहीं न्यायमतर्पे उपाधिरूपः हैं ॥ याते तारत्वादिकनका ध्वनिरूप शब्दमें समवाय संबंध नहीं स्वरूपसंबंध है ॥ काहेतें न्यायमतमें जातिरूपधर्मका गुणका किया-का अपने आश्रयमें समवायसंबंध कहेहैं ॥ जातिगुणिकयासें भिन्न धर्मकूं उपाधि कहेंहैं ॥ उपाधिका औ अभावका जो अपने आश्रयतें संबंध ताकूं स्वरूपसंबंध कहैंहैं।। स्वरूपकूंही विशेषणता कहेहें॥ यातें जातिसें भिन्न जो तारत्वादिक धर्म तिन्हका ध्वनिरूप शब्दसें स्वरूपसं बंधहै ॥ ताहीकूं विशेषणता कहैंहैं ॥ यातें श्रोत्रमें समवेत जो ध्वनि तामें तारत्व मंदत्वका विशेषणता संबंध होनेतें श्रोत्रका औ तारत्व मंदत्वका श्रोत्रसमवेतिविशेषणता संबंध है इस रीतिसैं श्रोत्रइंदिय श्रोत्रप्रसप्र-माका करणहै ॥ श्रोत्रमनका संयोग व्यापारहै शब्दादिकनका प्रत्यक्षप्र-मारूप ज्ञान फलहै ॥

प्रत्यक्षप्रमाके भेद त्वाचप्रमाका तिरूपण ॥ ६ ॥

त्वक् इंद्रियतें स्पर्शका ज्ञान होवैहै तथा स्पर्शके आश्रयका ज्ञान होवैहै ॥ औ स्पर्शके आश्रित जो स्पर्शत्व जाति ताका औ स्पर्शामाव-का नी त्वक् इंद्रियतें प्रत्यक्ष होवैहै ॥ काहेतें जा इंद्रियतें जिस पदार्थका ज्ञान होवै ता पदार्थके अभावका औ ता पदार्थकी जातिका तिस इंद्रियतें ज्ञान होवैहै ॥, पृथिवी जल तेज इन तीन इन्यनका त्वक्इंद्रियतें प्रत्यक्षज्ञान होवैहै ॥ वायुका प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं ॥ काहेतें प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं ॥ काहेतें प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं ॥ काहेतें प्रत्यक्षज्ञान होवें ता इन्यका त्वाचप्र-

त्यक्ष होवेहै ॥ वायुमें स्पर्श तो है रूप नहीं ॥ यातें वायुका त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ वायुके स्पर्शका त्वक इंद्रियतें प्रत्यक्ष होवेहै ॥ स्पर्शके प्रत्यक्षतें वायुका अनुभितिज्ञान होवेहै ॥

मीमांसाके मतमें वायुका प्रत्यक्ष होवेहै ॥ ताका यह अभिपायहै ॥ प्रत्यक्षयोग्य स्पर्श जा इच्यमें होये ता इच्यका त्वाचप्रत्यक्ष होवेहै ॥ त्वक् इंडियजन्य इच्यके प्रत्यक्षमें रूपकी अपेक्षा नहीं केवल स्पर्शकी अपेक्ष है ॥ जैसें इच्यके चाक्षुषप्रत्यक्षमें उद्भूतरूपकी अपेक्षा है स्पर्शकी नहीं ॥ काहेतें ॥ जो इच्यके चाक्षुष प्रत्यक्षमें उद्भूतस्पर्शकी अपेक्षा होवे तो दीपकी तथा चंद्रकी प्रभामें उद्भूत स्पर्शहें नहीं ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होवेगा ॥ और होवेहै ॥ और अणुकमें स्पर्श तो है उद्भूतस्पर्श नहींहें ॥ यार्तें त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं केवल चाक्षुषप्रत्यक्ष होवेहें ॥ यार्तें केवल उद्भूतरूपवाले इच्यका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवेहें ॥ तेरें केवल उद्भूतस्पर्श तो वाशुषप्रत्यक्ष तो वायुका नहीं होवेहें ॥ त्वाचप्रत्यक्ष होवेहें ॥ आर सर्वे लोकनकूं ऐसा अनुभव होवेहें ॥ वायुका मेरेकूं त्वचार्से प्रत्यक्ष होवेहें ॥ यार्तें वायुकावी त्वक्इंदियतें प्रत्यक्षहोवे हें ॥ यह मीमांसाका मतह ॥

परंतु ।। न्यायिसद्यांतमें वायुप्तत्यक्ष नहीं ।। पृथिवी जल तेजमैंनी जहां उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्शीहं ताका त्वाचप्रत्यक्ष होवैहें ॥ औरका नहीं प्रत्यक्ष योग्य जो रूप औ स्पर्श सो उद्भूत कहियेहें ॥ जैसे प्राण रसन नेजमें रूप औ स्पर्श दोनूहें ॥ परंतु उद्भूत नहीं ॥ यातें पृथिवी जल तेजरूपवी तिन इंदियनका त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ औ झरोखेमें जो परम सूक्ष्म रज प्रतीति होवे सो अणुकरूप पृथिवीहें तामें उद्भुतरूपहें ॥ यातें अणुकका चाक्षप्रत्यक्ष तो होवेहें ॥ उद्भूत स्पर्शक अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं। अणुकमें स्पर्शवी हें । परंतु सो स्पर्श उद्भुत नहीं ॥ वायुमें उद्भुतस्पर्श तो हे रूप नहीं ॥ यातें

वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ यातें यह सिद्ध हुवा इच्यके चाक्षुषपत्यक्षमें उद्भतस्तप हेतुहै ॥ औ इच्यके त्वाच प्रत्यक्षमें उ-द्धतरूप औ उद्धतस्परी दोनूं हेतुहैं ॥ जा इव्यमें उद्धतरूप औ उद्धत-स्पर्श होवें ताकाही त्याचप्रत्यक्ष होवेहें॥ जा द्रव्यका त्वाचप्रत्यक्ष होंने ता द्रव्यकी प्रत्यक्षयोग्य जातिका बी त्वाचप्रत्यक्ष होवेहैं घटका त्वाचपत्यक्ष होवे तहां घटमें प्रत्यक्षयोग्य जाति घटत्वहे ताकावी त्वाचमत्यक्ष होवेहै ॥ तैसें इट्य में जो स्पर्श संख्या परिमाण संयोग वि-भागादिक योग्यग्रुण तिन्हका औ स्पर्शादिकनमें स्पर्शत्वादिक जाति तिनकाची त्वाचपत्यक्ष होँवेहै ॥ औ कोमछ द्रव्यमें कठिन स्पर्शका अभावहै शीतल जलमें उष्णस्परीका अभावहै ताकाबी त्वाचप्रत्यक्ष होवे है तहां घट आदिक द्रव्यतें इंदियका संयोग संबंधहै।। कियाजन्य संयोग होवेहैं ।। औ दो बन्पका संयोग होवेंहै ।। त्वक्टंदिय वायुके परमाणुजन्यहै ।। यातें वा-युद्धप द्रव्यहै पदवी पृथिवीद्धप द्रव्यहै ।। कहूँ तो त्वक् इंद्रियका गोलक जो शरीर ताकी कियातें त्वक घटका संयोग होवेहै ॥ औ कहं घटकी कियातें त्वक्षटका संयोग होवैहै ॥ कहं दोनंनें कियातें संयोग होवेहै ॥ नेत्रमें तौ गोलकनें छोडिके केवल इंदियमें किया होवेहें ।। औ त्वक्ई-दियमैं गोलकनें छोडिके स्वतंत्रमें क्रिया कदेवी होवे नहीं ।। यातैं त्वक्-इंदियका गोलक जो शरीर ताकी क्रियातैं वा घटादिक विषयकी कियातैं वा दोनुंकी कियातें त्वक्का घटादिक इन्यतें संयोग होवे तब त्वाचन्नान होवैहै ॥ तहां त्वाचपत्यक्ष प्रमा फलहै ॥ त्वक्इंद्रिय करणहैं त्वक्इं-दियका घटतें संयोग व्यापारहै ॥ काहेतें त्वक औ घटके संयोगके उपा-दानकारण घट त्वक् दोनूंहैं ॥ यातैं त्वक् इंदियजन्य वह संयोगहै ॥ औ त्वक्इंदियका कार्य जो त्वाच प्रमा ताका जनकहै इस कारणतें त्वक्का घटसे संयोग व्यापारहै ॥ जहां त्वक्से घटकी घटत्व जातिका औ स्पर्शादिक गुणनका त्वाचप्रत्यक्ष होवै तहां त्वक्दंदिय करणहे औ

प्रत्यक्षप्रमा फुल्हे ॥ औ संयुक्त समवायसंबंध ब्यापारहै ॥ काहेतैं त्वक्-इंद्रियतैं संयुक्त कहिये संयोगवाला जो घट तामैं घटत्व जातिका औ स्पर्शादिक गुणनका समवायहै ॥ तैसैं घटादिकनके स्पर्शादिक गुण-नमें जो स्पर्शत्वादिक जाति तिनकी त्वाच प्रत्यक्ष प्रमा होवै तहां त्वक्इंड्रिय करणहे स्पर्शत्वादिकनकी प्रत्यक्षप्रमा फल्रहे ॥ संयुक्त समवेत समवाय संबंधहै सो व्यापारहै ॥ काहेतें ॥ त्वक्इंडियतें संयुक्त जो घट तामें समवेत -कहिये समवाय संबंधतें रहनेंबाछै स्वर्शादिक तिनमें स्वर्शा-दिकजातिका समवायहै ॥ संयुक्तसमवाय औ संयुक्तसमवेतसमवाय इन दोनूं संबंधमें समवाय भाग तो यद्यपि नित्यहै इंदियजन्य नहीं ।? तथापि संयोगवालेकूं संयुक्तकहैंहैं ॥ सो संयोगजन्यहै ॥ यातें त्वक् इंदि-यका संयोग त्वक्जन्य होनैतें त्वक्संयुक्त समवाय औ त्वक्संयुक्त सम-वेतसमवाय त्वक्इंडियजन्यहै ॥ औ त्वक् इंद्रियजन्य जो त्वाचप्रमा ताके जनकहै ॥ यातें व्यापारहै ॥ जहां पुष्पादिक कोमछ द्रव्यमें कठिन स्पर्शके अभावका औ शीतल जलमें उष्णस्परीके अभावका त्वाच प-त्यक्ष होवे तहां त्वक् इंदिय करणहे ॥ अभावकी त्वाचप्रमा फल्हे औ इंदियतें अभावका त्वक्संयुक्त विशेषणता संबंधहे सो व्यापारहे ॥ का-हेतें ॥ त्वक्इंदियका घटादिक द्रव्यतें संयोगहे यातें त्वक्संयुक्त कोमल इट्यमें कठिन स्पर्शाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ तैसें स्वक्संयुक्त शीतल जलमें उष्णस्पर्शाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ जहां घटस्पर्शमें हृद्भात्वकै अभावका त्वाचप्रत्यक्ष होवे ॥ तहां त्वक्संयुक्त :घटमें समवेत जो स्पर्श ताके विषे रूपत्वाभावका 'विशेषणृतासंबंध होनैतें त्वक्संयुक्त समवेत विशेषणता संबंधहै ॥ इस रीतिसैं ॥ त्वाचप्रत्यक्षमें च्यारि संबंधहेतुहैं ॥ त्वक्संयोग १ ॥ त्वक्संयुक्तसमवाय ॥ २ ॥ त्वक्संयुक्तसमवाय ॥ ३ ॥ त्वक्सं-वंभविशेषणता ॥ ४ ॥ त्वक्से संवंभवाछेकुं त्वक्रंवंभ कहेंहें ॥

जहां कोमल इब्यमें कठिन स्पर्शामावहै ॥ तहां त्वक्के संयोग संबंधवाला कोमल इब्यहै ॥ ता त्वक्संबंध कोमलइब्यमें कठिन स्पर्शामावका विशेषणतासंबंध स्पष्टिहीहै ॥ जहां स्पर्शमं रूपत्वाभावका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां त्वक्का स्पर्शतें संयुक्तसमवायसंबंधहै ॥ त्वक्सं संयुक्तसमवाय संबंधवाला होनैतें त्वक्सं स्पर्शहै तामें रूपत्वाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ इस रीतिसे त्वाच प्रमाके हेतु संयोगादिक च्यारि संबंधहें ॥

तैसँ चाञ्चषप्रमाके हेतुबी नेत्रसंयोग १ ॥ नेत्रसंयुक्तसमवाय २ ॥ नेत्रसंयुक्तसमवेत समवाय ॥ ३ ॥ नेत्रसंबंधविशेषणता ॥ ४ ॥ ये च्यारिसंबंधहें ॥ सोई व्यापार है जहां नेत्रसें घटादिक द्रव्यका चाक्षुष प्रत्यक्षहोवे ॥ तहां नेत्रकी क्रियासें इव्यके साथ संयोग-संबंधह सो संयोग नेत्रजन्य है औ नेत्रजन्य जो चाक्षुप प्रमा ताका जनक है ॥ यातें व्यापारहै ॥ जहां नेत्रसें द्रव्यकी घटत्वादिक जातिका औ रूपसंख्यादिक गुणनका प्रत्यक्ष होवै ॥ तहां नेत्रसंयुक्त द्रव्यमें घटत्वादिक जातिका औ रूपादिक गुणनका समवाय संबंधहै ॥ . यातें द्रव्यकी जाति औ गुणनके चाक्षुवप्रत्यक्षमें नेत्रसंयुक्त समवायसंबंध है ॥ जहां गुणमें रहनैवाली जातिका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां रूपत्वादिक जातिसैं नेत्रका संयुक्तसमवेतसमदाय संबंहै ॥ काहेतें नेत्रसें संयुक्त घटादिकनमें समवेत जो ह्रपादिक तिनमें ह्रपत्वादिकनका समवायहै॥ यचि नेत्रसें संयोग सकल इच्यनका संमवैहे ॥ तथापि उद्भृतहूपवाले इञ्यतें नेत्रका संयोग चाक्षुपप्रत्यक्षका हेतुहै ॥ औं द्रव्यसें नेत्रका संयोग चाक्षुप प्रत्यक्षकां हेतु नहीं ॥ पृथिनी जल तेज ये तीनि इन्य रूपनालेहें और नहीं ॥ यातें पृथिवीजळतेजकाही चाक्षुषपत्यक्ष होवेहै ॥ इनमैं भी जहां उद्भतक्तप होवे ताका चाक्षुषप्रत्यक्ष हावेहै ॥ जामें अनुद्भतक्तप होवे ताका चाक्षपप्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ जैसे घाण रसन नेत्र ये तीनं इंद्रिय

कमतें पृथिवी जल तेजरूपहै ॥ औ तीनूमैं रूपहै॥परंतु इनका रूप अनुन्हतहै उद्भ नहीं ॥ यातें इनका चाञ्चपप्रत्यक्ष होवें नहीं ॥ याते यह सिद्ध हुआ ॥ उद्भृतह्रपवाले पृथिवी जल तेजही चाक्षुपप्रत्यक्षके विषयहैं॥ तिनमें कोई गुण चाक्षुपमत्यक्ष योग्यहै ॥ कोई चाक्षुपमत्यक्ष योग्य नहीं ॥ जैसे पृथिवीमें रूप १ ॥ रस २ ॥ गंघ ३ ॥ स्पर्श ४ ॥ संख्या ५ ॥ परिमाण ६ ॥ पृथक्त ७ ॥ संयोग ८ ॥ विभाग परत्व 90 ॥ अपरत्व ११ ॥ गुरुत्व १२ ॥ वत्व १३ ॥ संस्कार १४ ॥ ये चतुर्देश ग्रुणहें ॥ इनमें नंधकुं छोडिकै सेहकूं मिलावै तो चतुर्दश जलके हैं ॥ इनमें रसगंधगुरुत्व स्नेहकूं छोडिके एकादश तेजकेहैं ॥ इनमें रूप संख्या परिमाण पृथक्त संयोगिवभाग परत्व अपरत्व इवत्व इतने गण चाक्षुपत्रत्यक्ष योग्यहें ॥ और नहीं ॥ यातें नेत्रसंयुक्त समवायक्षप संबंध तो सर्वगुणींते है ॥ नेत्रके योग्य सारे नहीं जितने नेत्रके योग्यहें उतने गणनकाही नेत्रसंयुक्त समवाय संबंधसें प्रत्यक्ष होवेहें ॥ स्परीमें त्वक् इंडियकी योग्यताहै नेत्र-की नहीं ॥ रूपमें नेत्रकी योग्यताहै त्वक्की योग्यता नहीं ॥ संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व इवस्वमें त्वक् औ नेत्र दोनूंकी योग्यताहै यातें त्वक्संयुक्तसमवाय औ नेत्रसंयुक्तसमवाय दोनूं संबंध संख्यादिकनकै त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षुषप्रत्यक्षके हेतुहैं ॥ रसमें केव-ल रसनकी योग्यताहै ॥ अन्य इंद्रियकी नहीं गंधमें घाणकी योग्यताहै ॥ अन्यकी नहीं ॥ जिस इंद्रियकी योग्यता जिसगुणमें है तिस इंद्रियतें ता गुणका प्रत्यक्ष होवेहै ॥ अन्यके साथि इंदियके संबंध हुपेबी प्रत्यक्ष होंवे नहीं ॥ तैसें घटादिकनमें जो रूपादिक चाक्षुषज्ञानके विषयहें ॥ तिनकी रूपत्वादिक जातिका नेनसंयुक्तसमवेतसमनायतै चाक्क्षुषपत्यक्ष होवेहैं ॥ और जो रसादिक चाक्षुवज्ञानके विषय नहीं तिनमें रसत्वादिक जातिसें नेत्रका संयुक्तसमवेतसमवाय संबंधहै ती बी चाक्षपपत्यक्ष हावै

नहीं ॥ यातें यह सिख हुवा उद्भतस्त्रवाछे द्रव्यका नेत्रके संयोगतें चाक्षप-ज्ञान होवेहै ॥ उद्भृतरूपवाले इटयकी नेत्रयोग्य जातिका औ नेत्रयोग्य गुण-का संयुक्तसमवायसंबंधते चाक्षुष पत्यक्ष होवेहै ॥ तैसे नेत्रयोग्य गुण-की रूपत्वादिक जातिका नेत्रसंयुक्त समवेतसमवाय संवधते चाक्षुष पत्य-क्ष होवेहे तैसे अभावका नेत्रसंबंधसे चाषशुप्रत्यक्ष होवेहे ॥ जहाँ भूतलमें घटाभावका चाक्षुपप्रत्यक्षहोवै ॥ तहां भूतलभें नेत्रका संयोगसंबंधहै ॥ यातैं नेत्रसंबंध भृतलमें घटाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ तैसें नील घटमें पीतरूपके अभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवै ॥ तहां नेत्रसें संयोग होनेते नेत्र-संबंध नीलघटमें पीतरूपामावका विशेषणता संबंधहै ॥ तैसे घटके नील-रूपमें पीतत्व जातिके अभावका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवेहै ॥ तहां नेत्रसें संयु-कसमवायसंबंधवाला नीलहराहै ॥ यातै नेत्रसंबंध जो नीलहर तामें पीतत्वाभावका विशेषणता संबंध होनैतें नेत्रसंबद्ध विशेषणतासंबंध है इस रीतिसे ॥ नेत्रसंयोग १ ॥ औ नेत्रसंयुक्तसमवाय २ ॥ तथा नेत्रसंयुक्तसमवेतसमवाय ३ ॥ तेसे नेत्रसंबद्धविशेषणता थ ॥ ये च्यारिसंबंध चाक्षुर्पप्रमाके हेतुहैं ॥ सो वो व्यापारहै ॥ औ नेत्र करणहै चाक्षुषपमा फल्रहै ॥ जैसैं त्वक् औ नेत्रसे बव्यका मत्यक्ष होवेहै ॥

प्रत्यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका निरूपण ॥ ८॥

तैसें रसनइंद्रियसें द्रव्यका तो प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ किंतु रसका औ
रसत्व मधुरत्वादिक रसकी जातिका तथा रसामावका मधुरादि रसमें
अम्छत्वादिक जातिके अभावका रासन प्रत्यक्ष होवेहे ॥ यातें रासन
प्रत्यक्षके हेतु रसनइंद्रियतें विषयनके तीनि संबंध हैं ॥ रसनसंयुक्त
समवाय १ ॥ रसनसंयुक्तसमवीतसमवाय २ ॥ रसनसंबंधविशेषणता ॥
३ ॥ जहां फळके मधुर रसका रसन इंद्रियतें रासन प्रत्यक्ष होवे ॥
तहां फळ औ रसनका संयोगसंबंधहे ॥ यातें रसनसंयुक्त फळहें तामें रस
गुणका समवाय होनेतें रसके रासनप्रत्यक्षमें संयुक्तसमवायसंबंधहे सो
व्यापारहे ॥ काहेतें ॥ संयुक्तसमवायसंवंधमें जो समवाय अंशहे सो तो

नित्यहै रसनजन्य नहीं ॥ परंतु संयोगअंश रसनजन्यहै ॥ औ रसनइंदियजन्य जो रसका रासन साक्षातकार ताका जनक है यातें व्यापारहै ॥
तिस व्यापारवाळा रासनप्रश्नका असाधारण कारण रसनइंद्रियहै ॥
यातें करण होनेतें प्रमाणहै ॥ औ रासनप्रमा फळहै ॥ तैसें रसमें रसत्व
जातिका औ मधुरत्व अम्छत्व छवणत्व कटुत्व कपायत्व तिकत्व छप षट्
धर्मनका रसनइंद्रियतें रासन साक्षात्कार हावेंहै ॥ तहां रसनसें फळादिक
इच्यका संयोगहे ॥ ता इच्यमें रस समवेत हावेंहै ॥ यातें रसनसंयुक्त जो
इच्य तामें समवेत कहिये समवायसंवंधसें रहनेंबाळा रस है तामें रसत्वका
औ रसत्वके व्याप्य जो मधुरत्वादिक तिनका समवाय होनेतें रसनसंयुक्त
समवेतसमवाय संवंधहै ॥ तैतें फळके मधुररसमें अम्छत्वाभावका रासन
प्रत्यक्ष होवेहें ॥ तहां रसनइंद्रियका अम्छत्वाभावकों स्वसंबद्ध विशेषणता
संवंधहै ॥ काहेतें संयुक्तसमवायसंवंधसें रासनसंबद्ध मधुर रसहै तामें अम्छत्वाभावका विशेषणता संवंधहै ॥ यातें रसनइंद्रियका अम्छत्वाभावके
संयुक्तसमवेतिविशेषणता संवंधहै रसनाइंद्रियजन्य रासनपत्यक्षके हेतु
तीनि संबंध हैं ॥

## प्रत्यक्षप्रमाके भेद प्राणजप्रमाका निरूपण ॥ ९॥

तैसे प्राणजभरपक्ष भमा होते ।। तहांनी प्राणके निषयनतें तीनि संबंध हेतुहें ।। प्राणसंयुक्त समनाय १ ॥ प्राणसंयुक्त समनेतसमनाय २ ॥ प्राणसंयुक्त समनेतसमनाय होने नहीं ॥ किंतु गंपगुणका भरपक्ष होता इंटपका भरपक्ष होता तो प्राणका संयोग संबंध परपक्ष कारण होता इंटपका भरपक्ष प्राणसें होने नहीं ।। यातें प्राणसंयोग भरपक्षका हेतु नहीं ।। अगै गंप प्राणसें साक्षात्सं वंध है नहीं ॥ विकृत पुरुषादिक नमें गंपका समनाय संबंध हैं ॥ औ प्राणके साथि पुष्पादिक नका संयोगसंबंध है ॥ यातें प्राणसंयुक्त समनाय संबंधतें गंपका प्राणका प्राणको प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ अन्य गुणका प्राणतें भरपक्ष होने नहीं ॥ यातें प्राणका प्राणतें भरपक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका प्राणको प्राणको प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें प्राणका प्राणतें भरपक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका ताति तीति । अगि प्राणका प्राणतें प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका ताति तीति । अगि प्राणका प्राणतें प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका तीति तीति । अगि प्राणका प्राणतें प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका तीति तीति । अगि प्राणका प्राणतें प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका तीति तीति । अगि प्राणका प्राणतें प्रत्यक्ष होने नहीं ॥ यातें जो गंपरका तीति तीति ।

जो सुगंधत्व दुर्गंधत्व तिनकाची घाणज प्रत्यक्ष होवेहै ॥ तैसे गंधाभावका बी ब्राणज प्रत्यक्ष होवैहै ॥ काहेतैं ॥ जा इंद्रियतैं जिस पदार्थका ज्ञान होवै ताकी जातिका औं ताके अभावकाबी तिस इंद्रियतैं ज्ञान होवैहै ॥ जहां गंधत्वका औ सुगंधत्व दुर्गंधत्वका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां घाणसंयुक्त-समवेतसम्वायसंबंध घाणज प्रत्यक्षका हेतुहै ॥ काहेतें घाणसंयुक्त जो पुष्पादिक तिनमें समवेत गंधहै ।। तामें समवाय गंधत्वादिकनका है । तैसे पुष्पके सुगंधमें दुर्गधत्वके अभावका ब्राणज प्रत्यक्ष होवेहे ।। तहां घाणका दुर्गभ्ताभावसे स्वसंबद्ध विशेषणता संबंधह ॥ काहेते ।। संयुक्त समवायसंबंधसे बाणसंबद्ध जो सुगंध तामें दुर्गधत्वाभावका विशेषणता संबंध है ॥ जहां पुष्पादिक दूरी होवें औ गंधका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां यचिष ॥ पुष्पमें किया दीखें नहीं ॥ यातें पुष्पादिकनका घाणतें संयो-गके अभावतें प्राणसंयुक्त समवायसंबंध संभवें नहीं ।। तथापि ।। गंध तो गुणहैं ।। यातें केवल गंधमें किया होवे नहीं किंतु गंधके आश्रय जो पुष्पादिकनके मूक्ष्म अवयव तिनमें कियाहोयकै घाणतें संयोग होवेंहै।। यातें घ्राणसंयुक्त जो पुष्पादिकनके अवयव तिनमें गंधका समवाय होनेते ।। घाणसंयुक्त समवाय संबंधही गंधकै घाणजप्रत्यक्षका हेतुहै । इस रीतिसैं घाणजपत्यक्षके हेतु तीनि संबंधहैं ॥ सो व्यापारहैं ॥ वाणइंदिय कारण है वाणजप्रत्यक्षप्रमा फल्है ।। इस रीतिसें श्रोत्रादिक पंचइंदियनतें बाह्य पदार्थनका ज्ञान होवेहै ।।

### मानसप्रत्यक्षप्रमाका निरूपण ॥ १०॥

आत्मा औ आत्माके सुखादि धर्म औ आत्मत्व जाति तथा सुख-त्वादिक जाति इनका प्रत्यक्ष श्रोत्रादिकनतें होंचे नहीं ।। किंतु आत्मादिक जो आंतरपदार्थ तिनके प्रत्यक्ष का हेतु मनइंदिय है ।। आत्मा औ ताके सुखादिकधर्मनतें भिन्नकूं बाह्य कहेंहें ।। आत्मा औ ताके धर्मनकूं आंतर कहेंहें ।। जैसें बाह्य प्रत्यक्षप्रमाके करण श्रोत्रादिक इंद्रियहें ।। तैसें आंतर जो आत्मादिक तिनकी प्रत्यक्षप्रमाका करण मनहे ।। यातें मनबी

भत्यक्षप्रमाणहै औ इंद्रियहै ॥ मनमें किया होयकै आत्मासें संयोग होने तव आत्माका मानसप्रत्यक्ष होवेहै ॥ तहां आत्माका मानसप्रत्यक्षरूप फल तो प्रमाहै औ आत्ममनका संयोग व्यापारहै ॥ काहेतें आत्ममन-का संयोग मनजन्य है औ मनजन्य जो आत्माकी प्रत्यक्षप्रमा ताका ज-ःनक है यातैं व्यापारहै ॥ तिस संयोगह्नप व्यापारवाला आत्माकी प्रत्य-अप्रमाका असाधारण कारण मनहै ॥ सो प्रमाणहै ॥ ज्ञान इच्छा अयत्न सुख दुःख देव ये आत्मा के ग्रुण हैं ॥ तिनके साक्षात्कारका हेतुंबी मन प्रमाणहै ॥ तहां मनके साथि ज्ञानादिकनका साक्षात्संबंध तो है नहीं ॥ किंतु परंपरा संबंधहै ॥ अपने संबंधीका संबंध परंपरा संबंध कहियेहै ॥ ज्ञानादिकनका आत्मामैं समवाय संबंधहै यातैं ज्ञानादिकनका संबंधी आत्माहै तासे मनका संयोग होनेतें परंपरासंबंध मनसें ज्ञाना-दिकनका है ॥ सो ज्ञानादिकनका मनतें स्वसमवायि संयोगसंबंधहै । रूव कहिये ज्ञानादिक तिनका समवायी कहिये समवायवाला जो आत्मा ताका मनसे संयोगहै तैसे मनका ज्ञानादिकनतेंबी परंपरा संबंधहै ॥ सो मनःसंयुक्त समवायहै ॥ मनसे संयुक्त कहिये संयोगवाळा जो आत्मा तार्में ज्ञानादिकनका समवाय संबंध है तैसे ज्ञानत्व इच्छात्व प्रयत्नत्व सुस्रत्व दुः-स्वत्व देषत्वका मनसे प्रत्यक्ष होवे है ॥ तहां मनसे ज्ञानत्वादिकनका स्वा-श्रयसमवायिसंयोगसंबंध है स्व कहिये ज्ञानत्वादिक तिनके आश्रय जो ज्ञानादिक तिनका समवायी आत्मा ताका मनसें संयोगहै ।। तैसें मनका ज्ञानत्वादिकनतें मनःसंयुक्त समवेत समवाय संबंध है ॥ काहेतें मनः 🛜 संयुक्त आत्मामें समवेत जो ज्ञानादिक तिनमें ज्ञानत्वादिकनका समवाय संबंधहै ॥ तैसै आत्मामें सुखामान औ दुःसामानका प्रत्यक्ष होने ॥ तहां मनःसंबद्धविशेषणता संबंधहै ॥ काहेतें मनसें संबद्ध कहिये सयीग संबंधवाळा जो आत्मा तामें सुखाभाव औ दुःखाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ औ सुलमें दुःसत्वाभावका प्रत्यक्ष होवेहै ॥ वहां मनःस-

युक्त समवाय संबंधसे मनःसंबद्ध कहिये संबंधवाला जो सुख ताम दुःखत्वाभावका विशेषणता संबंधहै ॥ काहेतैं मनसे संयुक्त कहिये संयोगवाला जो आत्मा तामें सुखादिक गुणनका समवाय संबंधहै ॥ औं अभावका विशेषणता संबंधही होवेहै ॥ इस रीतिसे अभावके मानस पत्यक्षका हेतु मनःसंबद्ध विशेषणतासंबंध एकहीहै ।। जहां आत्मामें सुखाभावादिकनका प्रत्यक्ष होवै ॥ तहां संयोगसंबंधसे मनःसंबद्ध जो आ त्मा तामें सुखाभावादिकनका विशेषणता संबंधहै औ सुखादिकनमें दु:-सत्वाभावादिकनका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां संयुक्त समवायसंबंधसें मनःसंबद्ध कहिये मनके संबंधवाले सुसादिकहैं ॥ कहूं साक्षात्संबंधर्से मनःसंबद्धमें कहूं परंपरासंबंधसे मनःसंबद्धमें अभावका विशेषणता संबंधहे इस रीतिसे मानसमत्यक्षके हेतु च्यारि संबंधहैं ॥ मनःसंयोग व ॥ संयुक्तसमव(य २ ॥ मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय बद्धिरोषणता ४ ॥ मानसप्रत्यक्षके हेतु च्यारं संबंधरूप व्यापारहैं ॥ सेंबंधहर वियोपारवाळी असाधारण कारणे मन करण है ॥ ममाणहे ।। आत्मसुखादिकनका मानस साक्षात्काररूप प्रमा फल्हे ।। जैसे आत्मगुण सुसादिकनके पत्यक्षका हेतु संयुक्तसम्वायसंबंधहे ॥ तेसे धर्म अधर्म संस्कारादिकवी आत्माके गुणहैं ॥ याते तिन्हते मनका संयुक्तसमवायसंबंध तो है।। परंतु धर्मादिक गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं ोि याते वर्मादिकनका मानसप्रत्यक्ष होवे नहीं ।। प्रत्यक्ष योग्यता जामे नहीं ताका भरपक्ष होवें नहीं।। जहां आश्रयंका भरपक्ष होवें ।। तहां सं-मोगका प्रत्यक्ष होवेहै ।। जैसे दो अंगुठी संयोगके आश्रयहै ।। अंगुठी दोका चाक्षपपत्यक्ष होवै तब संयोगका चाक्षपपत्यक्ष होवेहै ॥ औं अंगु-छीका त्वाचित्रत्यक्ष होत्रेहैं तन अगुठीके संयोगका त्वाचमत्यक्ष होवेहें ।। तैसे अत्मिमनक संयोगते आत्माका मानस प्रत्यक्ष होनेहे ॥ तहा संयो-र्गका आश्रय आत्माहै ।। यात संयोगकाबी मानसमत्यक्ष हुवा चाहिये ।।

निथापि संयोगके आश्रय दो होवैहैं ॥ जहां दोनुवोंका पत्यक्ष होवे तहां संयोगका प्रत्यक्ष होवेहै ॥ जहां एकका प्रत्यक्ष होवे एकका नहीं होवे तहां संयोगका पत्यक्ष होवे नहीं ॥ जैसे दो घटका प्रत्यक्ष होवेहे यातैं तिन्हके संयोगकानी पत्यक्ष होनेहै ॥ औ घटकी कियातें घट आ-काराका संयोग होवेहै ॥ तहां संयोगके आश्रय घट औ आकशहें ति-. नमें घटतो प्रत्यक्षहै ॥ औ आकाश प्रत्यक्ष नहीं ॥ यातें तिनका संयो-गनी प्रत्यक्ष नहीं ॥ इस रीतिसैं आत्ममनकै संयोगके आश्रय आत्मा औ मनहैं तिनमें आत्माका तो मानसपत्यक्ष होवेहै ॥ मनका नहीं होवे-है ।। यातें आत्ममनकै संयोगका मानसप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ आत्माका औ ज्ञान सुखादिकनका मानसपत्यक्ष होवैहै ।। तहां ज्ञानसुखादिकनकूं छोडिकै केवल आत्माका प्रत्यक्ष होषै नहीं ।। औ आत्माकू छोडिकै केवल ज्ञान सुसादिकनका पत्यक्ष होवै नहीं ॥ किंतु ज्ञान इच्छा छति सुख दुःख द्वेष इन गुणोंमें किसी एक गुणका ओ आत्माका मानसप्रत्यक्ष होवेहै ॥ ैमैं जानुंहूँ इच्छावाछाहूँ प्रयत्नवाछाहूँ सुसीहूं दुःसीहूं देषवाछाहूँ ॥ इस रीतिसैं किसी गुणकूं विषय करता हुआ आत्माका मानसभत्यशहो-्वेहै ।। इस रीतिसे इंद्रियजन्य पत्यक्षप्रमाके हेतु इंद्रियके संबंधहें सो व्यापा-रहें ॥ इंद्रिय प्रत्यक्षप्रमाणहें ॥ इंद्रियजन्य साक्षात्कार प्रत्यक्षप्रमा फल हैं ॥ यहन्यायशास्त्रका सिद्धांत है ॥ ,

#### प्रत्यक्षप्रमाके करणका विचार ॥ ११ ॥

औ गौरीकांत भट्टाचार्यने यह लिखाहै ।। प्रत्यक्षप्रमाका इंद्रिय करण नहीं ॥ किंतु जो इंद्रियके संबंध न्यापार कहेंहैं ॥ सो करणहें औं इंद्रिय कारणहें करण नहीं ॥ ताका यह अभिपायहै ॥ न्यापारवाला कारण करण नहीं कहियहै ॥ किंतु जाके हुयेतें कार्यमें विलंब न होवे ॥ किंतु अन्यवहित उत्तरक्षणमें कार्य होवे ॥ ऐसा कारण करण कहियहै ॥ इंद्रियका संबंध हुयेतें प्रत्यक्षप्रमाहत कार्यमें विलंब नहीं होवेहै ॥ केंतु

इंदियसंबंधतें अन्यविहत उत्तरक्षणमें प्रत्यक्षप्रमाह्मप कार्य अवश्य होवेहै ।। यातें इंदियका संबंधही करण होनेतें प्रत्यक्ष प्रमाणहे ।। इंदिय नहीं इस मतमें घटका करण कपाल नहीं ।। किंतु कपालका संयोग करणहे ।। ओ कपाल कारणतो घटका है करण नहीं ।। तैसें पटके करण तंतु नहीं ।। किंतु तंतुसंयोग है पटके कारण तो तंतुहैं करण नहीं ॥ इस रीतिसें प्रथम-पक्षमें जो न्यापारह्मप कारण मानेहें सो इस पक्षमें करणहें ॥ और जो करण मानेहें सो केवल कारण हैं ॥

### ज्ञानके आश्रयका कथन ॥ १२ ॥

प्रत्यक्ष ज्ञानका आश्रय आत्माहै सो कर्चाहै ॥ ताहीकूं प्रमाता औ ज्ञाता कहैंहैं ॥ प्रमाज्ञानका कर्चा प्रमाता कहियेहै ॥ ज्ञानका कर्चा ज्ञाता कहियेहै ॥ ज्ञानका कर्चा ज्ञाता कहियेहै सो ज्ञानभाम होवे अथवा प्रमा होवे न्यायसिद्धांतमें जैसें प्रमाज्ञान इंद्रियजन्यहै तैसें भमज्ञानकी इंद्रियजन्यहै ॥ परंतु भमज्ञानका कारण जो इंद्रिय सो भमज्ञानका कारण तो कहियेहैं प्रमाण नहीं कहिन्येहै ॥ काहेतें प्रमाका असाधारणकारण प्रमाण कहिये है ॥

### अमज्ञानका विचार ॥ १३–१७ ॥ न्यायमतके अनुसार अमकी रीति ॥ १३ ॥

जहां भम होवै तहां न्यायमतमें यह रीतिहै ॥ दोष सहित नेत्रका संयोग रज्जुतें जब होवै तब रज्जुत्वधर्मसें नेत्रका संयोग रज्जुतें जब होवै तब रज्जुत्वधर्मसें नेत्रका संयुक्त समवाय संबंध तौ है ॥ परंतु दोषके बळतें रज्जुत्व भासे नहीं ॥ किंतु रज्जुमें सर्पत्व भासेहै ॥ यद्यपि सर्पत्वसें नेत्रका संयुक्त समवाय संबंध नहींहै ॥ तथापि इंद्रियके संबंध विनाही दोष-बळतें सर्पत्वका संबंध रज्जुमें नेत्रसें प्रतीत होवेहै ॥ परंतु जाकूं दंडत्वकी स्मृति पूर्व होवै ताकूं रज्जुमें दंडत्व भासेहै ॥ जाकूं सर्पत्वकी पूर्व स्मृति होवे ताकूं रज्जुमें सर्पत्व भासेहै ॥

वस्तुके ज्ञानमें विशेषणके ज्ञानकूं हेतुता ॥ १४ ॥ जहां दोपरहित इंद्रियतें यथार्थजान होवै ॥ तहांची विशेषणका ज्ञान

हेतुहै ॥ यातैं रज्जुज्ञ(नतैं पूर्व रज्जुत्वका ज्ञान होवैहै ॥ काहेतें श्वेतउ-ष्णीष श्वेतकं चुकवान यष्टिधर बाह्मणेंसे नेत्रका संयोग होवे ॥ तहां कदा-चित् मनुष्यहै ।। ऐसा ज्ञान होवैहै ।। कदाचित् बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित् यष्टिधर ब्राह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित कंचुकवाला बासणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेहै ॥ कदाचित श्वेतकंचुकवाला त्रासणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित् उष्णीषवाळा त्रासणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित् श्वेतरुष्णीषवाला बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेहैं ॥ कदाचित् उष्णीषवाळा कंचुकवाळा यष्टिधर ब्राह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवेहै ॥ कदाचित् श्वेतउष्णीषवाला श्वेतकंचुकवाला यष्टिधर बाह्मणहै ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ तहां नेवसंयोग वो सारै ज्ञानोंका साधार-ण कारणहै ॥ ज्ञानांकी विछक्षणतामें यह हेतुहै ॥ जहां मनुष्यत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवै ॥ तहां मनुष्यहै ॥ ऐसा चाक्षव ज्ञान होवैहै ॥ जहां बाह्मणत्वका ज्ञान औ नेत्रसंयोग होवै तहां बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षुवज्ञान होवेहै ॥ जहां यष्टि औ ब्राह्मणत्वका ज्ञान औ . नेत्रसंयोग होवै ॥ तहां यष्टिधर बाक्षणहै ॥ ऐसा चाक्षण ज्ञान होवैहै ॥ जहां कंचुक औ बाह्मणत्वरूप दो विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवै ॥ तहां कंचुकवाला बाह्मणहै ॥ ऐसा चाक्षपज्ञान होवैहै ॥ जहां श्वेतताविशिष्ट कंचुकरूप औ ब्राह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवै॥ तहाँ श्वेतकंचुकवाळा ब्राह्मणहै॥ऐसा चाक्ष्यज्ञान होवै ॥ जहां उष्णीष औ ब्राह्मणत्वरूप दो विशेषणका ज्ञान होवै ॥ तहां उष्णीष-वाळा बासणहै ॥ ऐसा चाक्षुपज्ञान होवैहै ॥ जहां श्वेतताविशिष्ट उष्णी-पह्न विशेषणका औ ब्राह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवैहै ॥ तहां श्वेतउष्णीपवाला त्रासणहै ॥ ऐसा चाक्षपज्ञान होवैहै ॥ जहां उष्णीषकंचुक यष्टि बाह्मणत्व इन च्यारिविशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवे ॥ तहां उप्णीषवाठा कंचुकवाठा यष्टिधर बाह्मणहे ॥ ऐसा चाक्षुव ज्ञान होवेहै ॥ जहां श्वेतताविशिष्ट उष्णीषविशेणका औ श्वेतता

विशिष्ट कंचुकविशेषणका तैसें यष्टि औ ब्राह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ नेत्रका संयोग होवै ॥ तहां श्वेतउष्णीप श्वेतकंचुक यष्टिधर त्राह्मण है ॥ ऐसा चाक्षुषज्ञान होवैहै ॥ इसरीतिसैं जिस विशेषणका पूर्वज्ञान होवै तिस विशेषणविशिष्टका इंद्रियतें ज्ञान होवैंहै ॥ तहां इंद्रियका संबंध तो सारै तुल्यहै विशिष्टपत्यक्षकी विरुक्षणताका हेतु विरुक्षण विशेषण ज्ञानहै ॥ जो विरुक्षण विशेषण ज्ञानकूं कारण नहीं माने तो नेत्र-संयोगतें बासणके सारे ज्ञान तुल्य हुये चाहिये॥ जहां घटसें नेत्रका तथा त्वक्का संयोग होवें ॥ तहां कदाचित् घट है ऐसा प्रत्यक्ष होवेहें ॥ कदाचित पृथिवी है ॥ ऐसा ज्ञान होवैहै ॥ कदाचित घट पृथिवी है ॥ऐसा ज्ञान हं।वैहै॥जहां घटत्वरूप विशेषणका ज्ञान औ इंदियका संयोग होवे ॥ तहां घटहै ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होवैहै ॥ जहां पृथिवीत्वरूपविशेषणका ज्ञान औं इंदियका घटतें संयोग होवे तहां पृथिवी है ॥ ऐसा प्रत्यक्ष होवे है ॥ जहां घटत्व पृथिवीत्व इन दोनूं विशेषणका ज्ञान औ इंद्रियका संयोग होवै ॥ तहां घट पृथिवीहै ॥ ऐसा अत्यक्ष होवे है ॥ इसरीतिसें घटसें इंद्रियका संयोगरूप कारण एक है ॥ औ विषय घटवी एकहै ॥ औ घटत्व पृथिवीत्वजाति घटमें सदा रहेहैं ॥ तौबी कदाचित् घटत्व सहित घटमात्रंकू ज्ञानविषय करहे।। इटयत्व पृथिवीत्वादिक जाति औ रूपादिक गुणकूं घटहे ॥ यह ज्ञान विषय करें नहीं ॥ कदाचित् पृथिवी है।। ऐसा घटका ज्ञान घटमें घटत्वकूंबी विषयकरे नहीं ॥ किंतु पृथिवीत्व औ घट तथा पृथिवीत्वके संबं-थकूँ विषय करेहै ॥ कदाचित पृथिवीत्व घटत्व जाति औ तिनका घटमें संबंध तथा घट इनकूं विषय करेहै ॥ इस रीतिसैं ज्ञानका भेद सामग्रीभेद विना संभवे नहीं ॥ तहां विशेषण ज्ञानरूप सामग्रीका भेदही ज्ञानकी विलक्षणताका हेतुहै ॥ जहां घटहै ऐसा ज्ञान होवै ॥ तहां घट औ घटत्व औ घटमें घटत्वका समवाय संबंध भासेहै ॥ जहां पृथिवी है ॥ ऐसा घटका ज्ञान होवे ॥ तहां घट औ पृथिवीत्व औ घटमें पृथिवीत्वका · समवाय संबंध भासेहै ॥-

विशेषण औ विशेष्यका स्वह्रप ॥ १५॥

तहां घटत्व पृथिवीत्व विशेषण है घट विशेष्य है ॥ काहेतें संब चका प्रतियोगी विशेषण कहियेहै।। संबंधका अनुयोग विशेष्य कहिये है।। जाका संबंध होते सो संबंधका प्रतियोगी।। औ जामें संबंध होते सो अनुयोगी कहियेहैं।। वटत्वका पृथिवीत्वका समवायसंबंध घटमें भासेहै ।। यातें घटत्व पृथिवीत्व सम्वायसंबंधके प्रतियोगी होनैतें विशेषण हैं संबंधका अनुयोगी घटहै ॥ यातें विशेष्य है जहां दंडी पुरुषहै ॥ ऐसा ज्ञान होने ।। तहां दंडत्वविशिष्ट दंडसंयोगसंबंधतें पुरुषत्वविशिष्ट पुरुषमें भारतहै।। ताकाही काष्ट्रवाला मनुष्यहै ॥ ऐसा ज्ञान होने ॥ तहां काष्ट्रव-विशिष्ट दंड मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुषमैं संयोगसंबंधतें भासेहै ॥ प्रथम ज्ञानमें दंडत्वविशिष्ट दंडसंयोगका प्रतियोगी होनेतें विशेषणहे ॥ पुरुषत्व-विशिष्ट पुरुषसंयोगका अनुयोगी होनेतें विशेष्यहै ॥ द्वितीय ज्ञानमें काष्ट-त्वविशिष्ट दंड प्रतियोगीहै ॥ मनुष्यत्वविशिष्ट पुरुष अनुयोगीहै ॥ दोनों ज्ञानूमें यचिष दंड विशेषणहै ॥ पुरुष विशेष्यहै ॥ तथापि प्रथम ज्ञान-में तो दंडविषे दंडत्व भासेहै ॥ काष्ठत्व भासे नहीं ॥ पुरुषमें पुरुषत्व भासे है ॥ मनुष्यत्व भासे नहीं ॥ तैसे द्वितीय ज्ञानमें दंडविषे काष्टत्व भासेहै ॥ दंडत्व भासे नहीं ॥ औ पुरुषमें मनुष्यत्व भासेहै ॥ पुरुषत्व भासे नहीं ॥ दंइत्व औं काष्टत्व दंडके विशेषणहैं ॥ काहेतें दंडत्वादिकनका दंडमें जो संबंध ताके प्रतियोगी दंडत्वादिक हैं ॥ औ दंडत्वादिकनका दंडमें संबंध है ॥ यातें संबंधका अनुयोगी होनेतें दंड विशेष्यहै ॥ इस रीतिसें दंडत्वका दंड विशेष्यहै ॥ औ पुरुषका दंड विशेषणहै ॥ काहेतेँ दंडका पुरुषमैं जो संयोगसंबंध ताका प्रतियोगी दंडहै ॥ यात पुरुषका विशेषणहै ता संयोग-का पुरुष अनुयोगीहै ॥ याँते विशेष्यहै ॥ जैसे पुरुषका दंड विशेषणहै ॥ तैसे पुरुषत्व मनुष्यत्वनी पुरुषके विशेषणहें ॥ क्राहेतें जैसे दंडका पुरुषमें संयोगसंबंध भारीहै ॥ तैसे पुरुषत्वादिक जातिका समवायसंबंध भारीहै ॥ ता संबंधके पुरुषत्वादिक प्रतियोगी होनेतें विशेषणहें ॥ औ अनुयोगी होनेतें पुरुष विशेष्यहें ॥ परंतु इतना भेदहें ॥ पुरुषके धर्म जो पुरुपत्व मनुष्यत्वादिक वे तो केवल पुरुषव्यक्तिके विशेषणहें ॥ औ पुरुपत्वादिक धर्मिविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमें दंडादिक विशेषणहें ॥ दंडादिकवी दंडत्वादिक धर्मितके विशेष्यहें ॥ औ पुरुषत्वादिक विशेषणहें ॥ परंतु दंडात्वादिक विशेषणके संबंधकूं धारिके पुरुषादिक विशेष्यके संबंधि उत्तरकालमें दंडा-दिक होवेहें ॥ इस रीतिसें केवल व्यक्तिमें पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषणहें ॥ औ पुरुषत्व वा मनुष्यत्वविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमें दंडत्व वा काष्टत्व विशेषणहें ॥ दंड विशेषणहें औ केवल दंडव्यक्तिमें दंडत्व वा काष्टत्व विशेषणहें ॥

इस रीतिसैं ॥ ज्ञानके विषयताका विचार करें तो बहुत सूक्ष्महै ॥ चक्रविज्ञगदाधरमहाचार्यनें संगतिश्रंथमें लिखाहै ॥ औ जयरामपंचा-ननमहाचार्यनें तथा रघुनाथमहाचार्यनें विषयताविचारश्रंथ कियेहें तिन्हमें लिखाहै ॥ सूक्ष्मपदार्थ संस्कृतनाणी विना लिखेजावै नहीं औ दुर्वो-धहैं ॥ यातें अतिस्थूल रीतिमात्र जनाई है ॥

### विशेषण औ विशेष्यके ज्ञानके भेदपूर्वक न्यायमतके श्रमज्ञानकी समाप्ति ॥ १६ ॥

इस रीतिसें ॥ विशिष्टज्ञानका हेतु विशेषण ज्ञानहै ॥ सो विशेषणका ज्ञान कहूं स्मृतिरूपहै ॥ कहूं निर्विकल्पहे ॥ कहूं विशिष्टज्ञानही विशेषण विशेषपस्त्रे पहली विशेषणमान्नसें इंदियका संबंध होवे तहां विशेषणमान्नसें इंदियसांबंध जन्यहे ॥ सोबी विशिष्टप्रत्यक्षहींहें जहां पुरुषतें विना केवल दंडसें इंदियका संबंध होवे उत्तर क्षणमें पुरुषतें संबंध होवे तहां दंडरूप विशेषणका ज्ञान विशेषणमान्नके संबंधसें उपजेहे ॥ तासें उत्तरक्षणमें "दंडीपुरुषहैं" यह विशिष्टका ज्ञान उपजेहें घटहें यह प्रथम जो विशिष्टज्ञान तासें पूर्व घटत्वरूप विशेषणका इंदियसंबंधतें निर्विकल्पज्ञान होवेहें उत्तरक्षणमें "घटहें" यह घटत्व विशिष्ट घटज्ञान होवेहें जा इंदियसंबंध

र्थंतं घटत्वका निर्विकल्पका ज्ञान होवै ता इंद्रियसंबंधतेंही घटत्वविशिष्ट घटका सविकल्पकज्ञान होवेहै ॥ घटत्वके निर्विकल्पक ज्ञानमें इंद्रिय करणहे इंद्रियका संयुक्त समवायसंबंध व्यापारहे औ घटत्वविशिष्ट घटके सविकल्पकज्ञानमें इंद्रियका संयुक्तसमवायसंबंध करणहे निर्विकल्पक ज्ञान व्यापारहे इसरीतिसं किसी आधुनिक नैयायिकने निर्विकल्पक ज्ञान व्यापारहे इसरीतिसं किसी आधुनिक नैयायिकने निर्विकल्पक ज्ञान औ सविकल्पक ज्ञानमें करणका भेद कहाहे ॥

सो संप्रदायसे विरुद्धहै काहेतें ज्यापारवाला असाधारण कारण करण कहियेहैं ॥ या मतमें प्रत्यक्षज्ञानका करण होनेतें इंदियकूंही प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंहैं ॥ औ आधुनिक रीतिसें सविकल्पक ज्ञानका करण होनेतें इंदियके संवंधकूंबी प्रमाण कह्या चाहिये औ संपदायवाले संबंधकूं प्रमाण कहें नहीं ॥ यातें दोनूं पत्यक्षज्ञानके इंदियही करण यातें प्रत्यक्ष प्रमाणहें परंतु निर्विकल्पक ज्ञानमें इंदियका संबंधमात्र है व्यापारहै सविकल्पक ज्ञानमें इंद्रियका संबंध औ निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापारहें ॥ औ दोनं प्रकारकै प्रत्यक्षज्ञानके करण होनेतें इंदिय प्रत्यक्षप्रमाण हैं धर्म थर्मीकै संबंधकं विषुय करनेवाला ज्ञान स्विकल्पकज्ञान कहियेहै । घटहै या ज्ञानतें घटमें घटत्वका समवाय भासेहै यातें सविकल्पक ज्ञानके धर्म वर्मी समवाय तीनू विषयहैं यातें घटहै यह विशिष्टज्ञान संबंधकू विषय करनैतें सविकल्पक कहियेहै तासें भिन्नज्ञानकूं निर्विकल्पक ज्ञान कहैं हैं सविकल्पक निर्विकल्पक ज्ञानके लक्षण विस्तारसे शितिकंठी में छिसेहैं अर्थ मूक्ष्महै यातें विस्तारिक्या नहीं इस रीतिसें प्रथम विशिष्ट ज्ञानका जनक विशेषण ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञानहै औ एकवेरी घट ऐसा विशिष्टज्ञान होयके फेरि घटका विशिष्टज्ञान होवे तहां घटसे इंद्रि-यका संबंध होतेंही पूर्वअनुभव करे घटत्वकी स्मृति होवैहै तिसतैं उत्तर क्षणमें घटहै यह विशिष्टज्ञान होवेहै इस रीतिसें द्वितीयादिक विशिष्टज्ञा-नका हेतु विशेषणज्ञान स्मृतिरूपहे जहां दोषसहित नेत्रका रज्जुसें अथवा

शुक्तिमें संबंध होये तहां दोषके बछतें सर्पत्वकी औ रजतत्वकी रमृति होवैहै रज्जुत्व औ शुक्तित्वकी नहीं । विशिष्टज्ञानका हेतु विशेषण-ज्ञान जा धर्मकूं विषय करे सोई धर्म विशिष्टज्ञानसें विषयमें भासेहै सर्पत्व औ रजतत्वका स्मृतिज्ञान रज्जुत्व औ शुक्तित्वकू विषय करे नहीं किंतु सर्पत्व औ रजतत्वकूं विषय करेहै यातें सर्पहे या रज्जुके विशिष्टज्ञानसँ रज्जुमें सर्पत्व भासेहें औं रजतहें या शुक्तिके विशिष्ट ज्ञानतें शुक्तिमें रजतत्व भासेहै सर्पहै या विशिष्टभ्रममें विशेष्य रञ्जु है सर्पत्व विशेषण है काहेतें स्पत्वका समवायसंबंध रज्जुमें भासेहै ता समवायका सर्पत्व प्रतियोगीहै औ रज्जु अनुयोगीहै तैसे रूपा है या भगसे शुक्तिमें रजतत्व-का समवाय भारीहै ता समवायका प्रतियोगी रजतत्व है यानें विशेषणहै औं शुक्ति अनुयोगीहै यातें विशेष्यहै इस रोतिसें सारे भमज्ञानोंसे विशेषणके अभाववाछिमैं विशेषण भासिहै ॥ यातें न्यायमतमें विशेषणके अभाववालेमें विशेषण प्रतीति भ्रम कहियेहै ताहीकूं अयथार्थ ज्ञान कहैंहैं अन्यथारूयाति कहैंहैं ॥ भमज्ञानमें मूक्ष्मिवचार अन्यथा ख्यातिवादनामग्रंथमें चकवर्तिगदाधरभद्वाचार्यने लिख्याहै सो दबोंधहै यातैं लिल्या नहीं इसरीतिसैं न्यायमतमैं सर्पादि भ्रमके विषय रज्जु आदिक ·हैं सर्पादिक नहीं औ प्रत्यक्षरूप भमज्ञानवी इंद्रियजन्यहै ॥

वेदान्तिसिद्धान्तके अनुसार इन्द्रिय अजन्य श्रमेज्ञानकी रीति ॥ १७ ॥

औ वेदांतिसद्धांतमें सर्पनमका विषय रज्जु नहीं किंतु अनिर्वचनीय सर्प है औ भ्रमज्ञान इंद्रियजन्य नहीं और न्यायमत्यें सारे ज्ञानोंका आश्रय आत्माहै वेदांतमतमें ज्ञानका उपादानकारण अंतःकरणहे यातें अंतःकरण आश्रयहै जो न्यायमतमें सुसादिक आत्माके गुण कहेंहैं सो सारे अंतःकरणके परिणाम हैं यातें अंतःकरणके परिणाम हैं यातें अंतःकरणके परिणाम नहीं किंतु अविधाका परिणाम हैं यह विचारसागरमें छिल्याहै यातें इहां छिखनेका उपयोग नहीं ॥

भगज्ञानका संक्षेपते यह प्रकार है-सर्व संस्कारसहित पुरुपके दोषसहित नेत्रका रज्जुस संबंध होवे तब रज्जुका विशेष धर्म रज्जुत्व भासे नहीं औ रज्जुमैं जो मुंजहर अवयवहें सो भासें नहीं किंतु रज्जुमें सामान्यधर्म इदंबा भारेहे तैसें शक्तिमें शुक्तित्व औ नीलपृष्ठता त्रिकोणता भारें नहीं र्कितु सामान्यधर्म इदता भासेहै ॥ याते नेत्रद्वारा अंतःकरण रज्जुकूं प्राप्त होयकै इदमाकार परिणामकूं पाप्त होवैहैं ता इदमाकारवृत्तिउपहित चेतनानिष्ट अविद्याके सूर्पाकार औ ज्ञानाकार दोपरिणाम होवैहें तैसें दंडसंस्कारसहित पुरुपके दोपसहित नेत्रका रज्जुके संबंधसें जहां वृत्ति होवै तहां दंड औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम होवैहै मालासंस्कार सहित पुरुषके सदीप नेत्रका रज्जुसे संबंध होयके जाके इदमाकारवृत्ति होते ताकी वृत्ति उपहित चेतनमें स्थित अविधाका माला औ ताका ज्ञान परि-णाम होवैहै जहां एक रज्जुसे तीनि पुरुषनके सदोष नेत्रनका संबंध हो-यके सर्पदंडमाछा एक एकका तिन्हकूं भ्रम होवे तहां जाकी वृत्ति उपहित-में जो विषय उपजाहै सो ताहीकूं प्रतीत होवेहें अन्यकूं नहीं इस रीतिसें भम ज्ञान इंदियजन्य नहीं किंतु अवियाकी वृत्तिरूपहें परंतु जा वृत्तिउपहित चेतनमें स्थित अविद्यांका पारणाम भमहै सो इदमाकारवृत्ति नेत्रसें रज्जु आदिक विषयके संबंधतें होवेहै याते भमजानमें इंद्रियजन्यता प्रतीति होवेहें अनिर्वचनीय ल्यातिका निरूपण और अन्यथाल्याति आदिक-नका संदन गौडब्झानंदछत ख्यातिविचारमें लिखाहै सो अतिकठिनहै खातें लिखा नहीं इस रीतिसें वेदांतसिद्धांतमें भमज्ञान इंदियजन्य नहीं ॥ र हो न्याय औं वेदांतकी अन्य विलक्षणता ॥ १८॥

ं ओ बेदांतसिन्दांतमें अभावका ज्ञानकी इंद्रियजन्य नहीं किंतु अनु-प्रकृषि नाम पृथक प्रमाणते अभावका ज्ञान होतेहैं याते अभा-वके प्रत्यक्षका हेतु विशेषणता संबंधका अगीकार निष्कलहें औ ज्ञातिन्यक्षिका समवायसंबंध नहीं किंतु तादात्म्यसंबंध है तैसे गुण- गुणीका कियाकियावानका कार्य उपादान कारणकाबी तादात्म्यसंबंध है यति समवायके स्थानमें तादात्म्य कहेंहें औ जैसे त्वक्आदिक इंद्रिय भूतजन्य हैं तैसे श्रोत्र इंद्रियबी आकाशजन्यहें आकाशक्य नहीं औ मी-मांपाके मतमें तो शब्द इव्यहें वेदांतमतमें गुणहें परंतु न्यायमतमें तो शब्द आकाशकाही गुणहें। वेदांतमतमें विधारण्यस्वामीनें पांचभूतनका गुण कहाहें और वेदांतमतमें वाचस्पतिमिश्रनें तो मन इंद्रिय माना है और अथकारोंनें मन इंद्रिय नहीं मानाहें। जिनके मतमें मन इंद्रिय नहीं तिनके मतमें सुख दुःखका ज्ञान प्रमाणजन्य नहीं यातें प्रमानहीं सुखदुःखसाक्षी-भारपहें औ वाचस्पतिके मतमें सुखादिकनका ज्ञान मनक्ष्य किंतु प्रमाणजन्यहें यातें प्रमाहें जो बसका अपरोक्ष ज्ञान तो दोनूं मतमें प्रमाहे वाचस्पतिके मतमें मनक्ष्य प्रमाणजन्यहें औरनके मतमें शब्दक्ष प्रमाणजन्यहें।।

# वाचस्पतिके मनका (मनकी इंद्रियताकी ) सार-त्राही दृष्टिसे अंगीकार ॥ १९ ॥

जिनके मतमें मनइंदिय नहीं तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण नहीं किंतु विषयचेतनका वृत्तिचेतनकों अमेदही प्रत्यक्षज्ञानका लक्षणहें जैसे वृत्तिचेतनका विषयचेतनका अमेदहों है तैसे विचारसागरमें स्पष्टहें वाचस्पतिका मतनी समीचीन नहीं है काहेतें वाचस्पतिके मतमें ये दोष कहेहें एकतो मनका असाधारण विषय नहीं है यातें मन इंद्रिय नहीं ॥ औं गीतावचनका विरोधहें गीताके तीसरे अध्यायके वियालीसमें श्लोकमें इंद्रियनतें मन परहें यह कहाहें जो मननी इंद्रिय होवे तो इंद्रियनतें मन परहें यह कहाना संभवे नहीं औं मानस ज्ञानका विषय बहा नहीं है यह अतिस्मृतिमें लिखाहें वाचस्पतिनें मनकूं इंद्रियता मानिक ब्रह्मसाक्षात्कार-वी मनहूप इंद्रियजनयहें यातें मानसहें यह कहाहें सो विरुद्ध औं अंतः-करणकी अवस्थाकूं मन कहें सो अंतःकरण प्रत्यक्षज्ञानका आश्रय होने-तें कर्ताहें जो कर्ता होवे सो करण होवे नहीं यातें मन इंद्रिय नहीं ये दोष-

मनके इंदियपनैमें कहेहैं सो विचारिक देखें तो दोष नहीं काहेतें मनका असाधारण विषय सुख दुःख इच्छादिक हैं औ अंतःकरणविशिष्ट जीव हैं औ गीतामें इंदियनतें पर मनहे यह कहाहै तहां इंदियशब्द सें बाह्य इंदियनका अर्थहें वाह्य इंदियनतें मनइंदिय पर है यह गीतावचनका अर्थहें विरोध नहीं ॥

औ मानसज्ञानका विषय बहा नहीं है या कहनेका यह अभित्रायहै कि शमदमादि संस्काररहित विक्षिप्तमृनसें उपजे ज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं हैं औ मानसज्ञानकी फलव्याप्यता बहाविषे नहींहै वृत्तिमें चिदाभास फल कहियेहै ताका विषय ब्रह्म नहींहै घटादिक अनात्म पदार्थनकूं वृत्तिप्राप्ति होवें तहां वृत्ति औ चिदाभास दोनूंके व्याप्य कहिये विषयपदार्थ होवेहें औ ब्रह्माकार बृत्तिमें जो चिदाभास ताका व्याप्य कहिये विषय ब्रह्म नहीं है वृत्तिमात्रका विषय बसहै यह विचारसागरके चतुर्थ तरंगमें स्पष्टहै. जैसें मनकी विषयता ब्रह्मविषें निषेध करीहै तैसें शब्दकी विषयताभी निषेध करीहै 'यती वाची निवर्तते अपाप्य मनसा सह' यह निषेधवचन है तहां शब्दजन्य ज्ञानका विषय ब्रह्म नहींहैं ऐसा अर्थ अंगीकार होवे तौ महावा-क्यभी शब्दरूपही हैं तिनतें उपजे ज्ञानकाभी विषय बस नहीं होवैगा यातें सिद्धांतकाही भग हावैगा यातें निषेधवचनका यह अर्थहै:-शब्दकी शक्ति वृत्तिजन्यज्ञानका विषय बहा, नहीं किंतु शब्दकी छक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानका विषय बहाहै तैसें लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमेंभी चिदाभासरूप फलका विषय ब्रह्म नहींहै. किंतु आवरणभंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयताब्रह्म विषयहै जैसें शब्दज्ञ-य ज्ञानकी विषयताका सर्वथा निषेध नहीं तैसें विषयताकाभी सर्वथा निषेध नहीं किंतु संस्काररहित मनकी ब्रह्मज्ञानमैं हेतुता नहीं औ मानसज्ञानमें जो चिदाभास अंशहै ताकी विषयता नहीं और जो ऐसे कहें बसज्जानमें मनकूं करणता है तो दो प्रमाणजन्य बसज्ञान कहना होवेगा काहेतें महावाक्यनमें बहाजानकी करणता तो भाष्यकारा-दिकननें सर्वत्र प्रतिपादन करीहै ताका तो निषेध वनें नहीं मनकूंभी करण-

ता कहें तो प्रमाका करण प्रमाण कहियेहै याते बलप्रमाक शब्द औ मन दी प्रमाण सिद्ध होवेंगे सी दृष्ट विरुद्ध है काहेतें चाक्षपादिक प्रमाके नेत्रादिक एकही एक प्रमाण हैं किसी प्रमाक हेतु दो प्रमाण देखे सुने नहीं नैयायिकभी चाक्षुपादिक प्रमामें मनकूं सहकारिता मानैहें प्रमाणता नेत्रादिकनकूंही माने हैं मनकूं नहीं सुसादिकनके ज्ञानमें केवल मनक प्रमाणता मानैहैं अन्यक नहीं यातें एक प्रमाकी दोनोक् प्रमाणता कहना दृष्टविरुद्धेहै जहां एक पदार्थमें दो देदियकी योग्यता होवे जैसे घटमें नेत्रत्वक्की योग्यताहै तहांभी दो प्रमाणते एक प्रमाहोवे नहीं किंतु नेत्रप्रमाणतें घटकी चाक्षुपप्रमा होवेहे । त्वक्प्रमाणतें ्त्वाचप्रमा होवैहे दो प्रमाणतैं एक प्रमाकी उत्पत्ति दृष्ट नहीं सो शंका बने नहीं । काहेतें प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होवे तहां पूर्व अनुभव औ इंद्रिय दो प्रमाणतें एक प्रमा होवेहै यातें दृष्टविरुख नहीं जहां प्रत्यमिज्ञा होवे तहां पूर्व अनुभव संस्कारद्वारा हेतुहै औ संयोगादिक संबंधद्वारा इंदिय हेतु है यातें संस्काररूप न्यापारवाळा कारण पूर्व अनुभवहै औ संबन्धरूप न्यापार-वाला कारण इंदिय है यातैं प्रमाके करण होनैतें दोनूं प्रमाणहें ॥ तैसैं ब्रह्मसाक्षात्कारकप प्रमाके शब्द औ मन दो प्रमाणहें या कहनेमें ः दृष्टविरोष् नहीं उल्टा बहासाक्षात्कारकूं मनरूप इंद्रियजन्यता मानै प्रत्यक्षता निर्विवादसैं सिद्ध होवैहै बसज्ञानकूं केवळ शब्दजन्यता माने तो विवादसैं ्प्रत्यक्षता तिन्द करियेहै । दशमदृष्टांतविषेभी इंद्रियजन्यता औ शब्द-्जन्यताका विवाद है इंद्रियजन्य ज्ञानकूं प्रत्यक्षतामें विवाद नहीं औ जी ्रेसे कहैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षमें पूर्व अनुभवजन्य संस्कार सहकारी है केव्छ ंडेंद्रिय प्रमाणहे ताका यह समाधानहे बहासाक्षात्कारकप प्रमामेभी शब्द सहकारी है केवल मन अमाणहै औ विद्तिपरिभाषादिक वंधनमें जो इंद्रिय जन्य ज्ञानकं प्रत्यक्षता कहनेमें दोष कहेहैं तिन्हके सम्यक् समाधान न्या त्यकौरतुमुआदि यथनमें छिसेहें जाकं जिज्ञासा है।वै सो तिनमें देखि े छेवै औं जो मन्दूर देदियतामें दोष कही ज्ञानका अश्रिय होनेते अंतः-

करण कर्ता है, यार्ते ज्ञानका कारण वर्ने नहीं?यह दोषभी नहीं; काहेतें?धर्मी अंतःकरण तो ज्ञानका आश्रय होनेतें कर्ता है, और अंतःकरणका परिणाम-रूप मन ज्ञानका करणहै;इस रीतिसें मनभी प्रमाज्ञानका करणहै,यार्ते प्रमाणहें.

#### न्याय औ वेदांतका प्रत्यक्ष विचारमें भेद् ॥ २०॥

जहां इंद्रियतें द्रव्यका प्रत्यक्ष होवे, तहां तो न्याय औ वेदांत मतर्कें विलक्षणता नहीं, किंतु इव्यका इंदियतें संयोगही संबंध है औ इंदियतें इब्ध की जातिका अथवा गुणका प्रत्यक्ष होवे, वहां न्यायमवर्षे तौ संयुक्तसम-वाय संबंध है औ वेदांत मतमें संयुक्ततादातम्य संबंध है, काहेतें ? न्या-यमतमें जिनका समवाय संबंध है, तिनका वेदांतमतमें तादातम्य संबंध है. ं औ गुणकी जातिके प्रत्यक्षमें न्यायरीतिसें संयुक्तसमवेतसमवाय संबंध हैं औ वेदांत मतमें संयुक्ततादात्म्यवत् तादात्म्य संबंध है.याहीकूं संयुक्ता-भिन्नतादात्म्य कहें हैं.इंदियतें संयुक्त जो पटादिक तिन्हमें तादात्म्यवत कहिये तादातम्य संबन्धवाछे रूपादिक हैं तिन्हमें तादातम्यसंबंध रूपत्वादिक जातिका है जैसें घटादिकनमें रूपादिक तादात्म्यवत् है, तैसें घटादिकनसें अभिन्नभी कहिये है, अभिन्नकाही तादात्म्यसंबंध होते है. जहां श्रोत्रसें शब्दका सा-क्षात्कार होवै तहां न्यायमतमें तो समवायसंबंध है औ वेदांतमतमें श्रोत्र-इंद्रिय आकाशका कार्य है यातें जैसें चक्षुरादिकनमें क्रिया होवे है तैसें भोत्रमें किया होयके शब्दवाले द्रव्यसें श्रीत्रका संयोग होवे है. ता श्रीत्र संयक्त इव्यमें शब्दका वादातम्य संबंध है. काहेतें ? वेद्ांतमतमें पंचभूत-नका गुण शब्द होनेतें भेर्यादिकनमें भी शब्द है। यातें श्रोत्रके संयुक्ततादा-त्म्य संबंधसें शब्दका प्रत्यक्ष होते है. औ शब्दत्वका प्रत्यक्ष होते तहां श्रो-त्रका संयुक्ततादात्म्यवत् तादात्म्य संबंध है. वेदांतमतमें नैसे शब्दत्व-जातिहै तैसें तारत्व मंदत्वभी जातिही हैं. न्यायमतकी न्यायी जातिसें भिन्न उपाधि नहीं, यातें शब्दत्वजातिका जो श्रोत्रसें संबंध सोई संबंध तारत्व-मंदत्वका है, विशेषणतासंबंध नहीं. औं अभाषका ज्ञान अनुपरुविधम-

माणतें होवे है, किसी इंद्रियतें अभावका ज्ञान होवे नहीं, यातें अभावका इंद्रियतें संबंध अपेक्षित नहीं. यह न्यायमत औ वेदान्तमतका प्रत्यक्ष-विचारमें भेद है.

#### श्रत्यक्षत्रमाका उपसंदार ॥ २१ ॥

इसरीतिसें प्रत्यक्ष प्रमाण षह् भेद हैं, ताके करण पर् हैं, यातें नेत्रादिक षर् इंदिय प्रत्यक्ष प्रमाण कहिये हैं न्यायमतमें औ वाचस्पतिमतमें छठा प्रत्यक्ष प्रमाण कहिये हैं न्यायमतमें औ वाचस्पतिमतमें छठा प्रत्यक्ष प्रमाण मन है. पंचपादिकाके कर्जा प्रमादांचार्यके मतके अनुसारी मनकूं प्रमाण नहीं मानें हैं, सुख दुःख तो साक्षिमास्य हैं, यातें सुख दुःखका ज्ञान प्रमा नहीं औ विशिष्ट जीवमें अंतःकरण भाग साक्षीभास्य है, चेतन भाग स्वयंप्रकाश है, यातें जीवका ज्ञानभी मानम नहीं. बस्रविचाह्य अपरोक्षज्ञान यचिष प्रमाह्य है, तथापि ताका करण शब्द है, यातें मन प्रमाण नहीं, परंतु पंचपादिका अनुसारी जो सिद्धांत है तहांभी प्रत्यक्षप्रमाके पर् भेद हैं. शब्दजन्यबस्तको प्रत्यक्षप्रमा छठी है, औ अभावका ज्ञान यचिष अनुपछिचप्रमाणजन्य है, तथापि प्रत्यक्ष है. यह वार्चा अनुपछिच्य प्रमाणके निह्मणमें कहेंगे, यातें प्रत्यक्षप्रमाके सप्त भेद संभवें हें, तथापि इस बंधकी रीतिसें अभावज्ञानमें प्रत्यक्षप्रमाण कह्या ॥

इति श्रीमिन्नश्र्वा उत्तराहु साधुविरिचते वृत्तिप्रभाकरे प्रत्यक्षप्रमा-णनिक्षपणं नाम प्रथमः प्रकाशः ॥ १॥

# अथातुमानप्रमाणनिरूपणं नाम द्वितीय-प्रकाशप्रारम्मः ।

~><del>%:03:8}---</del>

### अनुमितिकी सामग्रीका लक्षण औ स्वरूप ॥ १ ॥

अनुमिति प्रमाका जो करण होनै सो अनुमानप्रमाण कहियेहै छिंगज्ञान-जन्य जो ज्ञान सो अनुसिति कहिये हैं; जैसे पर्वतमें धूमका प्रत्यक्ष ज्ञान होयकै विक्रिका ज्ञान होने हैं. तहां धूमका प्रत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहिये है तासें विक्षका ज्ञान उपने है यातें पर्वतमें विक्षका ज्ञान अनुमिति है. जाके ःज्ञानसें साध्यका ज्ञान होने सो लिंग कहिये है. अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कहिये है. अनुमितिका निषय निह्न है, यातें निह्न साध्य है. धूम-ं ज्ञानतें दिहरूपसाध्यका ज्ञान होतेहै, यातें धूम छिंग है. ज्याप्यके ःज्ञानतैं व्यापकका ज्ञान होते है, यातैं व्याप्यकूं छिंग कहें हैं, व्यापककूं साध्य कहें हैं, व्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहें हैं व्याप्तिनिरूपककूं व्याप्यक कहें हैं, अविनामावरूप संबंधकूं व्याप्ति कहैंहैं जैसें धूमविषे विह्वका अविना-आवरूप संबंध है, सोई धूमविषेविह्निकी व्याप्ति है, याते धूम बिह्नका व्याप्य है, ता व्यापिक्ष संबंधका निकारक वित है, यातें धूमका व्यापक वित है. जाविना जो होवे नहीं ताका अविनाभावहरूप संबंध तामें कहिये हैं. निह विना पूम होवे नहीं यार्ते विक्षका अविनामावरूप संबंध पूममें है. विक्षमें धूमका अविनाभाव नहीं. काहेतें ? तप्तछोहपिंडमें धूम विना वहि है. यातें चूमका व्याप्य दक्षि नहीं, विक्षका व्याप्य धूम है. तैसे रूपका व्याप्य रस र् हैं पृथिवी जल तेजमें रूप रहे हैं, पृथिवी जलमें रस रहे हैं, यातें रूपका अ-विनामावरूप संवंध रसमें होनेतें रूपका ब्याप्य रस है और पर्मे रसका विना-भाव है, तेजमें रस विनाभाव कहिये है सत्ता रूपकी है. यातें रसका व्याप्य रूप नहीं. जो जार्से व्यमिचारी होवे सो ताका व्याप्य होवे नहीं. अविक

देशमें जो रहे सो व्यभिचारी कहिये हैं धूमसें अधिकदेशमें रहे जो विह सो धूमका व्यभिचारी है. रसतें अधिक देशमें ह्रप रहे है यातें रसका व्यभिचारी रूप है. जो न्यून देशमें रहे ताके विषे अविनामाव संबंध है. सोई व्याप्य है. विह्नतें न्यून देशमें धूम है, यातें विह्नकी धूमविषे अविना-भावरूप व्याप्ति है. सो धूम व्याप्य है, रूपते न्यूनदेशमें रस है. यातें रसमें रूपकी व्याप्ति है. तिसवाला रस व्याप्य है. जैसे न्यूनदेशमें रहनेवालेमें अधिक देशवालेकी व्याप्ति है, तैसैं दोय पदार्थ समान देशमें रहनेवाले होवैं तिनकीभी परस्पर व्याप्ति होने है. जैसे गंध गुण औ पृथिवीत्वजाति केवल पृथिवीमें रहनेवाले हैं. तहां गंधकी व्याप्ति पृथिवीत्वमें है औ पृथिवीत्वकी व्याप्ति गंधमें है, तैसे स्नेह गुण औ जलत्वजाति जलमें हैं, जल विना स्नेह औ जल्द रहें नहीं, यार्त समदेशवृत्ति होनेतें दोनूँ परस्पर व्याप्तिवाले होनेतें ट्याप्य हैं, काहेतेंं?जैसें न्यूनदेशवृत्तिमैं अविनाभावरूप संबंध है;तैसें समान-देशवृत्तिं पदार्थनकाभी परस्पर अविनाभाव है. यथपि पृथिवीत्वर्से न्यूनदेश-वृत्ति गंध है, औ जळत्वर्से न्यूनदेशवृत्ति स्नेह है. काहेतें १ प्रथम क्षणमें निर्गु-ण इब्प उपजे है, दितीय क्षणमें गुण उपजे है, ओ जाति प्रथम क्षणमेंभी इव्यविषे रहे है, यातें घटके प्रथम क्षणमें गंथका व्यमिचारी पृथिवीत्व होनेतें ताकै विषे गंधका अविनाभावसंबंधरूप व्याप्तिका अभाव है. औ उत्पत्ति क्षणवर्ति जलमें रनेहका व्यभिचारी जलत्व होनेतें वाकै विषे रनेहका अविना-भावरूप संबंध नहीं, यातें स्नेहकी व्याप्तिका जलत्वमें अभाव होनेतें स्नेहका ट्याप्य जलत्व नहीं इस रीतिसैं पृथिवीत्वका व्याप्य गंथ है, गंधका व्याप्य पृथिवीत्व नहीं. तैसें जलत्वका न्याप्य स्नेह है, स्नेहका न्याप्य जलत्व नहीं तथापि गंधवत्त्व औ पृथिवीत्व परस्पर व्याप्तिवार्छ हैं. यातें दोनूं परस्पर व्याप्य हैं.तैसैं स्नेहवत्त्व औ जलत्व दोनूं परस्पर व्याप्यहैं. काहेतें ? गंधकी अधिक-रणताकूं गंघवत्त्व कहै है औं स्नेहकी अधिकरणताकूं स्नेहवत्त्व कहै है. जिसमें जो पदार्थ कदाचित् होवे तिसमें ता पदार्थकी अधिकरणता सदा रहै है. यह व्याप्तिनिरूपणमें जगदीश भट्टाचार्य आदिकोंनें छिल्या है.

तहां यह प्रसंग है:—अड्याप्यवृत्ति पदार्थकी अधिकरणता व्याप्यवृत्ति होवे हैं. अधिकरणता अध्याप्यवृत्ति नहीं होवे हैं. अड्याप्यवृत्ति दोप्रकारका होवेहैं, देशकत अध्याप्यवृत्ति होवेहैं, जो पदार्थके एक देशमें होवे औ एक देशमें न होवे सो देशकृतअध्याप्यवृत्ति कहिये है. जैसें पदार्थके एकदेशमें संयोग होवेहैं सो देशकृतअध्याप्यवृत्ति कहिये है. जैसें पदार्थके एकदेशमें संयोग होवेहैं सो देशकृतअध्याप्यवृत्ति हैं, परंतु संयोगकी अधिकरणता आरे पदार्थमें होवेहें, एकदेशमें नहीं, यार्ते अध्याप्यवृत्ति संयोगकी अधिकरणता आप्याप्यवृत्ति हैं, अध्याप्यवृत्ति होते किसी काल्में नहीं, यह सिद्धांत है औ किसी काल्में नहीं होवे किसी काल्में नहीं होवे सो काल्कि अध्याप्यवृत्ति इतिहंसे हैं पूर्व कही रीतिसें गंधादिन माण काल्कि अध्याप्यवृत्ति हैं.तिन्हकी अधिकरणता द्याप्यकी उत्पत्ति, सणमें भी रहेहें, यार्ते गंधवन्त रसवन्त पृथिवीत्व जल्त्वके समदेश समकाल्यवृत्ति हैं,यह न्यायरीतिसें समाधान है. औ वेदांतमतमें तो निर्गुणद्रव्य वप्ते नहीं, अथमही सगुण होवे हैं, यातें गंधरसकेभी पृथिवीत्व जल्त्व व्याप्यहें

## अनुमितिज्ञानमें व्याप्तिके ज्ञानकी अपेक्षाप्रकार ॥ २ ॥

इसरीतिसें अविनाभावस्त संबंध ज्यापि है, तिसवाळा ज्याप्य है. ज्याप्य जो घूम ताका पर्वतादिकनमें जाकूं प्रत्यक्ष ज्ञान होने अथवा शब्दज्ञान होने ताकूं पर्वतादिकनमें अधिका अनुमितिज्ञान होने हैं, तैसें रसके ज्ञानेसें रूपका ज्ञान होनेहैं, परंतु जा पुरुषकूं धूम बिक्का ज्याप्य है ऐसा ज्ञान पूर्व हुया होने ताकूं धूमज्ञानतें ज्याप्यत्वका स्मरण होयके बिक्की अनुमिति होने हैं, ज्याप्तिक् करेहें तैसें रूपका ज्याप्य रस है, ऐसा जाकूं ज्ञान हुवा होने ताकूं रसके ज्ञानतें रूपकी रसमें ज्यापिका स्मरण होयके रूपकी अनुमिति होने हैं, जाकूं ज्याप्यत्वका ज्ञान पूर्व हुआ नहीं ताकूं धूमादिकनके ज्ञानतें विक्का आदिकनकी अनुमिति होने नहीं, यातें व्यापिका ज्ञान अनुमितिका करण है, ज्याप्रिताळेकूं ज्याप्य कहेंहें, जो ज्याप्तिकृं ज्याप्यता कहेंहें,

मिवाला है वा नहीं'' ऐसा जाकूं पूर्व ज्ञान हुवा है ताकूं घूमज्ञानतें विह्नका ज्ञान होने नहीं, किंतु "धूम वह्निकी व्याप्तिनाला है" ऐसा जाकूं निश्चय-रूप ज्ञान हुवा है ताकूं धूमज्ञानतें वह्निका अनुमितिरूप ज्ञान होवेहै; यातें व्याप्तिका निश्वय अनुमितिका हेतु है. सो व्याप्तिका निश्वय सहचार ज्ञानसँ होवे है. महानसादिकनमें वारंवार धूमविह्नका सहचार देखिके "विह्निका व्याप्य धुम है'' ऐसा ज्ञान होवै है औं' धूमका व्याप्य विक्त है''ऐसा ज्ञान होवै नहीं;काहेतें ? महानसादिकनमें जैसा वाह्निका सहचार धूममें देखिये है, तैसा धूमका सहचार ययि विह्नमें देखिये हैं; तथापि धूमका व्यभिचारभी विह्नमें देखिये हैं। यातैं यह सिद्ध हुवाः-जा पदार्थका जामें व्यभिचार नहीं प्रतीत होवें औ सहचार प्रतीत होवें ता पदार्थकी व्याप्तिका तामें निश्रय होवें है, विह्नका धूममें व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे है औ सहचार प्रतीत होवे हैं; यातें विह्नकी व्याप्तिका धूममें निश्चय होते है. विह्नमें धूमका सहचार प्रतीत होवे है औं व्यभिचारभी प्रतीत होने हैं, दितीं ''धूमका व्याप्य विक्त है'' यह निश्चय होवे नहीं. सहचार नाम साथ रहनेका है, व्यभिचार नाम जुदा-रहनेका है; ययपि जलके धूममें विह्नका व्यभिचार है औ अपि शांत हुये जो महानसमें धूम रहै ताके विषे विह्नका व्यभिचार है. तथापि जाके मूलका उच्छेद नहीं हुना ऐसी ऊंची धूमरेखामें विक्षका व्यभिचार नहीं. यातैं विल-क्षण धूमरेखामें विक्रकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्चय होने है. तैसी विलक्षण धूमरेखाका पर्वतादिकनमें प्रत्यक्ष होयके 'धूम वह्निका व्याप्य हैं" इस अनुभवके संस्कारका उद्भव होवे है। तिसते अनंतर "वह्निमान पर्वत है" ऐसी अनुमिति होवे है.

## सकल नैयायिकमतमें अनुमितिका क्रम ॥ ३॥

ययपि न्यायमतमें अनुमान प्रसंगमें अनेक पक्ष हैं, सो तिनके यंथनमें स्पष्ट हैं, परंतु सकल नैयायिक मतमें अनुमितिका यह कम है:—प्रथम तौ महानसादिकुनमें हेतुसाध्यका सहचार दर्शन होने हैं, तिस्तें हेतुमें साध्यकी

च्याप्तिका निश्चय होवेहै, तिसतैं अनंतर पर्वतादिकनमें हेतुका प्रत्यक्ष होवे है, तिसतैं अनंतर संस्कारका उद्भव होयकै व्याप्तिकी स्मृति होवे हैं, तिसतैं अनंतर साध्यकी व्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षमैं प्रत्यक्ष होवे है, ताकूं प्रामर्श कहेंहैं. ''वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः'' यह प्रसिद्धअनुमानमें परामरीका आकार है, "साध्यव्याप्यहेतुमान् पक्षः" यह परामर्शका सामान्य रूप है, तिसतैं अनंतर "विह्नमान् पर्वतः" ऐसा अनुमिति ज्ञान होवे है. या ऋगतैं अनुमिति होवे है, परंतु प्राचीनमतमें अनुमितिका करण परामर्श है, औ सकल ज्ञान अन्यथा सिंख है, ताके मतमैं परामशही अनुमान है, यद्यपि परामशका न्यापार मिछै नहीं तथापि तिसके मतमैं न्यापारहीन कारणकूं करण कहेंहैं, यातें परामरीही अनुमितिका करण होनेतें अनुमान है. और कोई नैयायिक ज्ञानहेतुकूं अनुमान कहैं हैं. और कोई पक्षमें हेतुके ज्ञानकूं अनुमान कहेंहैं. व्याप्तिकी स्मृति औ परामरीकूं व्यापार कहेंहैं. और कोई व्याप्तिके स्मृतिज्ञानकुं अनुमान कहेंहैं परामर्शकूं व्यापार कहेंहैं. ऐसैं नैयायिकनके अनेक मत हैं, परंतु सर्वके मतमें परामर्शका अंगीकार है, कोई परामर्शकूं करण कहेंहैं, कोई व्यापार कहेंहें परामर्शविना अनु-मिति होनै नहीं; यह सकल नैयायिकनका मत है.

### अनुमितिविषै मीमांसाका मत ॥ ४॥

औ मीमांसाका यह मत है:—जहां पर्वतमें धूमके प्रत्यक्षतें व्याप्तिको स्मृति होयके विह्नि अनुमिति होय जावे तहां परामर्शतें विनामी अनुमिति अनुभविस्द है; यातें जहां परामर्श होयके अनुमिति होवे तहांमी परामर्श अनुमितिका कारण नहीं, किंतु परामर्श अन्यथासिद्ध कहिये है. जैसें देवतें आया रासभ वा कुळाळपत्नी घटमें अन्यथासिद्ध हैं, कारण्सामर्शीतें वाह्य होवे सो अन्यथासिद्ध कहिये है. इसरीतिसें मीमांसाके मतमें परामर्श कारण नहीं ताके अनुसारीभी एक परामर्शकूं छोडिके नैया- यिकनकी नाई अनेक पदार्थनकूं अनुमान कहें हैं. कोई व्याप्तिकी स्मृतिकूं,

कोई महानसादिकनमें न्याप्तिके अनुभवकूं, कोई पक्षमें हेतुके ज्ञानकूं अनुमान कहें हैं.

अद्वेतमतानुसार अनुमितिकी रीति ॥ ५॥

औ अद्वेतंत्रंथभी जहां विरोध न होवे तहां मीमांसाकी प्रक्रियाके अनुसार हैं, यातें अद्वेतमतमें भी परामर्श कारण नहीं, किंतु महानसादिकनमें जो व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप अनुभव होवे है सो अनुमितिका करण है. सो व्याप्तिके अनुभवके उद्बुद्ध संस्कार व्यापार हैं, औ पर्वतमें जो धूमका प्रत्यक्ष सो संस्कारका उद्बोधकहैं, औ जहां व्याप्तिकी स्मृति होय जावे तहांभी स्मृतिकी उत्यत्तिसें संस्कारनका नाश तो होवे नहीं, यातें स्मृति संस्कार दोनूंहें, यहां भी अनुमितिके व्यापाररूप कारण संस्कार हैं, व्याप्तिकी स्मृति कारण नहीं. काहेतें ? अनुमितिमें व्याप्तिस्मृतिकूं व्यापाररूप कारण माने तो भी स्मृतिके कारण संस्कार मानने औ स्मृतिमें अनुमितिकी करणता माननी यातें दोनूंमें कारणताकल्पना गौरव होवेगा, औ स्मृतिके कारण मानें जो संस्कार तिनकूं अनुमिति कारणता मानें तो स्मृतिकी कारणताका त्याग छाघव है, इसरीतिमें व्याप्तिका अनुभव करण है औ संस्कार व्यापार है, अनुमिति फल है, यह वेदांतपारभाषादिक अद्धेतश्रंथनकी रीति हैं. नैयायिककी नाई परामर्श अनुमितिका कारण नहीं.

ज्याप्तिकी स्मृतिकी व्यापारता औ संस्कारकी अव्यापारता॥६॥·

औं जो संस्कारकूं अनुमिति व्यापार नहीं मानें, स्मृतिकूं व्यापार मानें, तौभी सिद्धांतकी हानि नहीं, यथि वेदांतपरिभाषादिक शंथनमें विरोध है, तथापि युक्तिसें अर्थनिर्णय करनेतें आधुनिक शंथके विरोधसें हानि नहीं, किंतु श्रुतिस्मृतिके विरोधसें अथवा सिद्धांतिवरोधसें हानि होवें है. अनुमितिका व्यापारह्मप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है, इस अर्थमें श्रुति स्मृति वदासीन हैं, औ सिद्धांतभी उदासीन है. यातें व्यापित्मृ- तिकूं व्यापारता कहनेमें विरोध नहीं, उछटी साधक युक्ति है. काहेतें 1

व्याप्तिसंस्कारकूं अनुमितिका कारण कहैं तौ अनुदुद्ध संस्कारसैं अनुमिति होने तौ पर्वतमें धूमके प्रत्यक्ष विनाभी सदाही अनुमिति हुयी चाहिये, यातें उद्बुद्धसंस्कार अनुमितिके हेतु माननें होवेंगे औ उद्बुद्ध संस्कारनेतें ही स्मृति होवेहै. यातें जहां अनुमितिकी सामग्री है, तहां नियमतें स्मृ-तिकी सामग्री है. दोनूंकी सामग्री होनेंतें कौनसा ज्ञान होवै, यह धर्मराजकूं पूछना चाहिये. परस्पर पतिनम्यता औ प्रतिनंधकता मानैं तौ गौरव दोष होवैगा, विनिगमनाविरह होवैगा औ अनुभवविरोध होवैगा. काहेतैं ? पर्वत्में ध्रमदर्शनतें ध्रममें विक्कि व्याप्तिका स्मरणतें उत्तरकालमें अनुमिति होवेंहै. यह बुद्धिमानोंके अनुभवसिद्ध है. अनुमितिसें न्याप्तिस्मृतिका प्रतिबंध अनु-भवविरुद्ध है. औ जहां दो ज्ञानोंकी सामग्री दो होवें तहां एक सामग्रीका दूसरी सामग्री प्रतिबंधक होवेहैं. इहां अनुसितिकी सामग्री औ स्मृतिकी सामग्री एक संस्कार है, ताका प्रतिवध्यप्रतिबंधकभाव बनै नहीं औ अनुमितिसें स्मृतिका प्रतिबंध कहें तो अनुमिति भविष्यत है सो उपजी नहीं,ताकूं प्रतिबंधकता संभव नहीं. औ वेदांतपरिभाषार्सें तथा तिस्की टीकार्ये अनुमितिसें स्मृतिका पतिबंध छिल्या नहीं. काहेते ? टीकासहित वेदांतपारेभाषामें यह लिख्याहै:-धूमदर्शनतें संस्कार उद्बद्ध होवेहै. तिनतें कर्हू स्मृति होवे है, कहूं नहीं होवे हैं. संस्कार स्मृति होवे है तहांभी संस्कारनका नाश तौ होवै नहीं. संस्कार स्मृति दोनूं हैं, परंतु स्मृतिश्रन्य स्थलमें जैसे संस्कार न्यापार है, तैसें स्मृतिसद्भाव स्थलमेंभी संस्कारही न्यापार है स्मृति नहीं. यह धर्मराजका मंथ है, तामैं बुद्धिमात्रकूं यह आश्र्यर्थ होवे हैं, उर्हुद्ध संस्कार होतें स्मृतिशुन्य स्थल केसें होवेहे. औ स्मृतिकी उत्पत्तिसें संस्कारका नाश होवेहै, स्मृतिसें अन्य संस्कार होवे है, यह सयुक्तिक पक्ष है, ता काउपपादन मंथांतरमें प्रसिद्ध है. यापक्षमें स्मृति संस्कार दोनूंकी युक्ति सर्वथा विरुद्ध है.

स्वार्थानुमिति औ अनुमानका स्वरूप ॥ ७ ॥ यात्रैं न्याप्तिका अनुभव करण है, न्याप्तिकी स्मृति न्यापार है, यह पक्ष निदोंष हैं. इसरीतिसें जहां अनुमिति होनै सो स्वार्थानुमिति कहियेहैं, परंतु न्यायमतिमें धूमका प्रत्यक्ष औ व्याप्तिका स्मरण हुयेभी विह्नकी अनुमिति होने नहीं. दोनूं ज्ञानोंसे अनंतर परामर्श नाम तीसरा ज्ञान होने हैं, तैसें अनुमिति होने हैं. " विह्नव्याप्य जो धूम तिसवाला पर्वत हैं" ऐसे ज्ञानकूं परामर्श कहेंहें, ताकूं वेदांतमें अनुमितिका कारण नहीं माने हैं. इसरीतिसें वाक्यप्रयोगिवना व्यापि ज्ञानादिकनतें जो अनुमिति होने सो स्वार्थानुमिति कहियेहै.ताके करण व्यापि ज्ञानादिक स्वार्थानुमान कहिये है.

परार्थानुमान अनुमिति औ तर्कका स्वरूप ॥ ८॥

जहां दोका विवाद होने एक पुरुष कहै पर्वतमें विह्न अनुमानप्रमाणसें निर्णीत है एक कहै नहीं है, तहां विह्निनिश्ययवाळा पुरुष अपने प्रतिवादीकी निवृत्तिवास्ते वाक्यक्योग करेहै; ताकूं परार्थानुमान कहैं हैं सो वाक्य वेदांतमतमें तीनि अवयवका होवेहै. प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ ये वाक्यके अवयवनके नाम हैं. ''पर्वतो वह्निमान १ धूमात २ योयो धूम-वाच सोऽभिमान यथा महानसः ३" इतना महावाक्य है. तामैं तीनि अवा-तरवाक्य हैं. तिन्हके प्रतिज्ञादिक ऋगतें नाम हैं साध्यविशिष्ट पक्षका बोधक वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कहियेहै, ऐसा'पर्वतो वह्निमान्" यह वाक्य है "विह्निविशिष्ट पर्वतहै" ऐसा बोध या वाक्यतें होवैहै. तहां विह्न साध्य है, पर्वत पक्ष है. काहेतें ? अनुमितिका जो विषय सो साध्य कहियेहै, अनु-मितिका विषय विह है, यातैं साध्यहै. ययपि "पर्वतो विह्नमान" ऐसी अनुमिति होवे है, ताका विषय पर्वतभी है, सोभी साध्य कह्या चाहिये. तथापि वेदांतमतमें "पर्वतो विह्नमान" यह ज्ञान तौ एकही है, प्रंतु पर्वत अंशमें इंद्रियजन्य है औ विह्न अंशमें धूमज्ञानक्षप अनुमानजन्य है. यातें एक ज्ञानमें चाक्षपता औ अनुमितिता दो धर्म हैं. चाक्षपता अश्की विष-यता पर्वतमें है, औ अनुमितिता अंशकी विषयता विह्नमें है. यातें अनुमि-विका विषय पर्वत नहीं, केवल विह्न है. जिस अधिकरणमें साध्यकी

जिज्ञासा होयकै साध्यका अनुमितिरूप निथ्यय होवै सो पक्ष कहिये है. ऐसा पर्वत है. प्रतिज्ञादाक्यते उत्तर जो छिंगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य कहिये है. ऐसा वाक्य "धूमाव" यह है. यद्यपि "धूमाव, धूमेन" इन दोतूंका एकही अर्थहै, तथापि "धूमेन" ऐसा वाक्य संप्रदायसिंद नहीं. यह अवयवंथभें भट्टाचार्यने लिख्या है. यातें " धूमात " इसरीतिका वास्यही हेतुवाक्य कहियेहैं हेतु साध्यका सहचारबोधक जो दर्शत-प्रतिपादक वचन सो उदाहरण वाक्य किहये है. वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होने, किंतु दोनुंका निर्णीत अर्थ जहां होने सो दृष्टांत कहिये है. ऐसा महानम है. इसरीतिसें प्रतिज्ञादिक तीनके समुदायखप महावाक्यतें विवा-दकी निवृत्ति होवे है. जो महावाक्य सुनिकैभी आग्रह करें महानसादिक-निवषे तो विक्तका सहचारी धूम है औ पर्वतमें विक्तका व्यभिचारी धूम है. यातैं पर्वतमें धूम है विह्न नहीं है, ऐसा प्रतिवादी आग्रह करे, अथवा न्यभिचारकी शंका होते, तो तर्कसें आयह औ शंकाकी निवृत्ति होतेहै. अनिष्टआपादनकूं तर्क कहेंहैं. पर्वतिविषे विह्न विना धूम होवे तौ विह्नका घूम कार्य नहीं होवेगा; यह तर्क है. यातें धूम विषे विक्रका व्यभिचार संदेह निवृत्त होवे है, विह्मपूमका कारणकार्यभाव इष्ट है, ताका अभाव अनिष्ट है; यातें कारणकार्यभावका मंग आपादन कार्रयेहै सो कारणकार्यभावका भंग अनिष्ट है; यातैं अनिष्टका आपादन तर्क है या तर्कतें प्रतिवादीकी औ शंकाकी निवृत्ति होवेहै. काहेतें ? वहिधूमका कारणकार्यभाव दोनुंकूं इष्ट हैं; ताका भंग दोनुंकूं अनिष्ट है. बिह्नका व्यभिचार धूममें कहें तो अनिष्टकी सिद्धि होवेगी, ताके भयतें विह्नका व्यक्तिचारी धूम है यह वार्ता प्रतिवादी कहें नहीं इस रितिसें तीनि अवयवका समुदायरूप जो महावास्य ताकृ परार्थानुमान कहेंहैं. तिसतें उत्तर जो अनुमिति होने सो परार्थानुमिति किहये हैं. अनुमानप्रमाणसें निर्णय करतें च्यभिचार शंका होवे तो तर्कसें निवृत्ति होवेहै;यातें प्रमाणका सहकारी तर्क है,

(88)

वेदान्तमतमें तर्कसहित परार्थानुमानका स्वरूप ॥ ९ ॥

वेदांतवाक्यनसें जीवमें ब्रह्मका अभेद निर्णीत है, सो अनुमानतें भी इस रीतिसें सिद्ध होवे है:- 'जीवो ब्रह्माभिन्नः । चेतनत्वातः । यत्रयत्र चेतनत्वं तत्रतत्र नसामेदः । यथा नसणि<sup>77</sup> । यह तीन अवयवका समुदायरूप महा-वाक्य है यातें प्रार्थानुमान कहिये है, इहां जीव पक्ष है, ब्रह्मांभेद साध्य है चेतनत्व हेतु है, बस दृष्टांत है. इहां प्रतिवादी जो ऐसे कहै:-जीवमें चेत-नत्व हेतु तौ है औ ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं है; इसरीतिसें पक्षमें हेतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसैं व्यभिचारशंका करे, तौ तर्कसैं शंकाकी निवृत्ति करें. इहां तर्कका यह स्वरूप हैं:—जीवमें चेतनत्व हेतु मानिकें बह्माभेदरूप साध्य नहीं मानें तो चेतनकूं अद्वितीयताप्रतिपादक श्रुतिका विरोध होवैगा. अनिष्टका आपादन तर्क कहिये श्रुतिका विरोध सर्व आस्ति-कनकूं अनिष्ट हैं; "व्यावहारिकः प्रपंचो मिथ्या। ज्ञाननिवर्त्यत्वात्। यत्रयत्र ज्ञाननिवत्यत्वं तत्रतत्र मिथ्यात्वम् । यथाशुक्तिरजतादौ" । इहां व्यावहारिक पर्यंच प्रश्न है, मिथ्यात्व साध्य है, ज्ञाननिवर्त्यता हेतु है, शुक्तिरजतादिक ह्रष्टांत है, "व्यावहारिकः प्रयंची मिथ्या" यह प्रतिज्ञानाक्य है, "ज्ञाननिव-र्यत्वात्"यह हेतुनाक्य है, "यत्रयत्र ज्ञाननिवर्त्यतं तत्रतत्र मिथ्यात्वम्।यथा शुक्तिरजतादौ"यह उदाहरणवाक्य है.इहांभी प्रवंचकूं ज्ञाननिवर्त्यता मानिकै मिथ्यात्व नहीं मानें तौ सत्की ज्ञानतें निवृत्ति वने नहीं यातें ज्ञानसें सकछ पपंचकी निवृत्तिप्रतिपादक श्रुतिस्मृतिका विरोध होवैगा; या तर्कतें व्यभिचार शंकाकी निवृत्ति होवे है...

वेदान्तमें अनुमानका प्रयोजन ॥ १० ॥

इसरीतिसें वेदांत अर्थके अनुसारी अनेक अनुमान हैं, परंतु वेदांतवाक्य-नतें अदितीय बसका जो निश्चय सिख हुवा है, तिसकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है, स्वतंत्र अनुमान बुसनिश्चयका हेतु नहीं. काहेतें १ वेदांतवाक्य विना अन्य प्रमाणकी बह्मविषे प्रवृत्ति नहीं, यह सिद्धांत है. यह संक्षेपतें अनुमानप्रमाण कह्या.

इति श्रीमन्निश्च वृत्ति व अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम द्वि व प्रकाशः ॥२॥

# अथ शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीय-प्रकाशः॥३॥

### शाब्दीप्रमाका भेद् ॥ वं ॥

शाब्दीत्रमाके करणकूं शाब्दप्रमाण कहें हैं. शाब्दीप्रमा दो प्रकारकी है. एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमार्थिक है. ट्यावहारिकशाब्दीप्रमाभी दो प्रकारकी है. एक ठौकिकवाक्यजन्य है, दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है. ''नालो घटः'' इत्यादिक ठौकिकवाक्य है, ''वज्रहस्तः पुरंदरः'' इत्यादिक वैदिकवाक्य है. पदनके समुदायकूं वाक्य कहें हैं, अर्थवाला जो वर्ण अथवा वर्णका समुदाय सो पद कहिंपे है. अकारादिक वर्णभी विष्णुआदिक अर्थवाले हैं. नारायणआदिक पदनमें वर्णका समुदाय अर्थवाला है. व्याकरणकी रीतिसें ''नीलो घटः'' इस वाक्यमें दो पद हैं, औ न्यायकी रीतिसें च्यारि पद हैं औ व्याकरणके मतमें मी अर्थवोधकता च्यारि समुदायनमें है, पद च्यारि नहीं.

### शाब्दीप्रमाका प्रकार ॥ २ ॥

तहां शाब्दीप्रमाका यह प्रकार है:—''नीलो घटः'' या वाक्यकूं सुनै तब श्रीताकूं सकल पदनका श्रवणसाक्षात्कार होते हैं; पदनके साक्षात्कारसें पदार्थनकी स्मृति होते हैं. शंकाः—पदनका अनुभव पदनकी स्मृतिका हेतु हैं, औ
पदार्थका अनुभव पदार्थकी स्मृतिका हेतु हैं; पदनका साक्षात्कार पदार्थनकी स्मृतिका हेतु बनै नहीं. काहेतें ? जा वस्तुका सर्व अनुभव होते ताकी स्मृति
होते हैं, अन्यके अनुभवसें अन्यकी स्मृति होते नहीं; यातें पदके ज्ञानतें
पदार्थकी स्मृति बनै नहीं ? समाधानः—ययपि संस्कारहारा पदार्थका
अनुभवही पदार्थकी स्मृतिका हेतु हैं, तथापि उद्भूत संस्कारनसें स्मृति होते
हैं, अनुद्भूत संस्कारनसें स्मृति होते नहीं. जो अनुद्भुत संस्कारनसेंमी स्मृति

होवै तौ अनुभूत पदार्थकी सदा स्मृति हुई चाहिये; तहां पदार्थनके संस्कार-नके उद्भवका हेतु पदज्ञान है. काहेतें ? संबंधीके ज्ञानतें तथा सहशपदार्थ-नके ज्ञानतें अथवा चिंतनतें संस्कार उद्भव होवें हैं, तिनतें स्मृति होवे है. जैसें पुत्रकूं देखिके पिताकी औ पिताकूं देखिके पुत्रकी स्मृति होने हैं. तहां संबंधीका ज्ञान संस्कारनके उद्भवका हेतु है; वैसे एक तपस्वीकूं देखिकै पूर्व देखे अन्य तपस्वीकी स्मृति होवे है. तहां संस्कारका उद्घोधक सदशदर्शन है. जहां एकांतमें बैठिके अनुभूत पदार्थका चिंतन करें, तासें अनुभूत अर्थकी स्मृति होवे है, वहां संस्कारका उद्घोधक चिंतन है. इसरीतिसे संबंधी ज्ञानादिक संस्कारके उद्दोध द्वारा स्मृतिके हेतु हैं; औ संस्कारकी उत्पत्तिद्वारा समानविषयक पूर्व अनुभव स्मृतिका हेतु हैं; यातैं पदार्थनका पूर्व अनुभव तौ पदार्थविषयक संस्कारकी उत्पत्तिद्वारा हेतु है, औ पदार्थनके संबंधी पद हैं. यातें पदार्थनके संबंधी जो पद तिनका ज्ञान संस्कारके उद्घोधद्वारा पदार्थकी स्मृतिका हेतु है, यातें पदनके ज्ञानतें पदार्थनकी स्मृति संभव है. जहां एक संबंधीके ज्ञानतें अन्य संबंधीकी स्मृति होवे वहां दोनूं पदार्थनके संबंधका जाकूं ज्ञान होवे ताकूं एकके ज्ञानसें दूसरेकी स्मृति होवे है. जाकूं संबंधका ज्ञान होवे नहीं ताकूं एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होवे नहीं. जैसे पितापुत्रका जन्यजनकभावसंबंध है. जाकूं जन्यजनक भावसंबंधका ज्ञान होने, ताकूं एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होने है. जाकूं जन्यजनक भावसंबंधका ज्ञान नहीं होवे, ताकू एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होवे नहीं. तैसें पद अर्थका जो आपसमें संबंध ताकृ वृत्ति कहें हैं; वृत्तिरूप जो पद अर्थका संबंध ताका जाकू ज्ञान होवै ताकू पदके ज्ञानते अर्थकी स्मृति होवे है. पद औ अर्थका जो वृत्तिरूपसंबन्ध ताके ज्ञानरहितकूं पदके ज्ञानतें अर्थकी रमृति होवै नहीं याते वृत्तिसहित पदका ज्ञान पदार्थकी स्मृतिका हेतु है.

शब्दकी शुक्तिवृत्तिका कथन ॥ ३ ॥

सो वृत्ति दोप्रकारकी हैं:-पक शक्तिक वृत्ति है औ दूसरी छक्षणारूप वृत्ति है. न्यायमतमें ईश्वरकी इच्छारूप शक्ति है, मीमांसाके मतमें शक्ति नाम कोई भिन्नपदार्थ है, व्याकरणके मतमें औ पातंजलके मतमें वाच्यवाचकभावका मूळ जो पदअर्थका तादात्म्यसंबंध सोई शक्ति है औ विचारसागरमें योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मतसें छिखी है सो भूषणकारका मत है ज्याकरणके मंजूषा शंथमें योगभाष्यकी रीतिसें वाच्य-वाचक भावका मूळ वादात्म्यसंबंधही शक्ति कही है. औ अद्वैतसिद्धांतमें सारे अपना कार्य करनेकी सामर्थ्यही शक्ति है. जैसे तंतुमें पट करनेकी सामर्थ्यरूप शक्ति है, विह्नमें दाह करनेकी जो सामर्थ्य सो शक्ति है; तैसें पदनमें अपने अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्यही शक्ति है; परंतु इतना मेद है:-वहिआदिक पदार्थनमें जो सामर्थ्यरूप शक्ति ताके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं. शक्ति ज्ञात होने अथवा अज्ञात होने दोनूं स्थानमें वह्नि आदिकनसें दाहादिक कार्य होवे है. औ पदकी शक्तिका ज्ञान होवे तब तो अर्थकी स्मृहप कार्य होंवे है, शक्तिका ज्ञान होवे नहीं तब स्मृतिरूप कार्य होवे नहीं यातें पदकी सामर्थ्यसप शक्ति ज्ञात होवै, तब पदार्थकी स्मृतिरूप कार्य होवै है. शंका:-जहां अतीत पदकी स्मृति होनै तहां पदके स्मरणहर ज्ञानतें अर्थकी स्मृति होवैहै, सो नहीं हुई चाहिये, काहेतें ? सामर्थ्यक्षपशक्तिवाले पदका ध्वंस होय-गया, यातैं अर्थंकी स्मृतिका हेतु जो पद ताका अभाव है ? समाधानः-मीमांसाके मतमें सारे पद नित्य हैं. तिन्हकी उत्पत्ति नाश होवे नहीं, यातैं पदका ध्वंस बनै नहीं; औ जो पदनकूं अनित्यमानै तौ यह समाधान है:-पदार्थरमृतिकी सामर्थ्य पदमें नहीं हैं, किंतु पदज्ञानमें पदार्थकी स्मृतिकी शक्ति है जहां पदका ध्वंस हुया है तहांभी पदका स्मरणरूप ज्ञान है. जहां वर्तमान पद है तहां पदका अवणसाक्षात्कार ज्ञान है. ताज्ञानमें पदार्थकी स्मृतिकी सामर्थ्य है सोई शक्ति है. यापक्षमें शक्ति-वाला पद नहीं किंतु पदका ज्ञान है. यह पक्ष गदाधर भटाचार्यने शक्ति-वादग्रंथमें ज्ञान शक्तिवाद करिकै लिख्या है. इसीरीतिसे पदकी सामर्थ्य वा पदके ज्ञानकी सामर्थ्य शक्ति कहिये हैं, दूसरे पश्चमें भी पद शक्तिवाछा है, इसन्यवहारकी सिद्धिवास्तै पदका धर्म शक्ति अपेक्षित होवे तौ जिसपदका ज्ञान जिस अर्थकी स्मृतिमें समर्थ होवे तिसपदकी तिस अर्थमें शक्ति कहियेहै.

## शाब्दीप्रमाकी रीतिपूर्वक शक्तिविषे विवाद॥ ४॥

्र इसरीतिसें शक्तिसहित पद्जानतें पदार्थकी स्मृति होवेहै. जितने पदार्थन-की स्मृति होने उतने पदार्थीं के संबंधका ज्ञान अथवा संबंधसहित सकल पदा-र्थनका ज्ञान वाक्यार्थज्ञान कहियेहैं; ताहीकूं शान्दीप्रमा कहेंहैं. जैसें"नी लो घटः "यह वाक्य है, तामें च्यारि पदहैं. नील पद है १ ओकार पदहै २ प-ट पद है ३ विसर्ग पद है ४ नीलरूपीवशिष्टिमें नीलपदकी शक्ति है; ओका-रपद निरर्थक है, यह वार्ता व्युत्पत्तिवादादिक ग्रंथनमें स्पष्ट है. अथवा ओकारपदका अभेद अथ है, घटपदकी घटत्वविशिष्टमें शक्ति है, विसर्गकी एकत्व संख्यामें शक्ति हैं, शक्तिका ज्ञान कोश व्याकरणादिकनतें होने हैं, नीलपीतादिक पदनकी वर्णमें औ वर्णवालेमें शक्ति है, यह कोशमें लिख्याहै ओ विसर्गकी एकत्व संख्यामें शक्ति है यह व्याकरणतें जानी जाने हैं; घटपदकी घटत्वविशिष्टमें शक्ति है यह व्याकरण मंथनमें औ शक्तिवादा-दिक तर्क शंथनमें लिख्या हैं; औ न्यायसूत्रमें गौतमनें यह कहा:-जाति आकृति व्यक्तिमैं सकल पदनकी शक्ति है. अवयवके संयोगकं आकृति कहें हैं. अनेक पदार्थनमें रहै जो नित्य एक धर्म सो जाति कहिये है.जैसें अनेक घटनमें नित्य औएक घटत्व है सो जाति है. जातिके आश्रयकृं व्यक्ति कैंहेंहैं.यामतमें घटपदकी शक्ति कपालसंयोगसहित घटत्वविशिष्ट घटमें है. औ दीधितिकारशिरोमणि भट्टाचार्यके मतमें सकछ पदनकी व्यक्ति-मात्रमें शक्ति है, जाति औ आकृतिमें नहीं. यामतमें घटपदका वाच्य केवल व्यक्ति है. घटत्व औ कपाल संयोग घटपदके वाच्य नहा. काहेतें? जिसपदकी जिस अर्थमें शिक होवे तिस पदका सो अर्थ वाच्य कहिये है. औ शक्य कहिये है. केवल व्यक्तिमें शक्ति है यातें केवल व्याक्तही वाच्य है. शंकाः-घटपदके उचारणतें घटत्वकी गोपदके उचारणतें गोत्वकी

बासणपदके उचारणतें बासणत्वकी प्रतीति होते हैं. सो यामतमें नहीं हुई चाहिये. काहेतें?अवाच्यअर्थकी लक्षणा विना पदसें प्रतीति होवे नहीं. जो अवाच्य अर्थकी छक्षणा विना पदसें प्रतीत मानें तौ घटपदके अवाच्य वटत्वकी जैसे घटपदसें प्रतीति मानी, तैसे घटपदके अवाच्य पटादिकनकीभी घटपद्सें प्रतीति हुई चाहिये समाधानः - वाच्यकी प्रतीति पद्सें होवेहै औ वाच्यवृत्ति जो जाति ताकी शतीति होवै हैं; यातें यह नियम है:-जाति-भिन्न अवाच्यकी प्रतीति होवै नहीं. औ वाच्यवृत्ति जो जाति सो अवाच्यभी प्रतीत होने हैं; यातें घटत्वादिक तो अवाच्यभी घटादिक पदनतें प्रतीत होवैं हैं, पटादिक अवाच्य पतीत होवें नहीं. पुनः शंकाः-वाच्यवृत्ति अवाच्य जातिकी पदनसें प्रतीति मानै तौ घटपदसें पृथिवीत्व जातिकी प्रतीति हुई चाहिये. काहेतें घटपदके वाच्यमें जैसें घटत्व जाति रहेहै, तैसें पृथि-वीत्वभी रहे है यातें दोनूं वाच्यवृत्ति हैं औ अवाच्य हैं. घटत्वकी नाई पृथिवीत्वकीभी प्रतीति हुई चाहिये.गोपदका वाच्य जो गौ ताके विषे गोत्व-की नाई पशुत्व रहे है. औ दोनूं अवाच्य हैं. तैसें बाह्मण पदसें बाह्मणत्वकी नाई मनुष्यत्वकी प्रतीति हुई चाहिये ? समाधानः-वाच्यतावच्छेदक जो अवाच्य ताकी औ वाच्यकी पदसैं पतीति होवे है, अन्यकी प्रतीति होवे ं नहीं; जैसें घटपदका बाच्य घटव्यक्तिकी औ वाच्यतावच्छेदक घटत्वकी प्रतीति घट पदसें होने है. पृथिवीत्व वाच्य नहीं औ वाच्यतावच्छेदक नहीं, यातें घटपदसें पृथिवीत्वकी प्रतीति होवे नहीं, वाच्यतासें न्यूनवृत्ति औ अधिकवृत्ति न होवै; किंतु जितनें देशों वाच्यता होवे उतने देशों रहे सो वाच्यतावच्छेदक होवे है. घटपदकी वाच्यता सकलघटव्यक्तिमें है. औ घटत्वभी सकलंघट व्यक्तिमें रहे हैं; यातें घटकी वाच्यतासें न्यूनवृत्ति औं अधिकवृत्ति घटत्व नहीं, किंतु समानदेशवृत्ति होनेतें घटपदका बाच्यतावच्छेदक घटत्व है. घटपदकी वाच्यता पटमें नहीं, औ पृथिवीत्व पटमें हैं, यातैं अधिकवृत्ति होनेतें घटपदका वाच्यतावच्छेदक पृथिवीत्व नहीं. गोपदकी वाच्यता सक्छगोव्यक्तिमें है औ गोत्वभी सक्छगोव्यक्तिमें

है. यातें गोपदका वाच्यताच्छेदक गोत्व हैं; औ अर्थ्में गोपदकी वाच्यता नहीं, तामें पशुत्व रहे है यातें गोपदकी वाच्यतासें अधिकवृत्ति होनेतें गोपदका वाच्यतावच्छेदक पशुत्व नहीं तैसें त्राह्मणपदकी वाच्यता सकलबाह्मणव्यक्तिमें है औ बाह्मणत्वभी सकल बाह्मणव्यक्तिमें है. यातें बाह्मणपदका वाच्यतावच्छेदक बाह्मणत्व है. औ क्षत्रियादिकनमें नासंणपदको वाच्यता नहीं, तहां मनुष्यत्व रहे हैं, यातें अधिकवृत्ति होनेतें नासणपदका वाच्यतावच्छेदक मनुष्यत्व नहीं. इसरीतिसें पटादिकप-दनतें घटत्वादिकनकी प्रतीति होवे है औ शक्ति नहीं होनेतें घटादिपदनके बाच्य नहीं; किंतु वाच्यताव छेदक हैं. यह शिरोमणि भट्टाचार्यका सत है. औ घटादिपदनकी जातिमात्रमें शक्ति है व्यक्तिमें नहीं; यह सीमांसाका मत है. शंका:-जिस अर्थमें जिसपदकी शक्तिका ज्ञान होंवै तिस अर्थकी तिस पदसें स्मृति होयकै शाब्दी प्रमा होवे हैं. पदकी शक्ति विना व्यक्तिकी पदसें स्मृति औ शाब्दी प्रमा नहीं हुई चाहिये ? समाधान:-शब्दप्रमाणसें तौ जातिकाही ज्ञान होते है, तथापि अर्थापित प्रमाणतें व्यक्तिका ज्ञान होवे है. जैसें दिनमें अभोजी पुरुषकूं रात्रिमोजन विना स्थूलता संभवे नहीं तैसें व्यक्तिविना केवल जातिमें कोई किया संभवे नहीं. यातें अर्थापत्ति प्रमाणतें व्यक्तिका बोध होवे हैं; "गामानय" इस वाक्यतें गोतवके आनयनका बोध होवे हैं; सो गोव्यक्तिके आनयन-विना वनै नहीं. गोव्यक्तिका आनयन संपादक है, गोत्वका आनयन संपाद है, संपादकज्ञानका हेतु संपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये हैं, संपादक-ज्ञान प्रमा है, या स्थानमें जातिका ज्ञान प्रमाण है औ व्यक्तिका ज्ञान प्रमा है, यह भट्टमीमांसकका मत है. औ कोई जातिशक्तिवादी अनुमानतें व्यक्तिका बोध मानें हैं, सो बंथांतरमें स्पष्ट है. कठिन प्रसंग छिल्या नहीं. केवल जातिमें शक्ति मानें ताके मतमें व्यक्तिका बोध शब्द पमाणतें होवे नहीं; किंतु अर्थापत्ति वा अनुमानसें व्यक्तिका बोध होवे है, पांतु कोई शंथकार जातिमें कुडाशक्ति मानें हैं. तिनके मतमें व्यक्तिका

ज्ञानभी शब्दनमाणतें ही होवे है.ताका यह अभिन्राय है:-सकल पदनकी े शक्ति तौ जातिविशिष्ट व्यक्तिमें है, परंतु शक्तिका ज्ञान जाकूं होवै ताकूं पदसें अर्थकी स्मृति औ शान्दबोध होवे है अन्यकूं नहीं. तहां घटपदकी घटत्वमें शक्ति है. इसरीतिसें जातिशक्तिका ज्ञानपदार्थकी स्मृतिका औ शाब्दबोधका हेतु है औ व्यक्तिमैं शक्तिके ज्ञानका उपयोग नहीं औ व्यक्ति अनंत हैं. यातें सकल व्यक्तिका ज्ञान संभवे नहीं. इस कारणतें व्यक्तिकी शक्ति स्वह्नपर्से पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोधका हेतु हैं; ताका ज्ञान हेतु नहीं. इसरीतिसैं घट पदकी घटत्वविशिष्टमें शक्ति होनेतें घटपदके वाच्य तौ घटत्व औ घट दोनूं हैं, यातें घटपदका वाच्य जो घटत्व औ घट तिनके शाब्दबोधका हेतु घटत्वमें शक्तिका ज्ञान है; या पक्षकं कुब्जशक्तिवाद कहैं हैं और प्रकारसें कुब्जशक्तिवाद गदाधर भट्टाचार्यने शक्तिवादके अंतमें छिल्या है सो कठिन है, यातें इहां छिल्या नहीं औ घटादिक पदनतें जैस जातिनिशिष्ट व्यक्तिका बोध होने है तैसें जातिका व्यक्तिमें जो समवायादिक संबंध ताकाभी बोध होंवे है, यातैं जाति व्यक्ति संबंध इन तीनूमें घटादि पदनकी शक्ति है, यह गदाधर-भट्टाचार्यका मत है. सर्व मतनमें जातिविशिष्ट व्यक्तिमें घटादिक पदनकी शक्ति है यह मत बहुत बंधकारोंने छिल्या है. यातें घटपदकी घटत्वविशिष्टमें शक्ति कही है.

# <sup>'</sup> वाक्यनका भेद्र॥ ५॥

नीठके अभेदवाला एक घट है; यह "नीलो घटः" इस वाक्यका अर्थहै; तैसैं ''वज्रहस्तः पुरंदरः'' यह वैदिक वाक्य है. जैसे ''नीलो घटः'' या वाक्यमैं विशेषणबोधक नीलपदः है औ घटपद विशेष्यबोधक है, तैसे वज्रहस्तपद विशेषणबोधक है औ पुरंदरपद विशेष्यबोधक है. विशेषणपदके आगे विसर्ग निरर्थक है अथवा अभेदार्थक है. विशेष्यबोधकपदकै आगै विसर्ग-का एकत्व अर्थ है. "वज्रहस्तके अमेदवाला एक पुरंदर है"यह वाक्यक

अर्थ है. इस रीतिसे छोकिक वैदिक वाक्यनकी समान रीति हैं; परंतु वैदिक वाक्य दोप्रकारके हैं:—एक व्यावहारिक अर्थके बोधक हैं दूसरे परमार्थ तत्त्वके बोधक हैं. बाह्मसें भिन्न सारा व्यावहारिक अर्थ कहिये हैं, परमार्थतत्त्व बह्न कहिये हैं. बह्मबोधक वाक्यभी दो प्रकार के हैं:—तत्पदार्थ वा त्वंपदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतर वाक्य हैं. जैसें 'सत्यं ज्ञानमनंतं बह्म" यह वाक्य तत्पदार्थका बोधक है. ''य एप हंगतच्योंतिः पुरुषः'' यह वाक्य त्वंपदार्थके स्वरूपका बोधक है, तत्य-दार्थ त्वंपदार्थके अभेदके बोधक ''तत्त्वमित्त'' आदिक महावाक्य हैं.

## शब्दकी शक्तिलक्षणवृत्तिका संक्षेपतें कथन ॥ ६ ॥

जा अर्थमें जा पदकी वृत्ति होवै ता अर्थकी ता पदसें प्रतीति होवे है. शक्ति औं छक्षणा भेदतें सो वृत्ति दोप्रकारकी है; ईश्वरकी इच्छा अथवा वाच्यवाचकभाव संबंधमूळ तादात्म्य अथवा पदार्थवीधहेतु सामर्थ्यकूँ शक्ति कहें हैं. जिस अर्थमें पदकी शक्ति होवे सो अर्थ पदका शक्य कहिये है, शक्यसंबंधकूं छक्षणा कहेंहैं; जैसें गंगापदकी शक्ति प्रवाहमें है, यातें गंगापदका शक्य प्रवाह है, तासैं संयोगसंबंध तीरका है, इस रीतिसैं पदका जो अर्थसें परंपरासंबंध सो छक्षणा है. जैसें गंगापदका तीरसें परंपरा-संबंध है, सोई तीरमें गंगापदकी लक्षणा कहिये है. काहेतें ? साक्षात्सं-वंधवाछेसें जो संबंध सो प्रंप्रासंबन्ध कहिये हैं. गंगापदका शक्किप संबंध प्रवाहतेहैं तासे संयोग तीरका है. याते स्वशक्य संयोगहर गंगा-पदका तीरसें प्रंपरासंबंध है, सोई छक्षणा कहिये है. यातें यह सिद्ध हुवा:-जा अर्थमें जिसपदका शक्तिरूप साक्षात्संबंध होवे, सो अर्थ तिस पदका शक्य कहिये है, जा अर्थतें जिस पदके शक्यका संबंध होवे सो अर्थ तिस पदका लक्ष्य कहिये है. जैसे गंगापदका शक्य जो प्रवाह ताका तीरहर अर्थमें संयोगसंबंध है यातें गंगापदका शक्य प्रवाह है औ तीर छक्ष्य है.

इस रीतिसें पदका साक्षात्संबंध औ परंपरासंबंधरूप शक्तिलक्षणा भेदतें वृत्ति दोप्रकारकी है. जा पदकी वृत्ति जिस पुरुपकूं अज्ञात होने ता पदका तिस पुरुपकूं साक्षात्कार हुये भी पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोध होने नहीं; यातें शक्तिलक्षणारूप वृत्तिका ज्ञान पदार्थकी स्मृति औ शाब्दबोधका हेतु है.

### वाक्यार्थज्ञानका क्रम ॥ ७॥

शाब्दबोधका यह क्रम है:-जा पुरुपकूं पदकी वृत्ति ज्ञात होवै ता पुरुपकूं वाक्यके सकछ पदनका साक्षात्कार होवे जिस पदकी जिस अर्थमें वृत्ति पूर्व जानी होवै तिस पदसें तिस अर्थकी स्मृति होवै हैं। तिसतें अने-तर परस्परसंवंधवाले सकल पदार्थनका ज्ञान अथवा सकल पदार्थनका परस्परसंबंधज्ञान वाक्यार्थज्ञान होवेंहै. जैसैं ''गामानय त्वम्" या वाक्यमें गो आदिक पद हैं, तिनकी अपने अर्थमें वृत्तिका प्रथम ऐसा ज्ञान पुरु-पंकू चाहिये:-गोपदकी गोत्दविशिष्ट पशुविशेपमें शक्ति है. दितीया विभ-किकी कर्मतामें शक्ति है. आनयनमें आपूर्व नीपदकी शक्ति है. यका-रोत्तर अकारकी कृति औ पेरणामें शक्ति है, संबोधनयोग्यचेतनमें न्वंपदकी शक्ति है इस रीतिसैं शक्तिज्ञानवाळेकूं "गामानय त्वम्" या वाक्यका श्रोत्रसें संबंध होतें ही गो आदिक सकळ पदनका साक्षात्कार होयकै तिन पदनके शक्य अर्थकी स्मृति होने है, जैसे हस्तिपालकके ज्ञानतें ताके संबंधी हस्तीकी स्पृति होवे है, तैसें पदनके ज्ञानतें तिनके संबंधी शक्य अर्थनकी स्मृति होवै है. "यह हस्तिपाछक है" ऐसा हस्ति औ महावतके संबंधका जाकूं ज्ञान होवे नहीं, किंतु "मनुष्य ऐसा ज्ञान होवै ताकू हस्तिपालक देखे भी हस्तीकी स्मृति होवै नहीं, वैसँ इसपदका यह शक्य है अथवा छक्ष्य है. ऐसा शक्ति वा छक्षणारूप सैवं-थका जाकू पूर्व ज्ञान होने नहीं, किंतु अज्ञातार्थपदका आवणसाक्षातकार होवै, ताकूं पदनके अवणतेंभी अर्थनकी स्मृति होवै नहीं, यातैं वृत्ति

सहित पदका ज्ञान पदार्थस्मृतिका हेतु है। केवल पदका ज्ञान हेतु नहीं. पदनके ज्ञानतें सकल पदार्थनकी स्मृति होयकै सकल पदार्थनके परस्पर संबंधका ज्ञान होते है. अथवा पदनके ज्ञानतें परस्परसंबंध रहित जिन पदार्थनका रूपरण हुवाहै, तिन पदार्थनका परस्परसंबंध सहित ज्ञान होवे है, सो पदार्थनके संबंधका ज्ञान अथवा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञान वाक्यार्थज्ञान कहिये है औ शाब्दीनमा कहिये है. ''गामानय त्वम्'' या वाक्यमें गो पदार्थका द्वितीयार्थ कर्मतामें आधेयता संबंध है. आधेयताकू वृत्तित्व कहें हैं; ''आपूर्व नीके'' अर्थ आनयनमें कर्मताका निरूपकता सबध है. यकारोत्तर अकारके कृति औ पेरणा दो अर्थ हैं. तहां कृतिमें आनयनका अनुकूलतासंबंध है; कतिका त्वंपदार्थमें आश्रयता संबन्ध है, प्रेरणाका त्वं पदार्थमें विषयतासंबंध है; यातें ''गोवृत्तिकर्मतानिरूपक आनयनानुकूळकत्याश्रयः पेरणाविषयस्त्वंपदार्थः" यह श्रोताकूं होवै है. तहां वृत्तिविशिष्ट सकछ पदनका ज्ञान शब्दप्रमाण है.. पदनके ज्ञानतें तिनके अर्थकी स्मृति व्यापार है; वाक्यार्थज्ञान फल है;इस रीतिसें छोकिक वैदिक वाक्यनतें बहुत स्थानोंमें पदार्थनके संबंधका वा संबंध सहित पदार्थनका बोधही फछ होते हैं. तथापि त्वंपदार्थके संबंधी तत्पदार्थका तत्पदार्थके संबंधी त्वंपदार्थका महावाश्यनतें बोध मानें तो ''असंगो हायं पुरुषः ''इत्यादिक श्रुतिवचनों नें वेदांतप्रतिपाय ब्रह्मकूं असंगता कही है,ताका बाध होवेगा.यार्ते महावाक्यनका प्रतिपाय अखंड ब्रह्म है. वाक्यनकूं अखंड अर्थकी बोधकतामें दृष्टांत संक्षेपशारीरकमें स्पष्टहै विस्तारभयतैं लिख्या नहीं.

#### लक्षणाका प्रकार ॥ ८॥

महावाक्यनमें लक्षणाका प्रकार विचारसागरमें लिख्या है सो जानिलेना. पदके शक्यमें संबंधकूं लक्षणा कहेंहैं, यातें पदका परंपरासंबंधका लक्षणा है.काहेतें?पदका साक्षात्संबंध शक्यतें होवे है.ता शक्यका संबंध लक्ष्यतें होवे है. यातें शक्यद्वारा पदका संबंध होनेतें परंपरासंबंधका लक्षणावृत्ति है.इसी.

कारणतें यंथकारोंनें छक्षणावृत्ति जवन्य कहीहै.जहां पदका साक्षात्संवनध रूप शक्तिवृत्ति नहीं संभवे, तहां परंपरासंबंधरूप छक्षणावृत्तिका अंगी-कार है. इसीकारणतें यंथकारेंनि छिल्याहै:-जहां शक्य अधेमैं वक्ताका तात्पर्य नहीं संभवे, तहां लक्षणावृत्ति मानिक पदका लक्ष्य अर्थ मानना योग्य है. जहां शक्य अर्थमें वक्ताका ताल्य संभवै; तहां छक्ष्य अर्थ मानना योग्य नहीं. केवळळक्षणा औ लक्षितलक्षणाके भेदतें सो लक्षणा दो: प्रकारकी है:-पदके शक्यका साक्षात्संबंध होवे वाकू केवललक्षणा कहैं हैं. जैसे गंगापदकी तीरमें लक्षणा होवे है, तहां गंगापदका शक्य जो प्रवाह ताका तीरसें साक्षात्संबंध संयोग है, तहां गंगापदकी तीरमें केवल लक्षणा है, लक्षितलक्षणाका उदाहरण यह है:-''दिरेफो रौति''या वाक्य का"दो रेफ ध्वनि करें हैं"यह अर्थ पदनकी शक्तिसें प्रतीत होवे हैं: सो वर्ण-ह्नप रेफर्में ध्वनि करना संभवे नहीं. यातें शक्य अर्थमें वक्ताका तालर्य नहीं, किंतु दो रेफवाला जो भगरपद तिसके शक्यमें ही स्केपदकी लक्षणा है; सो केवल लक्षणा तौ है नहीं. काहेतेंं श्रजा अर्थमें पदके शक्यका साक्षा-रसंबंध होवे तामें केवळळक्षणा होवे है. द्विरेफ पदका शक्य दो रेफ हैं, तिनका अवयविता संबंध भमरपदमें हैं, ता पदका शक्तिरूप संबंध अपने वाच्य मधुपमें है;यातें शक्यसंबंधी जो भ्रमरपद ताका संबंध होनेतें शक्यका पूरंपरासंबंध है;यातैं लक्षितलक्षणा है. यद्यपि दो रेफनकूं दिरेफ नहीं कहैं हैं, किंतु दोरेफवालेकूं दिरेफ कहें हैं. दोरेफवाला भगरपदहैं, यातें दिरेफपदका शक्य जो भगरपद ताका मधुपसें साक्षात्संबंध होनेतें केवललक्षणा संमवे है, तथापि व्याकरणके मतमें सो समासकी शक्ति है, यार्ते हिरेफ पदका शक्य दोरेफवाला भगरपद है, न्यायवैशेषिकादिकनके मत-में समाससमुदायकी शक्ति नहीं मानें हैं, किंतु समाससमुदायके जो अवयव हैं, तिनकी छक्षणावृत्तिसें अधिक अर्थ समासमें प्रतीत होवे है. जैसें " द्विरेफ<sup>"</sup> इतना समाससमुदाय है ताकी किसी अर्थमें शक्ति नहीं. तहां द्वित्वसंख्याविशिष्ट द्विपदका अर्थ है, रेफत्वजातिविशिष्ट

अक्षर रेफपदका अर्थ है, द्विपदके शक्यका औ रेफपदके शक्यका अभेद-संबंध वाक्यार्थ होवे तो दित्वसंख्यावाछे रेफ हैं यही अर्थ शक्य है; औ दोरेफवाले पदकूं द्विरेफ कहैं हैं; सो लक्षणावृत्ति मानिकै कहैं हैं; परंतु इतना भेद ्हैं:-न्यायवेशेषिकमतमें वाझ्यकी छक्षणा नहीं मानें ैं, काहेतें १ शक्य संबंधकं लक्षणा कहैं हैं. पदसमुदायहर वाक्यकी किसी अर्थमें शक्ति नहीं यातें वाक्यके शक्यका अभाव होनेतें शक्यसंबंधका छक्षणा बाक्यकी बनै नहीं; किंतु पदकी लक्षणा होवै है, यामतमैं रेफपदकी रेफवाछेमें छक्षणा औ मीमांसामवमें तथा वेदांतमतमें वाक्यकीमी छक्ष-णा मार्नेहैं औ वाक्यकी छक्षणामें जो दोष कहाहै ताका यह समाधान है:-पद समुदायकूं वाक्य कहेंहैं; सो समुदाय प्रत्येक पदसैं भिन्न नहीं; यातैं पदनका शक्यही वाक्यका शक्य है; अथवा शक्यसंबंधहर ठक्षणा नहीं किंतु बोध्यसंबंधकूं लक्षणा कहैं हैं. जैसे पदका शक्यताशक्ति वृत्तिसे बोध्य है, तैसैं परस्परसंबंध सहित पदार्थरूप वा पदार्थनका संबंधरूप वाक्यार्थभी वाक्यबोध्य है. यातें पदबोध्य संबंधरूप छक्षणा जैसें पदकी होते है तैसें वाक्यबोध्य संबंधरूप छक्षणा वाक्यकी भी होते है. यामतमें दिरेफ्समुदा-यकी दोरेफवाले पदमें लक्षणा, इसरीतिसें द्विरेफपदसें लक्षित भनरपदकी मधुपमें लक्षणा होनेतें लक्षितलक्षणा कहाने हैं. सो भी लक्षणाके अंतर्भुत ही है. काहेतें द्विरेफ़पदका शक्य जो दो रेफ ताका भ्रमर पदसें साक्षातंत्र्वेष है; औ भगरतें भगरपदद्वारा परंपरासंबंध है; यातें शक्यसंबंधरूप लक्षणातें लक्षितलक्षणा पृथक् नहीं. व्याकरण मतमें दिरेक पदका शक्य दोरेफवाला भ्रमरपद है, ताका भ्रमरसैं साक्षात्संबंध है, यातैं यह उदाहरण छक्षितछक्षणाका नहीं, केवछ छक्षणाका है. ता मतमैं छिक्षत-ळक्षणाके उदाहरण ''सिंहो देवदत्तः'' इत्यादिक हैं. या स्थानमें ''सिंहतें अभिन्न देवदत्त हैं" यह वाक्यका अर्थ पदनकी शक्तिवृत्तिस प्रतीत होवें हैं, सो े संभवे नहीं. काहेतें ? पशुत्व जाति औ मनुष्यत्व जाति परस्पर विरुद्ध हैं,

एकमें संभवे नहीं; यातें सिंहराब्दकी श्रुरताक्करता्धर्भवाले पुरुषमें छक्षणा है. ता पुरुपतें सिंहशक्यका साक्षात्संबंध नहीं होनेतें केवल लक्षणा तौ है नहीं, किंतु शूरतादिकनतें सिंहशब्दके शक्यका आधेयतासंबंध है; औ शक्यसंबंधि शूरतादिकनका पुरुषमें आश्रयतासंबंध है; परंतु सिंहकी शूरता औ पुरुपकी शूरताका अभेद मानैं तब तौ सिंहकी शूरताका देवद-नमें अधिकरणता संबंध है; औ दोनूं श्ररताका परस्पर भेद मानैं तौ -सिंहकी श्ररताका पूरुपमें स्वजातीय श्ररताधिकरणता संबंध है. सिंहकी श्रर-ता स्वशन्दका अर्थ है;इसरीतिसें वाक्यका परंपरासंबंध होनेतें सिंहशन्दकी शूरतादिगुणविशिष्टमें लक्षितलक्षणा है. शक्यके परंपरासंबंधकूं लक्षित-छक्षणा कहें हैं, यचिप छिक्षतछक्षणाशब्दसें उक्त अर्थकी सिच्चि क्रिष्ट है, काहेतें ? छिशतछश्रणाशब्दकी रूढि तौ शक्यके परंपरासंबंधसें कोशादिकनमें कही नहीं. औ योगवृत्तिसें छक्षणा शब्दका उक्त अर्थ प्रतीत होवै नहीं. काहेतें ? "छिसतस्य छक्षणा छिसतछक्षणा" इसरीतिसें पष्टी समास करें तो छिक्षत कहिये छक्षणावृत्तिसें जो प्रतीत हुया है ताकी खक्षणा यह छक्षितछक्षणा शन्दका अर्थ सिद्ध होवेहै. "द्विरेफो रौति, सिंहो देवदत्तः" इत्यादिक जो लक्षितलक्षणाके उद्दद्रिण कहे तहां उक्तस्वरूप छिलतछक्षणा संभवे नहीं. काहेते ? "दिरेको रौति"या वाक्यमैं दिरेकपदसें भ्रमरपदलक्षित होने औ ताकी मधुपमें लक्षणा होने तो उक्त अर्थका संभव होवे सो दोनूं वार्ता हैं नहीं. काहेतें ? ययपि दिरेफपदके शक्यका संबंध 'भमरपदतें हैं, तथापि दिरेफ पदसें लक्षित भमरपद नहीं काहेतें। वकाके तात्वर्यका विषय शक्यसंबंधी लक्षित होवे है केवल शक्यसंबंधी लक्षित नहीं होवे है, जो केवल शक्यसंबंधी लक्षित होवे तो गंगापदके शक्यके संबंधी मीनादिक अनेक हैं; ते सारेही गंगापदसैं छक्षित हुये चाहियें यातें वक्ताके तात्पर्यका विषय शक्यसंबंधी लक्षित होवेहै. गंगापदके शक्यसंबंधी तो अनेकहैं तथापि ''गंगायां वामः'' या वाक्यमें श्रोताकूं गंगापदसें तीरका बोध होवे. ऐसे तात्पर्यविषय शक्यसंबंधी केवल तीर है, यातें गंगापदसें तीरही लक्षित

है. भीनादिकभी शक्यसंबंधी तौ हैं उक्त तात्पर्यके विषय नहीं. यातें गंगा-पदसें छक्षित नहीं. इसरीतिसें दिरेफपदके शक्यका संबंधी ती भगरपद है, परंतु द्विरेफपदसें भ्रमरपदका नोध श्रोताकुं होनै, ऐसा नक्ताका तात्पर्य नहीं किंतु दिरोफपदसैं भगरपदके शक्य मधुपका नोध श्रोताकूं होने ऐसा वक्ताका तात्पर्य होवेहै, यातें दिरोभपदके शक्यका संबंधीमी भगरपद है. वक्ताके उक्त तात्वर्यका विषय नहीं होनेतें द्विरेफपदसें छक्षित भगरपद नहीं, और किसी रीतिसें द्विरेकपदसें छिक्षत भगरपद है, इसवार्ताकूं मानिछेवे तौ भी भगर-पदकी मधुपमें शक्ति हैं; यातें ताकी छक्षणा कथन असंगत है. इसरीतिसें '' छक्षितस्य भनरपदस्य छक्षणा छक्षितछक्षणा'' इसरीतिसैं पष्टीसमासका अर्थ उक्त उदाहरणमें संभवे नहीं; तैसें 'सिंहो देवदत्तः'' या उदाहरणमें भी उक्त अर्थ संभवे नहीं. सिंहवृत्ति शूरतादिक सिंहशब्दके शक्यसंबंधी ती हैं, परंतु सिंहशब्दसें शूरतादिकनका बोध श्रोताकूं होवै, ऐसा वक्ताका तात्वर्ये नहीं; किंतु सिंहराब्दसें सिंहसदश पुरुषका बोध श्रीताकूं होवे, ऐसा वक्ताका तात्पर्य होने है. यातें शक्यसंचंधीभी शरतादिक गुण उक्त तात्पर्यके विषय नहीं होनेतें सिंहशब्दसें छक्षित नहीं, औ किसी रीतिसें सिंहशब्दसें छित्त शूरतादिक हैं; याकूं मानि छेवें तौ भों तिनकी छक्षणा कहना विरुद्ध है.काहेतें शक्ति औ **छक्षणा वर्णीत्मक शब्दकी होवे है. शूरतादिक गुण शब्दरूप नहीं**, यातें तिनकी शक्ति वा छक्षणा संभवे नहीं. इस रीतिसें "छिक्षितस्य भगरप-दस्य छक्षणा छक्षितछक्षणा " औ " छक्षितस्य शूरतादिगुणसमुदायस्य **ठक्षणा ठिक्षतठक्षणा** " इस प्रकारका अर्थ प्रश्नेसमासमानिक होवे है. या अर्थमें शक्यके परंपरासंबंधका छक्षितछक्षणा शब्दसें बोध होवे नहीं; पूर्व उक्त दोनूं उदाहरणोंमें शक्यका परंपरासंबंध तौ मधुप औ पुरुषमें है, औ पूर्वोक्त रीतिसें छक्षितछक्षणा शब्दका योग अर्थ संभवे नहीं ! तथापि या वक्ष्यमाण रीतिसैं लक्षितलक्षणा शब्दका योग अर्थ पश्चीसमास मानिकै शक्यका परंपरासंबंधही संभवे है:-यद्यपि वक्ताके तात्पर्यका विषय शक्यसंबंधी लक्षितशब्दका अर्थ है, तथापि भागत्यागलक्षणासे

वक्ततात्पर्य विषय इतना भाग त्यागिकै इहां शक्यसंबंधी लक्षितशब्दका अर्थे है। तैसें रुक्षणाराज्दका अर्थ भी शक्यसंबंध है. तामें शक्य भाग त्यागिकै भागत्यागलक्षणासैं संबंधमात्र लक्षणाशब्दका अर्थहै. यातें लक्षित कहिये शक्यसंबंधीकी लक्षणा कहिये संबंध लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ होवै है. इस रीतिसें शक्यसंबंधीका संबंध लक्षितलक्षणा शब्दसें योग-वृत्तिर्से ही सिद्ध होवे है;अथवा लक्षित शब्दकी तौ शक्यसंबंधी में भागत्याग लक्षणा है; औ लक्षणा शब्दका शक्यसंबन्धही अर्थ है. ताकी संबंधमात्रमें लक्षणा नहीं,औ"लक्षितेन लक्षणा लक्षितलक्षणा" इसरीतिसें तृतीयासमास मानें इष्ट अर्थकी सिद्धि होते हैं. लक्षितेन कहिये शक्यसंबंधीदारा लक्षणा कहिये शक्यका संबंध यह लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है. शक्यका संबंध कहूं साक्षात होवे है, कहूं शक्यसंबन्धीदारा शक्यका संबंध होवे है. 'दिरेको रौति''इत्यादि स्थानमें दिरेकपदका शक्य जो दो रेक तिनका मधुपसें साक्षात संबन्ध नहीं; किंतु शक्यसंबंधी भमरपदहै तिसका संबंधी मधुप है. यातें द्विरेफपदका शक्य जो दोरेफ तिनका भगरपदद्वारा मधुपमें संबन्ध है. तैसें सिंहराज्दके शक्यके संबन्धी जे शूरतादिक गुण तिन्होंद्वारा सिंहराज्दके शक्यका संबन्धी शुरतादिगुणविशिष्टमें है. यातें सिंहशब्दका छक्षित कहिये शक्यसंबन्धी जे शूरतादिगुण तिन्हद्वारा लक्षणा कहिये सिंहशब्दके शक्य-्का संबन्ध पुरुषमें है. पष्टीसमास मार्ने ती छक्षित शब्द औ लक्षणा शब्दमें भागत्याग छक्षणा माननी होत्रे है, औ तृतीयासमास माने वो छक्षणा शब्दका मुख्य अर्थ रहे है. एक लक्षितराब्दमें भागत्यागळक्षणा माननी होवें है, औ लक्षितलक्षणाशब्दमें कर्मधारयसमास माने ती लक्षित शब्द औ लक्षणाशब्द इन दोतूंका मुख्य योगिक अर्थ रहेहे. भाग त्यागळक्षणा माननी होने नहीं, अवयवकी शक्तिसें जो शब्द अपने अर्थकूँ जनावे ताकूं योगिक शब्द कहेंहैं. जैसें "पाचक" शब्द है वहां "पाच" अवयवका पाक अर्थ है, " अक" अवयवका कर्ता अर्थ है, इसरी-तितें अवयवशक्तिर्से पाककर्ता पाचक शब्दका र्ह्शर्थ होनेतें पाचकशब्द

यौगिक है. अवयवशक्तिकूं योग कहैं हैं. शास्त्रका असाधारण संकेत परिभाषा कहिये हैं. परिभाषातें अर्थका बोधक शब्द पारिभाषिक शब्द कहियें है. लक्षितशब्दके लक्ष औ इत दो अवयव हैं, तिनमें छक्षराब्दका अर्थ छक्षण है. इतराब्दका अथ संबंधी है यातें छक्षण-संबंधी अर्थका बोधक लक्षितशब्द यौगिक है. यातें लक्षणवाला लक्षित-शब्दका अर्थ है, तैसें शक्य संबंधका नाम लक्षणा है. यह शास्रका संकेत है. यातें लक्षणा शब्द पारिभाषातें शक्यसम्बन्धरूप अर्थबोधक होनेतें पारिभाषिक है. "लक्षिता चासौ लक्षणा लक्षितलक्षणा" यह कर्मघारयस-सास है लक्षणवाली लक्षणा यह अर्थ कर्मधारयसमासतें सिंद होवे है. असाधारण धर्मकूं लक्षण कहैं हैं शस्यसंबंधकूं लक्षणा कहेंहैं, यातुँ लक्षणाका असाधारण धर्म शक्यसंबंधत्व है, सोई ताका छक्षण है, यद्यपि शक्यका संबंध साक्षात् परंपरामेदतैं दोपकारका है औ बहुत स्थानमें श-क्यका साक्षात्संबंधरूपलक्षणा है. "दिरेको रौति, सिंहो देवदत्तः" इत्या-दिकनमें शक्यका साक्षात्संबंध है नहीं, तथापि छक्षणाका असाधारणधर्म शक्यसंबंधत्व है. संबंधमें साक्षात्पना छक्षणाके छक्षणमें प्रविष्ट नहीं. जहां शक्यका परंपरासंबंध है, तहांभी शक्यसंबंधत्वरूप स्वलक्षणवाली लक्षणा है "गंगायां त्रामः" इत्यादिक उदाहरणमें यचिप शक्यका साक्षात्संबंधहर लक्षणा है, तथापि संबंधका साक्षात्पना लक्षणाके लक्षणमें प्रविष्ट नहीं किंतु साक्षात्परंपरा साधारणसंबंधत्वरूपतें छक्षणाके छक्षणमें संबंधमात्रप्रविष्ट है. इसीवास्तै ''शक्यसंबंधो छक्षणा" ऐसा कहेंहैं; '' शक्यसाह्मात्संबंधो छक्षणा<sup>"</sup> ऐसा नहीं कहेंहैं. इसरीतिसें छिक्षता कहिये शक्यसंबंधत्वरूप स्वउभणवाली लक्षणा लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है. सो परंपरा-संबंधस्थलमें संभवे है. यद्यपि लक्षितलक्षणाशब्दका उक्त अर्थ साक्षात्सं-वंधस्थलमें संभवेभी है. तहांभी लक्षितलक्षणा कही चाहिये. तथापि "ल-क्षिता छक्षणा छिक्षतछक्षणा" या कहनेका यह अभिप्राय है:--शक्य साक्षा चत्त्वविशिष्टसंबंधत्वरहिता केवळशक्यसंबंधत्वरूपळक्षणवती ळक्षणा

लक्षितलक्षणाः, यातैं केवल लक्षणाका संग्रह होवै नहीं, इसरीतिसें कर्म-भारय समास है.

### शब्दकी तृतीय गौणवृत्तिका कथन ॥ ९ ॥

और कितने यंथनमें यह लिख्या है:—"सिंहो देवदत्तः" इत्यादिनान्यनमें सिंहादिशब्द गौणीवृत्तिसें पुरुषादिकनके बोधक हैं. जैसे शक्ति औं लक्षणा पदकी वृत्ति है तैसें तीसरी गौणी वृत्ति है. पदके शक्य अर्थमें जो गुण होंवें तिसवाले अशक्य अर्थमें पदकी गौणीवृत्ति कहिये है. जैसें सिंह-पदके शक्य में श्ररतादिक गुण हैं, तिनवाला जो सिंहशब्दका अशक्य पुरुष तामें सिंहराब्दकी गौणीवृत्ति है, सो पूर्व प्रकारसें लक्षणाके अंतर्भूतहै.

# चतुर्थीव्यंजनावृत्तिका कथन ॥ १०॥

अों चौथी व्यंजनावृत्ति अलंकारयंथनमें लिखी है, ताका यह उदाहरण है:—शत्रुगृहमें भोजनिमित्त प्रवृत्त पुरुषकं दूसरा प्रिय पुरुष कहें "विषं मुंक्ष्व" तहां 'विषका भोजन कर' यह शक्तिवृत्तिमें वाक्यका अर्थ है; अो भोजनके अभावमें वक्ताका ताल्प्य है. सो भोजनमें शक्तिवाले पदकी अभावमें संवंधके अभावतें लक्षणाभी बनें नहीं; यातें शत्रुगृहतें भोजनिवृत्तिवाक्यका व्यंग्य अर्थ है. व्यंजनावृत्तिमें जो अर्थ प्रतीत होवे सो व्यंग्य अर्थ कहिये है. अन्य उदाहरणः—संध्याकालमें अनेक पुरुषनकं नानाकार्यमें प्रवृत्तिनिमित्त किसीनें ''सूर्योऽस्त गतः'' यह वाक्य उचारण किया, ताकं सुनिके नाना पुरुष तिसकालमें अपने अपने कर्तव्यकं जानिके प्रवृत्त होवें हैं, तहां अनेक पुरुषनकं नाना कर्त्तव्यका बोध व्यंजनावृत्तिमें होवे है. इसरीतिमें व्यंजनावृत्तिके अनेक उदाहरण काव्य-प्रकाश काव्यप्रदीप आदिक प्रथनमें मम्मट गोविंदमङ आदिकोंनें लिखे हैं सो बहुत, उदाहरण शृंगार रसकेहें यातें नहीं लिखे. न्याययंथनमें व्यंजना-वृत्तिकामी लक्षणावृत्तिमें अंतर्भाव कहा है. और जो अलंकारिक कहेंहैं:— शक्यमं चंधी अर्थका ती लक्षणावृत्तिमें बोध संभवे है, औ शक्य अर्थके

संबंधी अर्थनें छक्षणा संभवे नहीं, ताकी शब्देंसं प्रतितिके अर्थ व्यंजनावृति माननी चाहिये? ताका यह समाधान है:—साक्षात औ परंपरा भेदतें संबंध दोप्रकारका होवे हैं. तिनमें साक्षात संबंध तो परस्पर किनोंका ही होवेहें, सर्वका होवे नहीं; औ परंपरांसंबंध तो सर्व पदार्थनका परस्पर संभवेहे. बहुत क्या कहें:—गोत्व अश्वत्वकाभी परस्पर व्यधिकरणता संबंध है घटाभाव औ घट परस्पर विरोधी हैं. तो भी घटाभावका घटमें प्रतियोगिता संबन्ध औ घटका अपनें अभावमें स्ववृत्तिप्रतियोगिता निरूपकता संबन्ध है. इसरीतिसें सर्व पदार्थनका आपसमें परंपरासंबन्ध संभवे हैं. यातें व्यंग्य अर्थभी शक्यसंबन्धी होनेतें छक्ष्यके अंवभूत हैं, औ व्यंजनावृत्तिका प्रतिपादन काव्यप्रकाशमें और ताकी टीकामें जयराम मद्दाचार्यादिकोंनें छिख्या है, तैसें काच्यप्रदिप्पमें और ताकी टीका उघोतनमें नागोजीभट्टनें छिख्या है. ताका खंडनभी न्याययंथनमें छिख्या है औ व्याकरण यंथनमें कहूं खंडन छिख्या है. कहूं प्रतिपादन छिख्या है. अद्देतसिद्धांतमें खंडनका वा प्रतिपादनका आग्रह नहीं, यातें प्रतिपादनकी रीतिमात्र जनाई है.

## लक्षणांके भेदका कथन ॥ ११ ॥

शक्ति औ लक्षणा दो वृत्ति सर्वके मतमें हैं. औ महावाक्यके अर्थ निरूपणमें भी दोकाही उपयोग् है. तिनमें शक्तिका निरूपण किया, औ राक्यके साक्षात्संबन्ध और परंपरासंबन्धके मेदतैं केवल लक्षणा औ लक्षित लक्षणारूप दो मेद लक्षणाके कहे. जहत् लक्षणा अजहत् लक्षणा भाग-त्याग लक्षणा इन मेदनतें फेरि तीनि प्रकारकी लक्षणा है.

जहां शक्यकी प्रतीति नहा होने केवल शक्य संबन्धीकी प्रतीति होने वहां जहस्रक्षणा होने है. जैसे "विषं मुक्त्व" या स्थानमें शक्य जो विषमोजन ताकूं त्यागिकै शक्यसंबन्धी भोजननिवृत्तिकी प्रतीति होनेतें जहस्रक्षणा है. ययपि जहां शक्य अर्थका संबन्ध नहीं संमने वहां जहञ्जलाका अंगीकार होवे है. जैसें ''गंगायां शामः" या स्थानमें पदनके शक्य अर्थनका परस्पर संवन्ध संभवे नहीं. औ "विषं मुंद्रव" या स्थानमें शक्य अर्थका अन्वय संभवे है. मरणका हेतुभी विष है तौभी भोजनमें विषका अन्वय संभवे है; तथापि अन्वयातप-पिन लक्षणामें बीज नहीं; किंतु तात्पर्यानुपपित्त लक्षणामें बीज है यह त्रंथमें लिख्या है, ताका यह भाव है:-अन्वय कहिये शक्य अर्थका रंपनन्य ताकी अनुपपत्ति कहिये असंभव जहां होवै तहां छक्षणा होवै है; यह नियम नहीं जो यहो नियम होंबे तो"यटीः प्रवेशय"या वाक्यमैं यष्टिपदकी यष्टियरनमें लक्षणा नहीं होवेगी. काहेतें १ यष्टिपदके शक्यका भवेशमें अन्वय संभवे है, यार्तें तात्पर्यानुपपत्ति छक्षणामें बीज है. अन्वया-नुपपत्तिमें नहीं; तात्पर्य किहये वाक्यकर्ताकी इच्छा ताकी अनुपपत्ति कहिये शक्य अर्थमें असंभवलक्षणा माननेंका बीज कहिये हेतु है. "यष्टीः भ्रवेशय" या वाक्यमैं तात्पर्यानुपात्ति है; काहेतें १ यष्टिका प्रवेश जो राक्य अर्थ तार्में वक्ताका तात्यर्थ भोजनके समय संभव नहीं, यातें यष्टि-पदकी यष्टिथर पुरुषनमें छक्षणा है, तैर्तें मरणहेतु विषभोजनमें पिताका वात्पर्य संभवे नहीं, यातें भोजननिवृत्तिमें जहन्नक्षणा है. "गंगायां वामः" या स्थानमें तात्पर्यानुपपत्तिभी संभवे है, यातें जहां तात्पर्यानुपपत्ति होवे तहां छक्षणा मानिये है, यह नियम है, "गंगायां प्रामः" या स्थानमेंभी गंगांपदका शक्य जो देवनदी प्रवाह ताकूं त्यागिकै शक्यसंबन्धी तीरकी प्रतीति होवैहै, यातें जहस्रभणा है.

जहां सामान्यतीरवोधमें वक्ताका तात्पर्य नहीं है; किंतु गंगातीरके वोधमें वक्ताका तात्पर्य है तहां गंगापदकी गंगातीरमें अजहस्रक्षणा है औं अजहस्रक्षणाके असाधारण उदाहरण तो ''काकेश्यो दिध रक्ष्यताम्" इत्यादिक हैं, सहितशक्यसंगन्धीकी जहां प्रतीति होवे तहां अजहस्रक्षणा

S

होवेहैं भोजनवास्ते दिषरक्षामें वक्ताका तार्ल्य है. सो विडालादिकनसें दिषरक्षणिवना संभवे नहीं, यातें काकपदकी दिषउपदातकमें अजहत्रलक्षणा है. इसरीतिसें "छित्रणो याति" या स्थानमें छित्रपदकी छित्रसंयुक्त एक सार्थमें अजहञ्जलणा है. न्यायमतमें नीलादिकपदनकी गुणमात्रमें शिक्त है. "नीलो घटः" इत्यादिक वाक्यनमें नीलक्षपवालेके बोधक नीलादिकपद लक्षणातें हैं. तहां शक्यसिहत संबन्धीकी प्रतीति होवेहैं, यातें अजहञ्जलणा है. और कोशकारके मतमें नीलादिकपद लक्षणातें हैं. तहां शक्यसिहत संबन्धीकी प्रतीति होवेहैं, वहां शक्यसिहत संबन्धीकी प्रतीति होवेहैं, वहां शक्यसिहत संबन्धीकी प्रतीति होवेहैं, वहां शक्यसिहत संबन्धीकी प्रतीति होवेहें, वहां शक्यसिहत संवन्धीकी प्रतीति होवेहें, वहां शक्यसिहत संवन्धीकी प्रतीति होवेहें, वातें अजहत्रलक्षणा है. औ कोशकारके मतमें नीलादिकपदनकी गुण औ गुणीमें शिक्त है लक्षणा नहीं वेदांतपरिभाषाग्रंथमें नीलादिकपदनकी गुणीमें अजहत्रलक्षणा कही सो न्यायका मत है.

औ शक्य अर्थके एकदेशकूं त्यागिके एकदेशके नोधमें वक्ताका तात्वर्थ होने, तहां मागत्यागळक्षणा होनेहैं. जैसें "सोऽयं देनदत्तः" या स्थानमें भागत्याग ळक्षणा है. इहां परोक्षनस्तु तत्वदका अर्थ है औ अपरोक्षनस्तु इदंवदका अर्थ है. दकारादिवर्णविशिष्ट नामानाळा पुरुषशरीर देन-दत्तवका अर्थ है, तत्वदार्थका इदंवदार्थसें अभेद तत्वदोत्तर विभक्तिका अर्थ है, इदंवदार्थका देनदत्तवार्थसें अभेद इदंवदोत्तरिवभक्तिका अर्थ है, अथवा तत्वद औ इदंवदेंसे उत्तरिवभक्ति निरर्थक है. समानविभक्तिवाळे पदनके सिम्नधानतें पदार्थनका अभेद पतीत होने है, यातें परोक्षन्रहर्षें अभिन्न अपरोक्ष वस्तुस्वरूप देवदत्तनामनाळा शरीर है.यह वाक्यके पदनका शक्य अर्थ है. सो उष्ण शीतळ है, याकी नाई नाधितः है. नाधित अर्थमें वक्ताका तात्वर्थ संभवे नहीं यातें तत्वदइदंवदके शक्यमें परोक्षता अपरोक्षता अपरोक्षता भागकुं त्यागिक वस्तुभागमें ळक्षणा होनेतें भागळक्षणा है.

इसरीतिसैं तीनिभांतिकी छक्षणा प्रयोजनवती छक्षणा औ निरूढछ-क्षणा भेदतैं दोप्रकारकी है:—जहां शक्तिवाछे पदकूं त्यागिकै छाक्षणिक शब्द प्रयोगमें प्रयोजन किह्नये फल होने सो प्रयोजनवतीलक्षणा किह्नयेहै. जैसें गंगापदकी तीरमें प्रयोजनवती लक्षणा है. ''तीर वामः'' ऐसा कहें तो तीरमें शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होने नहीं, गंगापदकीं तीरका बोध न करें गंगाके धर्म शीतपावनतादिक तीरमें प्रतीत होनेंहैं, इसी वास्तै व्यंजनावृत्तिकूं आलंकारिक मानें हैं. न्यायमतमें शीतपावनतादिक शाब्दबोधके विषय नहीं, किंतु अनुमितिके विषय हैं. तथाहि—''गंगातीर्र शीतपावनत्वादिमत्, गंगापदबोध्यत्वात् गंगावत्'' यह अनुमान है. सवैधा प्रयोजनवती लक्षणा है.

औ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवे नहीं औ शक्यकी नाई जिस अर्थकी प्रतीति जिसपदसें सर्वकूं प्रसिद्ध हीवे तिस अर्थमें ता पदकी प्रयोजन-जून्यलक्षणा निरूढलक्षणा कहिये है. जैसें नीलादिक पदनकी कोशरीतिसें गुणगुणीमें शक्ति मानें तो गौरवदोष है. औ शक्यतावच्छेदक एक एक धर्मका लाभ होवे नहीं; यातें गुणमात्रमें शक्ति है. औ "नीलो घटः" इत्यादिक वाक्यनकूं सुनतेही सर्व पुरुषनकूं गुणकी प्रतीति अति-प्रसिद्धहै; यातें नीलादिक पदनकी गुणीमें प्रयोजनश्चन्यलक्षणा होनेतें निरूढलक्षणा है. निरूढलक्षणा शक्तिके सहश होवे है. कोई विलक्षण अनादि तात्पर्य होवे तहां निरूढलक्षणा होवे है.

अंग जहां प्रयोजन औ अनादि तात्पर्य दोनूं होनें नहीं; किंतु यंथकार अपनी इच्छातें लाक्षणिक शब्दका प्रयोगिवना प्रयोजन करें है, तहां तीसरी ऐच्छिकलक्षणा होनेहैं, परंतु अनादि तात्पर्य औ प्रयोजन विना लाक्षणिक शब्दके प्रयोगकूं विद्वान समीचीन नहीं कहें हैं; इसी कारणतें काट्यप्रकाशा-दिक साहित्य अंथनमें निरुद्धलक्षणा औ प्रयोजनवती लक्षणांके भेद उदाहरणसहित लिखे हैं. ऐच्छिक लक्षणा लिखी नहीं, गदाधरमहाचार्या-दिकोंनें ऐच्छिक लक्षणा लिखी है. तिनका तात्पर्य ऐच्छिक लक्षणांकी संभावनामें हैं, औ ''ऐच्छिकलक्षणांवाले पदका प्रयोग साधु है" इस

अर्थमें तित्वर्य नहीं. छक्षणिक अवांतर भेद मम्मष्ट आदिकोंनें और बहुत छिले हैं. तथापि वेदांतमंथनमें कहूं छिले नहीं; यातें जिज्ञासुकूं तिनके छिलनेका उपयोग नहीं.

## शाब्दबोधकी हेतुताका विचार ॥ १२ ॥

जैसे शक्यतावच्छेदकमें शक्ति है तैसे लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादिक-नमें गंगादिकपदनकी छक्षणा नहीं; किंतु व्यक्तिमात्रमें छक्षणावृत्ति होवै है, औ पदकी वृत्तिविना लक्ष्यतावच्छेदककी स्मृति औ शाब्दबोध होंवे है. यह वार्ता शब्दार्थनिर्णयके मंथनमें प्रतिपादन करी है. औ मीमांसाके मतमें ठाक्षणिकशब्दतें ठक्ष्य अर्थकी स्मृति तौ होनै है औ छक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु छाक्षणिकपद नहीं, किंतु छाक्ष-क्षिकपदके समीप जो पदोत्तर सो अपने शक्य अर्थके शाब्दवीधका औ ख्रक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु होवैहै. जैसें ''गगायां वामः'' या वाक्यमें र्चगापद तीरमें छाक्षणिक है. सो तीरकी स्मृतिका हेतु है. औ तीर विषे शाब्दबोधका हेतु नहीं, किंतु तीरिवषे शाब्दबोधका हेतु औ अपने शक्य-्डिवेषे शाब्दबोधका हेर्ते "शाम" पद है. या मतकी साधक यह युक्ति है:--छाक्षणिक शब्दकूं शाब्दबोधकी जनकता मानैं तौ सकछ शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक धर्मका छाम नहीं होवैगा. काहेतें ? मीमांसाके ञ्चतमें तो शाब्दबोधकी जनकता° छाक्षणिक पदमें है नहीं; किंतु शक्तप--दमें है. यातें शाब्दबोंधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति है. औ छाक्ष-णिक पदक्भी शाब्दबोधकी जनकता मानें तो ता जनकतासें शक्तिन्यून न्चृत्ति होनेतें तांका अवच्छेदंक नहीं होवैगा. जो न्यूनदेशवृत्ति औ अधिक देशवृत्ति न होवै, किंतु जाके समान देशवृत्ति जो होवै ताका अवच्छेदक न्सो होते है. शाब्दबोधकी जनकता सकछ शक्तपदमें रहेहै, ताके समानदे-श्रमें शक्ति रहेहै, यातें शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति संभवेहै, छाक्षणिक पदमैंभी शाब्दबोधकी जनकता मानै तौ छाक्षणिकपदमें शक्ति

है नहीं, शाब्दबोधको जनकता है; यातैं न्यूनदेशवृत्ति होनेतैं शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति तो संमव नहीं औ शक्त लाक्षणिक सारे पदनमें रहनेवाला एक धर्म है नहीं; यातें शाब्दबोधकी जनकता निरव-च्छेदक होवैगी. सो निरवच्छेदक जनकता अछीक है. दंडकुछाछादिकनमैं घटादिकनकी जनकताके अवच्छेदक दंडत्व कुळाळत्वादिक हैं; यातें निर-वच्छेदक जनकता अपसिद्ध है. इस रीतिसें छाक्षणिकपदकूं शाब्दबोधकी जनकता नहीं. यह मीमांसाका मतहै औ अद्वैतवादका अतिविरोधी है. काहेतें ? महावाक्यनमें सकलपद लाक्षणिक हैं. तिनतें शाब्दबोधकी अनुपपत्ति होवैगी. यातैं इस मतका खंडन अवश्य कर्तव्य है, तामैं यह दोष है:-"गंगायां श्रामः" या वाक्यमें श्रामपदसैं तीरविषे शाब्दबोध मानें तौ शामपदकी तीरमें भी शक्ति हुई चाहिये, काहेतें १ जो पद-छक्ष-णाविना जिस अर्थविषै शाब्दबोधका जनक होवै तिस पदकी ता अर्थविषै शक्ति है, यह नियम है. मीमांसक मतमें शामपद छक्षणा विना तीरविषे शाब्दबोधका जनक होनेतें तीरमें शक्त हुया चाहिये; औ यह नियम है:-जा पदमें जिस अर्थकी वृत्ति होवै ता पदसें तिस अर्थ विषे स्मृति होवैहै. औ तिस अर्थविपे ही ता पदसें शाब्दबोध होवैहै. मीमांसकमतमें या नियमका भंग होवैगा,काहेते ? मीमांसकमतमें छक्षणावृत्ति तौ तीरमें गंगापदकी औ तीरकी स्मृतिभी गंगापदसें और तीरविषे शाब्दबोध गंगाप-दुसें नहीं, किंतु शाब्दबोध तीरका यामपदसें होते हैं; ता यामपदकी तीरमें शक्ति वा छक्षणावृत्ति नहीं औ बामपदसैं तीरको स्मृतिभी नहीं; यातें यह मत ् बुद्धिमानोंकूं हंसने योग्यहें औ त्रामपदतें तीरका शाब्दबोध मानें त्रामविषे शाब्द चोध नहीं होवेगा, काहेतें ? जहां हरिआदिक एकपदकी अनेक अर्थनमें शक्ति है तहांभी एककालमें एक पुरुषकूं हरिपदसें एकही अर्थका बोध होने है. जो अनेक पदार्थनका एक पदसें बोध होने तौ हार या कहनेतें वान-रके ऊपार सूर्य है इसरोतिसें शाब्दबोध हुवा चाहिये. जैसें एक शाम-

पदतें परस्पर संबन्धी बामतीरका शाब्दबोध होते है तेसे एक हरिपदतें परस्परसंबन्धी वानर सूर्यका शाब्दबोध हुवा चाहिये. जो ऐसें कहें:— एकपदतें दोशक्यका शाब्दबोध होते नहीं ता एक पदतें अपने शक्यके साथ अपने अशक्य अलक्ष्यके संबन्धका तो शाब्दबोध अत्यंत दूर है, यातें "लाक्षणिकं नानुभावके" यह मीमांसाका वचन असंगन है. औ जो लाक्षणिक शब्दक् शाब्दानुभवकी जनकतामें दोप कहा। शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक नहीं मिलेगा. ताका यह समाधान है:—शब्दमें शिक औ लक्षणाके भेदतें दो पकारकी वृत्ति है. कहूं अर्थकी शिक वृत्ति है, कहूं अर्थकी लक्षणावृत्ति है. शाब्दबोधकी जनकता शब्दमात्रमें है औ वृत्तिभी शब्दमात्रमें है. यातें तिस जनकताके समान देशमें रहनेतें ताका अवच्छेदक वृत्ति है, अथवा शाब्दबोधकी जनकतांका अवच्छेदक योग्य शब्दत्व है, इस रीतिसें लाक्षणिक पदसेंभी शाब्दबोध होते है.

#### महावाक्यनमें लक्षणाका उपयोग औ तामैं शंकासमाधान ॥ १३ ॥

महाबाक्यनमें जहत्तलक्षणा औ अजहत्त्लक्षणा नहीं; किंतु भागत्यागलल्ला है. ताकी रीति विचारसागरमें लिखी है सो भागत्यागलक्षणा महाबाक्यनमें लक्षितलक्षणा नहीं; किंतु केवल लक्षणा है. काहेंतें ? लक्ष्य चेतनतें वाच्यका साक्षात् संबंध है परंपरा नहीं. जहां भागत्यागलक्षणा होवें तहां वाच्यका एकदेश लक्ष्य होवें हैं, ता वाच्यक एकदेशों वाच्यका साक्षात संबंध होवें हैं, यातें केवल लक्षणा होवेंहें औ महावाक्यतें जिज्ञामुकूं अखंड बल्लका बोध होवें ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है; यातें निक्त्र लक्षणा है पयोजनवती नहीं. हहां ऐसी शंका होवे है:—वाक्यअर्थका लक्ष्य चेतनसें संबंध मानें तो लक्ष्य अर्थमें असंगताकी हानि होवेगी, संबंध नहीं मानें तो लक्षणा वने नहीं. काहेतें शक्य संबंध अथवा वोध्य संबंधकूं लक्षणा कहें हैं सो असंगमें संभवे नहीं ? ताका यह समाधान है:—वाच्य

अर्थमें चे ान औ जड दो भाग हैं. ताका चेतन भागका छक्ष्य अर्थमें तादा-रम्यंतर्वयं है. सक्छं पुदार्थनका स्वह्नपमें तादात्म्यसंबंध होवे है. वाच्यमाग चेतनका स्वरूपही लक्ष्य चेतन है; यातैं वाच्यमैं चेतन भागका लक्ष्य चेतनमें नादात्म्यसंबंध है, औ वाच्यमें जड भागका लक्ष्यचेतनसें अधिष्ठानता संबंध है कल्पितके संबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव विगरे नहीं, औ अपनें तादात्म्य संबंधसें भी स्वभावकी हानि होवे नहीं;यातें छक्ष्य अर्थकी असंगता बिगरै नहीं अन्यशंका:-तत्वदकी अखंडचेतनमें लक्षणा मानैं औ त्वंपदकीभी अखंड चेतनमें लक्षणा मानें तौ पुनरुक्ति दोप होनेतें ''घंटो घटः'' इस वास्यकी नाई अप्रमाण वाक्य होवैगा. दोनूं पदनका छक्ष्य अर्थ जुदा मानै तौ अभेदबोध-कता नहीं होवैंगी ? ताका यह समाधान है:-मायाविशिष्ट औ अंतः करण-विशिष्ट तौ तत्पद औ त्वंपदका शक्य है, उपहित छक्ष्य है, जो बसचेतन दोनूंपदनका लक्ष्य होवै तौ पुनरुक्ति दोष होवै सो ब्रह्मचेतन लक्ष्य नहीं; किंतु मायाउपहित औ अंतःकरण उपहित रुक्ष्य है सो उपाधिके भेदतें भिन्न है पुनरुक्ति नहीं. औ उपहित दोनूं परमार्थसें अभिन्न हैं, यातैं अमेद चोधकता वाक्यकूं संभवे है. इस रोतिसें तत्पदार्थ औ त्वंपदार्थका उदेश विधेय भाव मानिकै अभेदबोधकता निर्दोष है. तत्पदार्थमें परोक्षता भम निवृत्तिके अर्थ तत्पदार्थकूं उद्देश करिकै त्वंपदार्थता विषेय है. त्वंपदार्थमें परिछिन्नता भ्रम निवृत्तिके अर्थ त्वंपदार्थकूं उद्देश करिके तत्पदार्थता विधेय है. औ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते कोई अंथका-रका यह तात्पर्य है:-जो दोपदनकूं भिन्न भिन्न छक्षकता मानैं तौ पुनरुक्तिकी शंका होवे सो भिन्न भिन्न छक्षकता नहीं; किंतु मीमांसक रीतिसैं दोनूं पद मिछिकै अखंड ब्रह्मके छक्षक हैं, इसीवास्ते प्राचीन आचा-र्येंनिं यहावाक्यनकूं पातिपदिकार्थमात्रकी बोधकता कही है. ययपि उदेश विवेयभाव शून्य अर्थका बोधक वास्य लोकमें अप्रसिद्ध है, तथापि अ-कौकिक अर्थ महावात्र्यनका है; यातें अप्रसिद्ध दोष नहीं किंतु भूषण है.

जो अप्रसिद्ध दोष होवे तो असंगी अर्थकी बोधकताभी वाक्यकूं छोकमें अप्रसिद्ध है, यातें असंगी ब्रह्मकी बोधकताभी महावाक्यनकूं नहीं होवेंगी जैसें छोकमें अप्रसिद्ध असंगी ब्रह्मकी बोधकता मानिये है, तैसें उद्देश्यविधेय-भाव शून्य अखंड अर्थकी बोधकता संभवें है, इसीरीतिसें छक्षणाके प्रसंगमें बहुत विचार प्राचीन धाचयोंनें छिल्या हैं.

# लक्षणाविना शक्तिवृत्तिसें महावाक्यकूं अद्वेतब्रह्मकी बोधकता ॥ १४ ॥

कोई आधुनिक यन्थकार लक्षणाविना शक्तिवृत्तिसैंही महावाक्यनकुं अदितीय ब्रह्मकी बोधकता मानें हैं तिन्होंनें यह प्रकार लिख्याहै:-विशिष्ट-वाचक पदके अर्थका अन्यपदके विशिष्ट अर्थमें जहां संबंध नहीं संभवैतहां पदकी शिक्त विशेषणकूं त्यागिकै विशेष्यकी प्रतीति होवेहैं. जैसें 'अनि-त्यो घटः "या वाक्यमें घटत्वविशिष्ट व्यक्तिका वाचक घटपद है,ताका अनि-त्यत्वविशिष्ट अनित्यपंदार्थर्से अभेदसंबंध बोध न कारेंगेहै, औ घटत्वजा-ति नित्य है, यातें घटत्वविशिष्टका अनित्यपदार्थसैं अभेदबाधित होनेतें ताका अनित्यपदार्थसैं अभेदसंबंध संभवे नहीं. तहां घटत्वरूप विशेषणकूं त्यागिकै च्यक्तिमात्रकी घटपदसें स्मृति औ अनित्यपदार्थसें संबंधबोधरूप शाब्द-बोध होवैहै. तैसे "गेहे घटः" यावाक्यमें घटत्वस्वपविशेषणकूं त्यागिकै विशे-ब्य ब्यक्तिमात्रकी घटपदसें स्मृति औ शाब्दबोध होवेहैं; तैसें "घटे रूपम्" या वाक्यमैंभी घटत्वकूं त्यागिकै व्यक्तिमात्रकी प्रतीति होवेहै.काहतें? ''गेहे घटः" या वाक्यतें गेहकी आधेयता घटपदार्थमें प्रतीत होवैहै, औ घटत्व जातिमें अपना आश्रय व्यक्तिकी आधेयता होवेहै; गेहकी आधेयता बाधित है, यातें घटत्वकूं त्यागिकै व्यक्तिमात्रमें गेहकी आधेयताका संबंध बोधन करिये है, तैसे गेह पदार्थमें गेहत्वका त्याग होवे है. "घटे रूपम" या वाक्यमें भी घटत्वकं त्यागिकै इच्यरूपव्यक्तिमात्रमें अधिकरणता भौ रूपत्वकुं त्यागिकै गुणमात्रमें आधेयता प्रतीत होवेहैं,काहेतें? घटपदार्थकी

आधेयतावाला रूप पदार्थ है यह वाक्यका अर्थ है, तहां घटत्वकी आधेयता किसीमें है नहीं. यातें घटत्वकूं त्यागिकै व्यक्तिमात्र घटपदका अर्थ है ताकी आयेयता रूपत्वजातिमें नहीं; किंतु रूपव्यक्तिकी आधेयता रूपत्वमें है. यातें रूपपदार्थमें रूपत्वका त्याग है. तैसें "उत्पन्नो घटः, नष्टो घटः" इत्यादिक वाक्यनमें जातिरूप विशेषणकूं त्यागिकै व्यक्तिमात्र घटादिक पदनका अर्थ हैं, काहेतें ? जाति नित्य है ताके उत्पत्ति नाश वनें नहीं. जैसें पूर्व वाश्यनमें विशिष्टवाचक पदनमें शक्तिवलतेंही विशेष्यमात्रका बोध होवे है, तैसैं महाबाक्यनमेंभी विशिष्टवाचक पदनकी शक्तिबलतें ही माया अंत:-विशेषणकं त्यागिकै चेतनरूप विशेष्यमात्रकी संभवे है. लक्षणाका अंगीकार निष्फल है, परंतु इतना भेद है:-विशिष्ट-वाचकपदके वाच्यका एकदेश विशेष्य होवेहैं औ एकदेश विशेषण होवैहै. जाति विशेषण होवेहै औं न्यक्ति विशेष्य होवेहै. तिनमें विशेष्य भागका बोध तौ शक्तिसें होवेहैं औं केवल विशेषणका बोध होवें नहीं, जो वाच्यके विशेषणमात्रकाभी विशिष्टवाचकके शब्दकी शक्तिसें वोषः होवै तौ "अनित्यो घटः" या वाक्यकी नाई"नित्यो घटः" यह वाक्यभी घट-पदसैं जातिमात्रका बोध करिकै साधु हुया चाहिये; यातैं विशिष्टवाचक पदकी शक्तिसें विशेष्यमात्रकी प्रतीति होवेहै. "सोऽयं देवदत्तः" या वाक्यमें भी परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशेषणकृ त्यागिकै विशेष्यमात्रकी प्रतीति शक्ति-वृत्तिसेंही होवेहै, भागत्याग लक्षणाका कोई उदाहरण है नहीं; यातें जहत्र-लक्षणा अजहतलक्षणा भेदतैं दोप्रकारकी लक्षणा माननी चाहिये. भाग-त्यागलक्षणा अलीक है. औं वेदांतपरिभाषामें धर्मराजनें पूर्वप्रकारसें महा-वाक्यनमें लक्षणाका खंडन करिकै भागत्यागलक्षणाका स्वरूप औ उदाहरणः इस - रीतिसें कहे हैं:--सांप्रदायिक रीतिसें वाच्यके एकदेशमें वृक्तिः भागलक्षणाका स्वरूप है; या मतमें वाच्यके एकदेशमें: वृत्ति शक्तिकाही स्वरूप है. सो भागळक्षणांका स्वरूप नहीं; किंतु शक्य औ अशक्यमें जहे

बृत्ति सो भागत्यागळक्षणा कहिये है. ययपि अजहछक्षणाभी शक्य अशक्यमें वृत्ति है, तथापि जहां शक्य अर्थका विशेषणतासें वोध औ अशक्यका विशेष्यतासें बोध होवें, तहां अजहस्रक्षणा कहिये है. जैसें ्भनीलो घटः"या वाक्यमें नीलपदका शक्य रूप है,ताका विशेषणतासें बोध ः होने हैं; औनीलहर द्रव्यका आश्रय अशक्य है, ताका विशेष्यतासें बोध होने ंहै यातें नीछपदकी नीछरूपके आश्रयमें अजहत्त्र्वक्षणा है; ऐसें ''मंचाः क्रोशंति<sup>"</sup> या वाक्यमें मंचपदका शक्य विशेषण है, अशक्य पुरुष विशेष्य हैं, यातें अजहत्व अणा है. औ जहां शक्य अशक्य दोनूं विशेष्य होवें औ राज्यतावच्छेदकसें व्यापक लक्ष्यतावच्छेदक धर्म विशेषण होवै तहां भागत्यागळक्षणा कहिये हैं. जैसे "काकेश्यो दिव रक्ष्यताम्" या वाक्यमें काकपदका शक्य वीयस औ अशक्य विडालादिक विशेष्य हैं। औ शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्यापक दध्युपघातकत्व लक्ष्यतावच्छेदक न्स विशेषण है. काहेतें १ दिधके उपचातक काकविडालादिकनतें दिधकी रक्षा कर यह वाक्यका अर्थ है. तहां काकत्वविशिष्टव्यक्ति काकपदका शक्य है. तामें काकत्वका त्याग करिके दध्युपघातकत्वविशिष्ट काकविडालादिकनका लक्षणासैं वीध होनेतें काकपदके वाच्यके एक अाग काकत्वका त्याग होवे हैं व्यक्तिभागका बोध होवेहै तैसे विडाल -त्वादिकनका त्यांग व्यक्तिका बोध होवेहैं; यातें भागत्यागलक्षणा ेहैं. तैसें " छत्रिणो यांति " या वाक्यमें भी भागत्यागळक्षणा है. काहेतें ? छत्रसहित औ छत्ररहित एकसाथवाले पुरुष जावें हैं. यह वाक्यका अर्थ है. तहां छत्रिपदका शक्य छत्रसहित अशक्य छत्ररहित दोनुं विशेष्य हैं. औ शक्यतावच्छेदक छत्रिताका व्यापक एक सार्थवाहिता रुक्ष्यतावच्छेदक विशेषण है या स्थानमें भी छत्रके संवैधविशिष्ट जो छत्रीपदका शक्य तामें छत्रसंबंधरूप शक्यतावच्छेदककूं त्यागिकै एक सार्थवाहित्वविशिष्ट छत्री तदन्यका छक्षणासैं बोध होनेतें वाच्यके एक भाग

छत्रसंबंधकूं त्याग करिकै एक भाग पुरुषका बोध होवैहै. यातें भागत्याग लक्षणा है. इसरीतिसें वेदांतपारभाषामें भागत्यागलक्षणाके कहे हैं सो सांप्रदायिक मतमें सार अजहत्व्वक्षणाके उदाहरण हैं कहूं अजहत्र छक्षणाके उहा हरणमें शक्य अर्थ विशेषण है, कहूं विशेष्य है; शक्यसहित अशक्यकी प्रतीति समान है. किंचित भेदकूं देखिकै छक्षणाका भेद मानना निष्फल है. सर्व आचार्योंने अजहत्तलक्ष्मणाके जो उदाहरण कहे तिनकू भागत्याग छक्षणाके उदाहरण कहनेका आचार्यों के वचनोंतें विरोधही फल है औं शक्य अर्थकी विशेषणता औं विशेष्यतामें अजहतलक्षणा औ भागत्यागळक्षणाका भेद मानें तौ जहां शक्य अथकी विशेषणता तहां भागत्य।गलक्षणा औ जहां शक्य अशक्य दोनूंकी विशेष्यता तहां अजहत्लक्षणा इसरीतिसैं विपरीत मानें तौ कोई बाधक नहीं; यातैं महावा-चाक्यनसें ''सोऽयं देवदत्तः'' या वाक्यमें लक्षणाका निषेध कारके भागत्याग-रुक्षणाका स्वरूप औ उदाहरण कथन धर्मराजका निष्फरु है; औ महावाक्यनमें लक्षणाविना जो निर्वाह कह्या सोभी असंगत है. काहेतें ? घटादिकपदनकी जातिविशिष्टमें शक्ति मानिकै छक्षणाविना केवछ व्यक्तिका पदतें वोधकथन निर्युक्तिक है, केवछ व्यक्तिमें शक्ति मानें औ जातिवि-शिष्ट व्यक्तिमें नहीं मानें तौ केवल व्यक्तिका बोध घटादिक पदनतें संभवे है सो मान्य नहीं; किंतु विशिष्टवाचक पदकी शक्तिसे विशेष्यमात्रका बोध होवै है. यह धर्मराजनें लिख्या है. सो शक्तिवादादिक ग्रंथनमैं निपुणमित पंडितकूं आश्वर्यका जनक है. शक्तिवादमें यह प्रसंग स्पष्ट है कोई शब्द एकथर्मविशिष्ट धर्मीका वाचक है, कोई शब्द अनेकधमविशिष्ट धर्मीका वाचक है, कोई शब्द अनेकधर्मदिशिष्ट अनेकधर्मीका वाचक है. जिसपदकी जा अर्थमें शक्ति है सो पद ता अर्थका वाचक कहियेहै. जैसे घटपदकी घटत्वरूप एकधर्मविशिष्ट धर्मीमें औं गोपदकी गोत्वरूप एकधमविशिष्ट धर्मीमें शक्ति है, सो तिनके वाचक हैं. औ धेनुपदकी प्रसव औ गोत्वरूप

अनेकधर्मविशिष्ट एकधर्मीमें शक्ति है, सो ताका वाचक है. पुष्पवंतप-दकी चंद्रसूर्यत्वह्मप अनेकधर्मविशिष्ट अनेकधर्मी चंद्रसूर्यमें शक्ति है सी पुष्पवंतपद चंद्रसूर्य दोनूंका वाचक है जिस धर्मविशिष्टमें शक्ति है ता धर्मकूं त्यागिकै केवल आश्रयका बोध लक्षणाते होवे हैं। लक्षणा विना होवे नहीं यातैं घटादिक पदनतैं केवल व्यक्तिका बोध लक्षणातैं होवेहैं; औ अनेक धर्मविशिष्ट धर्मीका वाचक जो धेनुपद है तासें एक धर्मकूं त्यागिकै एकधर्म-विशिष्ट धर्मीका बोधलक्षणाविना होवै नहीं; यातैं धेनुपद्तैं अपसूत गोका वा प्रमुतमहिषीका शक्तिसें बोध होवे नहीं औ कहूं गोमात्रका बोध धेनुपदसें होवेहै सो भागत्यागळक्षणातें होवे है, शक्तिसें नहीं. तैसें पुष्पवंतपदसें चंदकूं त्यागिके सूर्यका औ सूर्यकूं त्यागिकै चंद्रका बोध शक्तिसें होवे नहीं; इसरीतिसें शक्तिवादमें लिख्या है, सोई संभवे है. शक्ति तौ विशिष्टमें औ शक्तिसें बोध-विशेष्यका यह कथन सर्वथा निर्युक्तिक है. जिस धर्मवाछे अर्थमैं पदकी शक्ति होवे उसतें न्यून वा अधिक अर्थ छक्षणातें प्रतीत होवे है. शक्तिसें उस धर्मवाले अर्थकीही प्रतीति होवे हैं; यह नियम है. जो ऐसे कहै व्यक्ति-मात्रमें शक्ति है विशिष्टमें नहीं. यह धर्मराजका अभिपाय है सो बनै नहीं:-काहैतें ? विशिष्टवाचक पदकी शक्तिसें विशेष्यका बोध होवें है यह धर्मरा-जनें कह्या है, जो व्यक्तिमात्रमें शक्ति वांछित होती तो व्यक्तिमात्रमें पदकी शक्तिमें ताका बोध होवे है ऐसा कहते, विशिष्टवाचक पद नहीं कहते. औं व्यक्तिमात्रमें शक्ति किसीके मतमें है नहीं, सर्वमतमें विरुद्ध है. यद्यपि शिरोमणि भट्टाचार्यनैं व्यक्तिमात्रमें शक्ति मानीहै तथापि पदसें अर्थकी स्मृति औ शाब्दबोध जातिविशिष्टका ताके मतमें होवेहै व्यक्तिमात्रका शाब्दबोय शक्तिसें किसीके मतमें होवे नहीं. और जो ऐसें कहें घटादिक पदनकी जाि शिष्टमें शक्ति है औ केवल व्यक्तिमें शक्ति है. कहूं जाति विशिष्टका बोध होवे है, कहूं केवछ व्यक्तिका बोध होवेहे. जैसे हारे पद नानार्थक है तैसे सकछ पद नानार्थक हैं। यह अर्थ अत्यंत अशुद्ध है. औ

वाके यन्थनमें यह अर्थ है नहीं. अशुद्धतामें यह हेतु है: छक्षणातें जहां निर्वाह होने. तहां नाना अर्थमें शक्तिकूं त्यागैहैं, एक अर्थमें शक्ति औ दूसरेमें लक्षणा मानैंहैं. धर्मराजनैं ही लिख्याहै:-नीलादिक शब्दनकी गुणमें शक्ति है औ गुणीमें छक्षणा है. दोनूंमें शक्ति नहीं कही. यातें लक्षणाके भयतें नानार्थताका अंगीकार नहीं किंतु नानार्थताके भयतें लक्षणाका अंगीकार है; यातें विशिष्टमें शक्ति है औ व्यक्तिमात्रमें: शक्ति है, इस अशुद्ध अर्थमें धर्मराजका तात्पर्य नहीं; किंतु विशिष्टमें सकल पदनकी शक्ति है. ता विशिष्टमें शक्तिके माहात्म्यतें कहूं विशिष्टका अन्यपदार्थसैं अन्वय होवैहै, कहूं विशेष्यका अन्यपदार्थसैं अन्वय होवैहै, जहां विशिष्टमैं अन्वयकी योग्यता होवै तहां विशिष्टका औ जहां विशिष्टमें अन्वयकी योग्यता नहीं तहां विशेष्यमात्रका शक्तिसें अन्वयबोध होवे हैं; यह धर्मराजका मत है सो असंगत है. काहंतें ? शक्तिविशिष्टमें औ छक्षणा विना अन्वयबोध व्यक्तिमात्रका मानें तौ धेनुपदतैं भी अप्रसूत गोकी अथवा प्रसूत महिषीकी लक्षणाविना प्रतीि हुई चाहिये औ पुष्पवंत पदसें छक्षणा विना एक सूर्यका अथवा एक चंद्रका बोध हुवा चाहिये औ होवे नहीं; यातें "अनित्यो घटः" इत्यादिक बाक्यनमें घटादिपदनकी व्यक्तिमात्रमें भागत्यागळक्षणा है. जो ऐसें कहैं बहुत प्रयोगनमें व्यक्तिमात्रका बोध होनेतें शक्तिसेंही बोध होने है, ताका यह समाधान है:-अयोगबाहुल्यतें अर्थमें शक्यता मानें तो नीलादिपद-नका प्रयोगनाहुल्य गुणीमें है सोभी शक्य हुवा चाहिये. औ नीलादिपद-नका गुणी शक्य नहीं किंतु छक्ष्य है. यह धर्मराजनें औ वेदांतचूडा-मणि टीकामें ताके पुत्रने लिख्याहै, यातें जहां विशिष्ट वाचकपदतें विशे-ष्यमात्रका बोध होवे तहां सारै भागत्यागलक्षणा है, परंतु सो निरूढल-क्षणाहै. निरुद्ध क्षणाका शक्तिस ईषतही भेद होते है;ताका प्रयोग बाहुल्य होवे है. जिस अर्थमें शब्दमयोगका बाहुल्य होवे तिस अर्थमें सारे शिक्त

मानें तो जातिशक्तिवादमें न्यक्तिका बोध सारें छक्षणातें होवे है सो असंगत होवेगा. औ न्या यमतमें राजपुरुष इत्यादिक वाक्यनमें राजपुरुष की राजसंबंधीमें सारें छक्षणा है, सो असंगत होवेगी इसरीतिसें विशिष्ट- वाक्यक्पदतें विशेष्यमात्रका बोध छक्षणा विना होवे नहीं यातें महावाक्य- नमें छक्षणा है. यह सांप्रदायिक मतही जिज्ञासुकूं उपादेय है. वेदांतवाक्य- नतें असंग ब्रह्मका आत्मक्षपकारिक साक्षात्कार होवेहैं;तासें प्रवृत्ति निवृत्ति श्रम्य ब्रह्मक्पतें स्थित फळ होवेहैं;यह अद्भैतवादका सिद्धान्त है.

#### मीमांसाका मत ॥ १५॥

तामें मीमांसाके अनुसारीकी यह शंका है, सकछ वेद प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका बोधक है. प्रवृत्तिनिवृत्तिरहित अर्थकूं वेद बोधन करें नहीं. और जो बोधन करें तो निष्फल अर्थका बोधक वेद अप्रमाण होवैगा. यातें विधिनिषेधशून्य वेदांतवाक्यका विधिवाक्यनसें संबंध होनेसें विधिशाक्यनके वेदांतवाक्य शेष हैं कोई वाक्य कर्मकर्ताके स्वरूपके बोधक हैं, जैसे त्वं पदार्थके बोधक पंचकोश वाक्य हैं, कोई वाक्य कर्मशेप देवताके स्वरूपके बोधक हैं सो तत्पदार्थ बोधक वास्य हैं. जीव ब्रह्मका अमेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ है:-कर्मकर्ता जीव देवनावकुं माम होंवे है, यातें कर्म अवश्य कर्तव्य है; इस रीतिसें कर्मके फलकी स्तुति करनेतें अभेदबोधक वाक्य अर्थवादरूप है. यद्यपि मीमांसामतमें मंत्रमयी देवता है, वियहवान ऐश्वर्यवाला कोई देव है नहीं; यातें देवभा-वकी प्राप्ति कहना संभवे नहीं, तथापि संभावनामात्रसे कर्मफलकी स्तुति ेहै. जैसे रूष्णप्रभाकी उपमा कोटिसूर्य प्रभा कही है, तहां कोटिसूर्य-ं प्रभा अलीकपदार्थ है, तौभी संभावनासे उपमा कही है. जो कोटिसूर्यकी 💙 प्रभा एक च होने तौ छ ज्लाप्रभाकी उपमा संभवे इस रीतिसें सर्वज्ञ-वादिकगुणविशिष्ट परमऐश्वर्यवाला कोई अद्भुत देव होवे ती ऐसा स्वरूप कर्मकर्ताका होते हैं. इस रीतिसे समावनातें देवमावकी. प्राप्ति

कही है. इस रीतिसें साक्षात वा परंपरातें प्रवृत्तिनिवृत्तिके वीधक सक्छ वेद हैं. प्रवृत्तिमें अनुपयोगी बहावोध वेदवाक्यनतें संपत्रै नहीं.

#### प्राचीन वृत्तिकारका मत ॥ १६ ॥

औ प्राचीनवृत्तिकार वेदांती कहार्वे हैं विनका यह मत है:--कर्मव-धिके प्रकरणमें वेदांतवाक्य नहीं, यातें भिन्नप्रकरणमें पठित वेदांतवाक्य कर्मविधिके शेष नहीं; किंतु उपासनाविधि वेदांतप्रकरणमें है; यातें सकछ वेदांतवाक्य उपासनाविधिके रोप हैं. त्वंपदार्थके बोधकवाक्य उपासकके स्वरूपकूं वोधन करें हैं. तत्पदार्थंबोधक वाक्य उपास्यके स्वरूपकूं वोधन करें हैं. त्वंपदार्थ औ तत्पदार्थकी अमेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ है:-संसारदशामें जीवत्रसका भेद है औ उपासनाके बळतें मोक्षदशामें अभेद होवै है. अद्वेतवादमें तौ सदा अभेद है. भेदपतीति संसारदशामेंभी भगरूप है. औ या मतमें संसारदशामें भेद औ मोक्षदशामें अभेद होते है. मोक्षदशामेंभी जीवनसका भेद माननेवाले यामतमें दोष कहें हैं. जीवमें त्रसका भेद स्व-रूपसें है अथवा उपाधिकत है ? जो स्वरूपसें भेद मानें तौ जितनें स्वरूप-रहै उतनें भेदकी निवृत्ति होवें नहीं. जो मोक्षदशामें भेदकी निवृत्तिवास्ते जीवके स्वरूपकी निवृत्ति मानें तौ सिद्धांतका त्याग औ मोक्षकूं अपुरु-पार्थवा होवेगी. काहेतें ? मोशदशामें स्वरूपकी निवृत्ति वृत्तिकारनें मानी नहीं और किसीके सिद्धांतमें स्वरूपकी निवृत्ति मोक्षमें होवे नहीं जो कोई स्वरूपकी निवृत्ति मोश्रदशामें मानै तो स्वरूपकी निवृत्तिम किसी पुरुवकी अभिछापा होवे नहीं; यातें मोक्षमें पुरुषार्थताका अभाव हावैगा. पुरुपकी अभिलापाका विषय पुरुपार्थ कहिये है. यातें जीवमें बहाका मेद स्वरूपतें मानें तौ मोक्षदशामें अभेद संभवे नहीं. जीवमें बहाके भेदक उपाधिकत कहैं तौ उपाधिकत निवृत्तिसें मोक्षदशामें अभेद तौ संभवे हैं। परंतु अद्वैतमतसें या मतका भेद सिद्ध नहीं होवेगा. काहेतें ? अद्वैतवादमैंभी उपाधिकत भेदका अंगीकार है, औ उपाविकत भेद मिथ्या होवैगा. ताकी ्निवृत्तिभी अद्वैतवादकी नाई केंवल ज्ञानसें भाननी योग्य है. मोक्षनिमित्त-उपासना किया निष्फल होवैगी वृत्तिकारके मतमैं नैयायिकादिक यह कुतक करें हैं सो संभवे नहीं. काहेतें ? जीवमें बसका भेद स्वरूपसें नहीं. उपाधिकृत है. उपायि मिथ्या होनै तो उपाधिकृत भेदभी मिथ्या होनै; ताकी केवल ज्ञानमें निवृत्ति होवै. वृत्तिकारके मतमें प्रलयपर्यंत स्थायी आकाशादिक पदाथ हैं सो मिथ्या नहीं. तैसें ही जीवकी उपाधि अंत:कारणादिक सत्य हैं; ज्ञानमात्रसे तिनकी निवृत्ति होवै नहीं.ययपि मोक्षदशामें अंतःकरणादिकनका नाश होने है यातें ध्वंसशून्यतारूप नित्यता वृत्तिकारके मतमैंभी बनैं नहीं; तथापि ज्ञानतें अवाध्यताह्नप नित्यता दृत्तिकारके मतमें सकल पदार्थनमें संभवे है, इसरीतिसें उपाधि सत्य है.ता सत्यउपाधिकृत भेदभी सत्य है. जैसें जलसंयो-गुरूप सत्यउपाधिकत शीतळता पृथिवीमें सत्य है तैसें सत्यउपाधिकत भेद सत्य है. ता सत्यभेदकी औ उपाधिकी ज्ञानमात्रसें निवृत्ति होवै नहीं; किंतु नित्यकर्म औ उपासनासहित ज्ञानतें उपाधिनिवृत्तिसें मोक्षद-शामें भेदकी निवृत्ति होवे है. औ अद्वेतमतमें सकल उपाधि और भेद मिथ्या हैं तिनकी ज्ञानमात्रसें निवृत्ति होवें हैं; और संसारदशामेंभी मिथ्याउपाधितें पारमार्थिक अद्वेतता बिगरे नहीं; यातें अद्वेतमतसें वृत्ति-कारके मतका भेद है. इसरीतिसैं वृत्तिकारके मतमें भेदबोधक औ अभेदबोधक वाक्यनकी गिति संभवे है. जीवमें ब्रह्मका भेदबोधक वाक्य तौ संसारिक जीवका स्वरूप बोधन करें हैं; औ अभेदबोधक वाक्य मुक्तजी-बका स्वरूप बोधन करें है. मुक्तदशामैंभी जो भेद अंगीकार करें तिनके मतमें अभेदबोधक वाक्यनका बाध होवे हैं; अद्वेतवादमें सदा अभेदका अंगीकार है. ता मतमें जीवनस्का भेदनोधकवाक्यनका बाध होते, यातें संसारदशामें भेद औ मुक्तिदशामें अभेद मानना योग्य है.

यह मतभी समीचीन नहीं, काहेंतें ? सकल वेदांतवाक्य अहेय अनुपादेय बहाके बोधक हैं, विधिशेष अर्थके बोधक नहीं, यह अर्थ प्रथमाध्यायक चतुर्थ सूत्रके व्याख्यानमें भाष्यकारनें विस्तारतें लिख्या है. किसी मंदमति पुरुवनकी मीमांसावृत्तिकारादिकनके मतमें अधिक श्रद्धा होवें शे शास्त्रमें अवेश होवें तो भामतीतनंष शे बसवियाभरणसें आदिव्याख्यान सहित भाष्यविचारसें बुद्धिदोषकी निवृत्ति करें. सूत्रभाष्यविचारमें जाकी बुद्धि समर्थ नहीं होवे सो भाष्यकारके व्याख्यानसहित उपनि द्रमंथनकूं विचारें तिनका तात्वर्य अहेय अनुपादेय बसवोधमें है. उपासनाविधिमें तात्वर्य नहीं. काहेतें १ लोकिकवाक्यका तात्वर्य तो शकरणादिकनतें जानिये है; सो अकरणादिक काठ्यमकाश काठ्यप्रदीपमें लिखेहें.

# षट्र वैदिकवास्यके तात्पर्यके लिंग ॥ १७ ॥

औ वैदिक वाक्यके तात्पर्यज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंद्वारादिक षट्र हैं. उपक्रम उपसंहारकी एकरूपता १ अभ्यास २ अपूर्वता ३ फल अर्थवाद ५ उपपत्ति ६ ये षट् वैदिकवास्यके तात्पर्यके लिंग हैं. इनतें वैदिकवाक्यनका तात्पर्य जानिये हैं; यातें तात्पर्यके लिंग कहियें हैं. जैसें धूमतें विद्ध जानिये है विद्धका छिंग धूम कहिये है तैसे उपनिषदनतें भिन्न कमिकांडवोधक वेदका वात्पर्य कर्मविधिमें हैं. जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पुर्ववेदके कर्मविधिमें हैं तैसे जैमिनिकत दादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं. औ उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक अद्वितीय बसमें हैं; यातें अद्वि-तीय ब्रह्में तिनका तात्पर्यहै, जैसें छांदोग्यके पष्टाध्यायका ' उपक्रम कहिये आरंभमें अद्वितीय बहा है. आ उपसंहार कहिये समाप्तिमें अदितीय त्रहा है. जो अर्थ आरंभमें होवे सोई समाप्तिमें होवे तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहियेहै. पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है छांदोग्यके षष्टाध्यायमें नवबार तत्त्वमिस वाक्य है; यातें अद्वितीय बहामें अभ्यास है. प्रमाणांतरतें अज्ञातताकूं अपूर्वता कहेंहैं. उपनिषद्रूपशब्द-प्रमाणतें और प्रमाणका अदितीय बस विषय नहीं यातें अदितीय बसमें अज्ञाततारूप अपूर्वता है. अद्वितीय बसके ज्ञानतें मूळतहित शोकमोहकी

निवृत्ति फल कहा। है. स्तुति अथवा निंदाका बोधक वचन अर्थवाद् कहिये है; अद्वितीय ब्रह्मबोधकी स्तुति उपनिषदनमें स्पष्ट है; कथन करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उपपत्ति कहैं हैं. छांदोग्यमें सकल पदार्थनका ब्रह्मसें अभेद कथनके अर्थ कार्यका कारणतें अभेद पतिपादन अमेक दृष्टांतनमें कहा। है. इसरीतिसें पट्लिंगनतें सकल उपनिषदनका तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्ममें है. सो उपनिषदनके व्याख्यानमें भाष्यकारनें पट्लिंग स्पष्ट लिसे हैं. तिनमें वेदांतवाक्यनका अद्वैतव्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होवे है. जा अर्थमें वक्ताके तात्पर्यका ज्ञान होवे ता अर्थका ओताकूं शब्दसें बोध होवे है. काहेतें?शब्दकी शिक्विति अथवा लक्षणावृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु है.

# आकांक्षा आदिक च्यारि शाब्दबोधके सहकारी॥ १८॥

और आकांक्षाज्ञान योग्यताज्ञान तात्पर्यज्ञान आसिक ये च्यारि सहकारी हैं एक पदार्थका पदार्थातरसें अन्वयबोधका अमाव आकांक्षा कहिये है. ''अयमेतिपुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्''या वाक्यमें राजपदार्थका पुत्रपदार्थसें अन्वयबोध हुयां पाछे पुरुषपदार्थसें आकांक्षाके अभावतें शाब्दबोध होतें नहीं. काहेतें? एक पदार्थसें अन्वय हुयां पाछे अन्वयबोधाभावहृष आकांक्षा है नहीं. स्थूलरीति यह हैं:—आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यथि चेतनमें होते है तथापि पदके अर्थका जितने काल पदार्थातरसें अन्वयका ज्ञान होतें नहीं इतनेकाल अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी इच्छासहश प्रतीत होते हैं. अन्वयबोध हुयां पाछे प्रतीत होते नहीं सो आकांक्षा कहिये हैं. अन्वयबोध हुयां पाछे प्रतीत होते नहीं सो आकांक्षा किरें हैं. आकांक्षाका स्वहृप सूक्ष्मरीतिसें मंथनमें लिख्या है, सो कठिन हैं, यातें रीतिमात्र जनाई है. यह राजाका पुत्र आते हैं, इस रीतिसें राजपदार्थका पुत्रपदार्थसें अन्वयबोधका पुत्रपदार्थसें अन्वयबोधका पुत्रपदार्थसें अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजपदार्थमें है नहीं, यातें राजाके पुरुषकूं निकासो ऐसा बोध होते नहीं, किंतु पुरुषकूं निकासो ऐसा बोध होते नहीं, किंतु नहीं होते ती

राजाका पुत्र आने है, राजाके पुरुषकूं निकासो. ऐसा बोध हुदा चाहिये, यातें आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. एक पदार्थका पदार्थांतरमें संबंधकूं योग्यता कहेंहैं. जहां योग्यता नहीं होने तहां शाब्दचोध होने नहीं. जैसें "बहिना सिंचित" या वाक्यमें वहिन्नकरणताह्य तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थमें निरूपकतासंबंधहूप योग्यता है नहीं, यातें शाब्दबोध होने नहीं. जो शाब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं होने तो "बहिना सिंचित" या वाक्यतें शाब्दबोध हुया चाहिये. वक्ताकी इच्छाकूं तात्पर्य कहें हैं. जा अर्थमें तात्पर्यज्ञान होने नहीं ताका शाब्दबोध होने नहीं. जैसें "सेंधवमानय"या वाक्यतें भोजनसमयमें अश्विष वक्ताकी इच्छाह्य तात्पर्य संभवे नहीं, यातें अश्वका शाब्दबोध होने नहीं. तैसें गमनसमयमें छवणका शाब्दबोध होने नहीं. जो तात्पर्यज्ञान शाब्दबोध होने नहीं होने ती 'सेंधवमानय" या वाक्यतें भोजनसमयमें अश्वका बोध औ गमनसमयमें छवणका बीध हुया चाहिये, यातें शाब्दबोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु है.

इहां ऐसी शंका होवेहै वक्ताकी इच्छाकूं तात्पर्य कहें हैं शुकवाक्यमें वक्ताकी इच्छा है नहीं, औ शुक्वाक्यतें शाब्दबोध होवे हैं, यातें तात्पर्यज्ञान शाब्दबोधका हेतु संभवें नहीं. औ मीमांसक वेदकूं नित्य मानें हैं, ईश्वरका तिनके मतमें अंगीकार नहीं, और कोई जीवभी वेदका कर्ता नहीं; किंतु वेद नित्य है तिनकूं वक्ताकी इच्छाह्म तात्पर्यका ज्ञान वैदिक वाक्यनमें संभवें नहीं

या शंकाका समाधान मंजूषाश्रंथमें नागोजीभट्टनें यह लिख्या है:— सकल शाब्दनोधका हेतु तात्पर्यज्ञान होने तो यह दोष होने सकल शा-ब्दनोधका हेतु तात्पर्यज्ञान नहीं, किंतु नानार्थकपदसहितवाक्यजन्य शा-ब्दनोधका हेतु तात्पर्यज्ञान है, यातें दोष नहीं.

औ विवरणप्रथमें प्रकाशात्म श्रीचरणर्ने वात्पर्यज्ञानकूँ शाब्दवीषकी कारणवा सर्वथा निषेष करीहै सो दोनुंकी उक्ति समीचीन नहीं. काहेतें?इन द्येनुके मतमें वेदवाक्यनका तात्पर्य निर्णयके हेतु पूर्व मीमांसा उत्तरमीमांसा व्यर्थ होनें गे: यातें तात्पर्यनिष्यय सकल शाब्दबोधका हेतु है. शुक्रवाक्यमें औ मीगांसककूं तालपैज्ञान संभवे नहीं. ताका यह समाधान है:-मीमां-सककं वेदकर्ताके तात्पर्यका ज्ञान तौ नहीं संभवे, परंतु वेदवक्ता जो पाठक ताके तात्पर्यका ज्ञान संभवे है. शुक्रवाक्यमें यद्यपि तात्पर्यज्ञान संभवे नहीं तथापि श्रोताकूं बोधकी इच्छा करिकै जो वाक्य उचारण करिये सो बुबो-ध्यिषाधीन वाक्य कहियेहै. शुक्रवाक्य बुवोधियपाधीन नहीं औ वेदवा-क्यभी पाठककी बुबोधियपाधीन है. बुबोधियपाधीन वाक्यजन्यज्ञानमें तात्पर्यज्ञान कारण है, बोधकी इच्छाकूं बुबोधियपा कहेंहैं. शुककूं बोधकी इच्छा नहीं, यातें शुकवाक्यजन्यज्ञानमें तात्पर्यज्ञान कारण नहीं. औ वेदांतपरिभाषामें शुकवाक्यमैंभी तात्पर्य मान्या है सो वक्ताकी इच्छाह्य ताल्पर्य नहीं; किंतु इष्ट अर्थका बोधजननमें योग्यताकूं ताल्पर्य कहा। है. यामें शंका समाधान औरभी लिख्याहैं, सो सारा निष्फल हैं तात्पर्यका अर्थ वक्ताकी इच्छा प्रसिद्ध है. ताकूं त्यागिकै पारिभाषिक अर्थ तात्पर्यका मानिकै शुक्रवाक्यमें तात्पर्य प्रतिपादनका छोक्प्रसिद्धिके विरोधी विना और फल नहीं केवल लोकपिसिन्दिका विरोधही फल है. काहेतें ? "शुकवाक्यं न तात्पर्यवत्" यह सर्व छोकमें अनुभवपिषद है. औ "शुकवाक्यं तात्पर्यवत्" ऐसा कोई कहै नहीं; यातें बुबोधियशधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधमें तात्पर्य-ज्ञान हेतु है. औ बोधरहित पुरुषनै उचारण करे वाक्यतें शाब्दबोध होवे है. 'परंतु सो वास्य बुवोधियपाधीन नहीं, यातें ताके अर्थके वोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु नहीं. औ मौनिरचित श्लोकमें वक्ताकी इच्छा तालर्थ संभवे नहीं. काहेते ? उचारणका कर्ता वृक्ता कहियेहै, मौनी उचारण करे नहीं; याते मौनीकी इच्छा वक्ताकी इच्छा नहीं. यह वेदांतपारिभाषाकी टीकामें धर्मराजके पुत्रनैं लिख्याहै.

सो शब्दरत्नव्याकरणके ग्रंथसें खंडित है. तहां यह प्रसंग है:-उद्या-रण करे शब्दरें बोध होवें है.उद्यारण विना शाब्दबोध होने नहीं या अर्थका बोधक महाभाष्यका वचन लिखिकै यह शंका लिखी. उच्चारणतैं विना शाब्द-बोध नहीं होने तो एकांतमें उच्चारण विना पुस्तक देखनेवालेकूं शाब्दबोध नहीं हुया चाहिये. ताका समाधान यह लिख्याहै:—तहां भी पुस्तक देखनेवाला सूक्ष्म उच्चारण करेहै. या रीतिसें मौनिलिखित श्लोकका उच्चारणकर्ता मौनी है.

और अभेद्रत्नकारका यह मत हैं:—जहां तार्त्यका संदेह होने तहां शाब्दनोध होने नहीं. औं जहां तार्त्यके अभावका निश्चय होने तहांभी शाब्दनोध होने नहीं. जहां प्रथम तार्त्यका संदेह होने अथवा तार्त्यां-भावका निश्चय होने उत्तरकालमें तार्त्यका निश्चय होय जाने तहां शाब्दनोध होनेहैं, यातें तार्त्यके संदेहतें उत्तरकालभावी शाब्दनोधमें औ तार्त्याभावनिश्चयतें उत्तर कालभावी शाब्दनोधमें तार्त्याभावनिश्चयतें उत्तर कालभावी शाब्दनोधमें तार्त्याभावनिश्चयतें उत्तर कालभावी शाब्दनोधमें तार्त्याभावनिश्चयतें उत्तर कालभावी शाब्दनोधमें तार्त्यामाणिमें लिल्या है, खंडनमें आधह नहीं, यातें दोष लिल्या नहीं निवरणकार औ मंजुषाकारके मतमें जैसें पूर्वजत्तरमीमांसा निष्कल होने है तैसें या मतमें पीमांसा निष्कल नहीं, काहेतें ? या मतमें तार्त्यका संदेह होने है, ताकी निवृत्ति गीमांसातें होने है. जैसें नेदवाक्यनमें संदेह औ ताकी निवृत्ति गीमांसातें होने है. जैसें नेदवाक्यनमें संदेह औ ताकी निवृत्ति सीमांसातें होने है. जैसें नेदवाक्यनमें संदेह औ ताकी निवृत्ति सीमांसातें होने है. जैसें नेदवाक्यनमें संदेह औ ताकी निवृत्ति सीमांसातें होने है.

इस रीतिसें आकांक्षा योग्यता तात्पर्य शाब्दबोधके हेतु हैं, परंतु आकांक्षादिकका ज्ञान हेतु हैं, स्वरूपसें आकांक्षादिक हेतु नहीं, काहेतें ? जहां आकांक्षादिक श्रून्यवाक्यमें आकांक्षादिकनका भम होवें तहां शाब्दबोध होवेहै, स्वरूपसें आकांक्षादिकनकूं हेतुता मानें तो आकांक्षा-दिक क्रमस्थलमें शाब्दबोध नहीं हुया चाहिये औ आकांक्षादिक ज्ञानकूं हेतुता मानें, शाब्दबोधका कारण क्रमरूप ज्ञान होनेतें शाब्दबोध संमवेहै; औ स्वरूपसें आकांक्षादिकनकूं हेतुता मानें, जहां आकांक्षादिक हैं औं श्रोताकूं ऐसा क्रम होवे यह वाक्य आकांक्षादिकशून्य है तहां शाब्दबोध

हुया चाहिये औ होने नहीं; यातें आकांक्षादिकनका ज्ञान हेतु है सो ज्ञान भम होवे चाहिये प्रमा होवे. शाब्दबोधका हेतु भम प्रमा साधारण आकांक्षादिकनका ज्ञान है. भम सामशीतें शाब्दबीयभम नहीं होवे है किंतु विषयके अभावतें शाब्दनोध भ्रम होवे है. जैसें वह्निकी व्यभिचारी पृथ्वीत्वमें वह्निंच्याप्यताभ्रम होयकै पृथिवीत्व हेतुर्से वह्निवाले पर्वतमें विह्नका अनुमितिज्ञान होवे सो विषयके सद्भावतें प्रमा होवे विषयदेश्-यदेशमें व्यभिचारी हेतुसें अनुमितिश्रम् होवे है, यार्ते वि-ष्यके सद्भावतें जैसे भमसामगीतें अनुमितित्रमा होवे है तैसे आकांक्षा-दिक ज्ञान शाब्दबोधकी सामग्री भम होवै अथवा प्रमा होवै जहां विषय-का सद्भाव होवै तहां शाब्दबोध प्रमा होवै है. जहां विषयका अभाव होवै तहां शाब्दबोधभ्रम होवे हैं, परंतु जहां योग्यताज्ञान भ्रम होवे तहां नियमतें शाब्दबोध होवे है प्रमा होवे नहीं. काहेतें ? जहां शाब्दबोधका विषय होंने तहां नियमतें योग्यता ज्ञानप्रमा होने है. जहां योग्यताज्ञान भम खोने, तहां नियमतें श्राब्दबोधका विषय होवे नहीं. वातें यह नियम है:-विष-यके सद्भावतें शाब्दबोध प्रमा औ विषयके अभावतें भम होवेहै. जैसें आकांक्षादिकनके ज्ञान शान्दनोधके हेतुहैं, तैसें आसत्ति भी शान्दनोधकी हेबु है.न्यायके यन्थनमें पदनकी समीपतांकू आसृत्ति कहें हैं. व्यवहितपद-नके अर्थीका अन्वयबोध होवै नहीं, जैसे "गिरिभुक्त विह्नमान् देवदत्तेन" या वाक्यतें अन्वयवोध होवे नहीं, किंतु ''गारविह्निमान् भुक्तं देवदत्ते-न" ऐसा कहें तौ शाब्दबोध होवेहै. यातें पदनकी समीपताहत आसति शाब्दबोधकी हेतुहै. जहां समीपता न होने औ समीपताका भ्रम होने तहां शाब्दबोध होवे हैं. यातें भगप्रमासाधारण आसत्तिका ज्ञान हेतु है स्वरूपर्से आसत्ति हेतु नहीं. और बंथनमें यह लिख्या है:-जहां व्यवहितपद हैं तहां श्लोकादिकनमें शाब्दबोध होवेहैं, यातें उक्त आसत्ति शाब्दबोधकी हेतु नहीं किंतु शक्ति वा लक्षणाह्मप पदके संबंधसें जो पदार्थनकी व्यव-थानरहित स्मृति सो आसत्ति शाब्दबोधकी हेर्तु है. पदनका व्यवधान

होवें अथवा अन्यवधान होवें; जा पदार्थका जा पदार्थतें अन्वयवोध होवें ्तिनपदार्थनकी स्मृति व्यवधानरहित 'चाहिये. पदार्थनकी स्मृतिमात्रसँ शाब्दनोघ होवे तौ किसी रीतिसें जा पदार्थकी स्मृति होवे ताका शाब्दबोध हुया चाहिये. पदके संबंधर्से पदार्थकी स्मृतिकूं शाब्दबोधका हेतु कहें तो सकलपदनका आकाशतें समनायसंवंध है और आत्मामें सकलपदनका स्वानुकूलकृति संबंध है याते घटादि पदनके समनाय-संबंधतें आकाशकी जहां स्मृति होवे औ स्वानुकूछरुति संबंधतें अहत्माकी जहां स्मृति होवै तिनकाभी ' घटमानय र इत्यादि वाक्यनतें बोध हुया चाहिये. यातें शक्ति वा छक्षणावृत्तिरूप पदके संबंधतें पदार्थकी स्मृति शाब्दबोधका हेतु है. घटादि पदनका समदायसंबंध आकाशमें है औ स्वानुकूळकतिसंबंध आत्मामें है. शक्ति वा लक्षणा-वृत्तिह्रपसंबंध घटादिपदनका आकाश आत्मामैं नहीं, आकाशगगनादिपद-नकाशक्तिरूपसंबंध आकाशमें है. स्वपदआत्मपदका शक्तिसंबंध आत्मामें-है. यातें आकाशपदसहित वाक्यतें आकाशका शाब्दबोध होते है. आत्म-पदसहित वाक्यतें आत्माका शाब्दबोध होवे है; इसरीतिसें जा पदके वृत्तिहर संबंधतें जा पदार्थकी स्मृति होवै ताका शाब्दबोध होवे है. ऐसा कहैंभी "घटमानय" या वाक्यतें जो बोध होवें है ता बोधकी उत्पत्ति "घटः कर्मता, आनयनं कतिः" इतने पदनतें हुई चाहिये. काहेतें ? दोनों वाक्यनके पदनकी शक्ति समान है. औ प्रथम वाक्यतें शाब्दबोध होने है, दूसरेतें होने नहीं यांकै विषे यह हेतु है:-योग्यपदकी वृत्तिसें जा पदार्थकी स्मृति होवै ताका शाब्दबोध होवे है प्रथम वाक्स्यके पद योग्य हैं दूसरेके योग्य नहीं. योग्य-अनुभवके अनुसार अनुसेय है. जिन पदनतें ता अयोग्यता शाब्दवोध अनुभवसिद्ध है तिनमें योग्यता है, जिनपदनतें शाब्दवोधका अभाव अनुभवसिद्ध है तिन्में योग्यता नहीं. इसरीतिसें योग्यपदके वृत्तिरूप-संबंधतें व्यवधानरहित पदार्थनकी समृति आसत्ति कहिये है. इस रीतिकी आसत्तिस्वृह्यपूर्ते शाब्दबोधका हेतु है ताका ज्ञान हेतु नहीं या प्रकारते

आकृंक्षा ज्ञान योग्यताज्ञान तात्वर्यज्ञान आसत्ति शाब्दबोधके हेतु हैं इन च्यारिकूं शाब्दसामग्री कहें हैं.

## उत्कटजिज्ञासाकूं बोधकी हेतुता ॥ १९ ॥

अनुमितिकी सामग्री व्याप्तिज्ञान है, प्रत्यक्षसामग्री इंदियसंयोगादिक हैं. जहां दो सामगी होनैं तहां दोनूंका फल होने नहीं. काहेतें १ एकक्षणमें दो ज्ञानकी उत्पत्ति होने नहीं. यचिष ज्ञानदयका आधार तो एक क्षण होने है, तथापि ज्ञानद्वयकी उत्पत्तिका आधार एक क्षण होवै नहीं. सो उत्पत्तिभी व्यधिकरण दो ज्ञानकी तौ एक क्षणमें होवे है, जैसें देवदत्तका ज्ञान औ यज्ञदत्तका ज्ञान व्यधिकरण हैं तिनकी उत्पत्ति एक क्षणमें होते है. तथापि समानाधिकरण दो ज्ञाननकी उत्पत्ति एकक्षणमें होवे नहीं, यह सिद्धांत है दोनूं सामग्रीका फल एक कालमें होवे नहीं; यातें प्रवल सामग्रीका फल होवें है. दुर्बेछका बाघ होवे है. प्रचलता दुर्बेछता अनुभवके अनुसार अनुमेय है. जैसें भूतल औ घटके साथ नेत्रका संयोग होवे तिस कालमें "घटवद्भतलम्" इस वाक्यका अवण होवे तहां घटवाला भूतल है. ऐसें पत्यक्षज्ञानकी औ शाब्द ज्ञानकी सामग्री है तथापि प्रत्यक्षज्ञान होवे है, शाब्दज्ञान होर्वे नहीं; यातें समानविषयक प्रत्यक्षज्ञानकी औ शाब्दज्ञानकी दो सामत्री होवैं. तहां प्रत्यक्षज्ञानकी सामग्री प्रबस्त है शाब्दज्ञानकी सामग्री दुर्वे है औ जहां भूतळसंयुक्त घटसें नेत्रका संयोग होनै औ उसकालमें "पुत्रस्ते जातः" इसवाक्यका अवण होवे तहां भूतलमें घटका ्रप्रत्यक्ष होवे नहीं; किंतु पुत्रजन्मका शाब्दबोध होवे है. याते भिन्नविषयक ज्ञानकी पत्पक्षसामग्री औ शाब्दसामग्री होने तहां शाब्दसाम्ग्री प्रवछ है. पत्यक्षसामग्री दुर्बे है. इस रीतिसे बाध्यबाधकभाव विचारिक सूक्ष्मदर्शी पुरुष प्रवलदुर्वलताकूं जानि लेवै, परंतु जिज्ञासाश्चन्यस्थलमें पूर्वेउक्त बाध्य-नाथकभाव है. जहां एकवस्तुकी जिज्ञासा होवे अपरकी जिज्ञासा होवें नहीं औ दोनूंके बोधकी सामग्री होवै तहां जिज्ञासितका बोध होवै है

अजिज्ञासितका बोध होने नहीं; यातें जिज्ञासितके बोधकी सामग्री प्रबछ है अजिज्ञासितके बोधकी सामग्री दुर्बेल है. ज्ञानकी इच्छा जिज्ञासा कहिये है. ताका विषय जिज्ञासित कहिये है. जिज्ञासासहित सामग्री सारी पनल है. जहां उभयकी जिज्ञासा होवे वहां उत्कट जिज्ञासा वाधक है. इसी कारणतें अध्यात्मग्रंथनमें छिरूया है. उत्कटजिज्ञासावाछेकूं बसनीथ होवेहै. उत्कटजिज्ञासारहितकूं बसनीथ होवे नहीं. काहेतें ? जिस पदार्थकी जिज्ञासासहित बोधसामश्री होनै तासै उत्कटजिज्ञासा सहित बोधसामशीतें ताका बोध होते हैं; अन्यथा जिज्ञासासहित सामशीतें अन्य सामग्रीका बोध होवे हैं; लौकिकपदार्थनकी जिज्ञासा औ, तिनके प्रत्यक्षादिक बोधकी सामशीका सर्वदा जायत्कालभें संभवेहै,तासें जिज्ञासा-रहित बहाबोधकी सामग्रीका बाध होवैगा; यातैं छौकिक पदार्थनके जिज्ञा-सासहित प्रत्यक्षादि बोधकी सामग्रीके बाधवास्तै बसकी उत्कट जिज्ञासा चाहिये. उत्कटजिज्ञासासहित ब्रह्मबोधकी सामग्रीतें छौकिकपदार्थनके बोधकी सामग्रीका बोध होवे हैं. "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" या सूत्रकाभी इसी अर्थमें तात्पर्य है. यद्यपि व्याख्यानकारोंने विचारमैं जिज्ञासापदकी छक्षणा कही है औं कर्तव्यपदका अध्याहार कहा है; यातें बह्मज्ञानके अर्थ वेदांतवाक्यनकी विचार कर्तव्य है यह सूत्रका अर्थ है; तथापि विचारवाचक पदकूं त्यागिकै लाक्षणिक जिज्ञासापदके पयोगतें सूत्रका-रका वाच्य औ लक्ष्य दोनूं अर्थनमें तात्पर्य है. ब्रह्मजिज्ञासा बसवोधका हेतु है, यह वाच्य अर्थ है औ एक शब्दसें छक्षणावृत्ति शक्तिवृत्तिसैं दो अर्थका बोध होवै नहीं या प्राचीन ठाकिका ''गंगायां मीनघोषों" यावाक्यमें व्यभिचार होनेतें श्रद्धायोग्य "गंगायां मीनघोषो" या वाक्यमें गंगापदके वाच्यअर्थका मीनसें संबंध औ छक्ष्यअर्थका घोषसें संबंध होवेहै, यातें गंगाके मीन है. औ तीरमें घोष है यह वाक्यका अर्थ है. प्रथकारेंनिं ययपि सूत्रके अनेक अर्थ लिखेहैं तथापि अनेक अर्थ सूत्रका भूषण हैं, विचारकी नाई जिज्ञासामें विधिका संभव है अथवा नहीं इस अर्थके लिखनेमें अथकी वृद्धि होवै है, यातैं लिख्या नहीं.

वेदांतके तात्पर्य औ वेद अरु शब्दविषे विचार ॥ २० ॥

आकांक्षा ज्ञानादिक शाब्दबोधके हेतु हैं तिनमें तात्पर्यज्ञान है. वेदवाश्यके तात्पर्यज्ञानके हेतु उपकमादिक हैं, तिन उपकमादिकनतें वेदांतवाक्यनका तात्पर्य अदितीय ब्रह्ममें है, उपासनाविधिमें तात्पर्य नहीं. यह अर्थ भाष्यकारनै समन्वयसूत्रमें विस्तारसें खिरूयाहै. यातें मीमांसक औ वृत्तिकारका भव सभीचीन नहीं. तिनके भवलंडनके अनुकूठ वर्क भाषाके श्रोताकूं दुर्जेय हैं, यातें लिखे नहीं. इस वाक्यतें श्रोताकूं इस अर्थका बोध होने ऐसी वक्ताकी इच्छा तात्पर्य कहिये है. मीमांसक मतमें वेद नित्य है तहां कर्ताकी उच्छा तौ संभव नहीं, अध्या-पककी इच्छा संभव है. नैयायिकमतमें शब्दका तीसरे क्षणमें नाश होने है. वेदभी शब्दरूप है. यार्ते क्षणिक हे तीसरे क्षणमें जाका नाश होते सो क्षणिक कहिये हैं. नैयायिकमतमें उचारणके भेदतें वेदका भेद है. एक बेरी उचारण करिकै फेरि जो उचारण करिये सो वाक्य पूर्ववा-क्यतें भिन्न होते हैं, परंतु पूर्ववाक्यके सजातीय उत्तरवाक्य है यातें अभेद-भ्रम होवै है. नैयायिकमतमें भारतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय है औ क्षणिक है. काहेतें? वर्णसमुदायतें भिन्न तौ वेद है नहीं, वर्णसमुदायकूंही वेंद कहें हैं सो समुदाय प्रत्येक वर्णतें न्यारा नहीं. यातें वेद वर्णरूप है, सो वर्ण शब्दस्तप है, आकाशका गुण शब्द है, नानाशब्दकी एक काठमें उत्पत्ति होनै नहीं. काहेतें ? जैसें आत्माके विशेष गुण ज्ञानादिक हैं तैसीं आकाशका विशेष गुण शब्द है. औ विमुके जो विशेषण सो एककार्टमें ंदो उत्पन्न होवें नहीं ययपि देवदत्तका शब्द औ यज्ञदत्तका शब्द एक-कालमें होवे है. औ भेरीका शब्द तैसें तालका शब्द एककालमें होवेंहै और जो ऐसें कहें समानाधिकरण दोशब्दनकी एक कालमें उत्पत्ति होने

नहीं तौभी सारे शब्दनका समवाय एक आकाशमें है. सारे शब्द-समनायसंबंधतें आकाशवृत्ति होनेतें समानाधिकरण है, कोई शब्दव्यधि-करण नहीं; तथापि जैसें आकाशमें शब्दका समवायसंबंध है तैसें कंठ चालु दन्त नासिका ओष्ठ जिह्नामूल उरस् शिरस् इन अष्ट अंगनमें वर्णिहरशबंदका अवच्छेदकतासंबंध है. औ ध्वनिहरणशब्दका तालादिकनमें अवच्छेदकतासंबंध है. एक अधिकरणमें वृत्तिकूं समाना-ि धिकरण कहैंहैं. समवायसंबंधर्स सारे शब्द आकाशवृत्ति होनेतें समाना-विकरण हैं भी परंतु अवच्छेदकतासंबंधसें देवदत्तशब्द यज्ञदत्तशब्द व्यधि-करण हैं. तैसें भेरीशब्द तालशब्दमी अवच्छेदकवा संबंधतें व्यधिकरण हैं. औ यह नियम है-अवच्छेदकतासंबंधसें एक अधिकरणमें दो शब्दनकी उत्पत्ति एक काछमें होने नहीं. अर्थ यह है:-एक अवच्छेदकमें दो शब्द-नकी उत्पत्ति एककालमें होते नहीं. यातें वाक्यपदके अवयवहत वर्णनकी एक कालमें उत्पत्ति होने नहीं; किंतु सारे वर्ण कमतें उपजें हैं. कमतें उपजते वर्णनका निमित्तविना नाश माने तो सकल वर्णनकी प्रथमक्षणमें उत्पत्ति औ दितीयक्षणमें नाश होवैगा.यार्तें उत्पत्ति नाश विना शब्दमें और कोई प्रत्यक्षता-दिक व्यापार सिद्ध नहीं होवैगा, यातें शब्दके नाशका कोई निमित्त मानना चा-हिये जा निमित्तविना द्वितीयक्षणमें शब्दका नाश होने नहीं सो और तो कोई श-**ब्दकेनाशका निमित्त संभवै नहीं. पूर्व शब्दके नाराका हेतु स्वीत्तरवित्तराब्द है.** "गौः" या वाक्यमें पुरुषकी कतिसें नाभिदेशतें वायुमें ऋिया होयके गकारका जनक जिह्वामूलमें वायुका संयोग होयके औकारका जनक कंठओष्ठसें वायुका संयोग होने है. तिसतें अनंतर विसर्गका जनक कंठसें वायुका संयोग होंने है. जिस कमतें तीनि संयोग हो देंहें उसी कमतें गकार औकार विसर्गरूप तीनि वर्ण होवें हैं. यचिष कौ मुदीआदिक अथनमें कवर्गका कंठरथान खिल्या है तथापि पाणिक्छत शिक्षामें कवर्गका जिह्वामूछ स्थान छिल्याहै वा शिक्षा वचनके अनुसारतें जिह्वामूळमें वायुके संयोगतें गकारकी

उत्पत्ति कही है. व्याकरणमतमें यचिप 'गौः' इतनें वर्ण वाक्यरूप नहीं हैं तथापि न्यायमतसें वास्य कह्या है.प्रथमक्षणमें गकारकी,द्वितीयक्षणेंमे औकार की औ तृतीयक्षणमें विसर्गकी उत्पत्ति होने है. तहां गकारनाशमें औकार हेतु है, औकारके नाशमें विसर्ग हेतु है, तृतीयक्षणमें राब्दका नाश होने है द्वितीयमैं नहीं. काहेतें ? नाशका हेतु स्वोत्तरशब्द है सो द्वितीय डपजे है. कारणकी सिद्धिविना कार्य होवे नहीं, प्रथम क्षणमें दितीयशब्द असिद्ध है यातें द्वितीय क्षणमें सिद्ध द्वितीयशब्दसें तृतीयक्षणमें प्रथम-शब्दका नाश होवे हैं ऐसें तृतीयशब्दसें द्वितीयका नाश होवे है. इस रीतिसें उपांत्यशब्दपर्यंत स्वोत्तरवित्तिशब्दसें शब्दका नाश होवे हैं. औ अंत्यशब्दका उपांत्यशब्दसें सुंदोपसुंदन्यायतें नाश होवे हैं. मुंद औ उपसुंद दो भाता हुये हैं तिनका परस्पर नाश भारतमें प्रसिख है.-परंतु यामें यह दोष है:- जो उपांत्यशब्दमें अंत्यशब्दका नाश माने तौ दितीयक्षणमें ही अंत्यशब्दका नाश होवैगा, यातें उत्त्विनाशतें अन्यव्या-पाररहित अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष हुया चाहिये. जो ऐसें कहें जगदीश भट्टाचा-र्यनै अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष कहाहै; यातै अष्रत्यक्षका अषादान इष्ट है दोष नहीं, तौभी तृतीयक्षणमें शब्दका नाश होने है या नियमका मंग होनेगा. यातैं अन्त्यशब्दके नाशमें उपांत्य शब्दका नाश हेतु है उपांत्यशब्द हेतु नहीं. या पक्षमें अंत्यशब्दके नाशमें नाशकी द्वितीयक्षणमें आपत्ति नहीं. का-हेतेंं? उपांत्यशब्दका नारा अंत्यशब्दत्तें होवेहै.यातें अंत्यशब्दके द्वितीयक्षणमें उपांत्यका नाश तासे उत्तर क्षणमें अंत्यका नाश होवेहै. इस रीतिसे सकछ शब्दका नाश तृतीय क्षणमें होवेहै. यामें यह शंका होवेहै:-जहां एकही वर्णेखप शब्द होने तहां शब्दके नाशका हेतु कोई शब्द नहीं. ताका यह समाघान है:-जैसें कंठादिकनतें वायुका संयोग वर्णस्वपराब्दका हेतु है औं भेरी आदिकनतें दंडादिकनका संयोग ध्वृनिरूप शब्दका हेतु है, औ वंशके दळदयका विमागध्वनिरूप शब्दका हेतु है तैसे शब्दभी शब्दका हेतु

है. भेरीदंडके संयोगतें जो भेरीदेशमें शब्द होते है तासें उत्पन्न हुवा जो शब्दः ताका श्रवणसें साक्षात्कार होवे है. तैसें कंठादिकदेशमें वायुके संयोगतें जो वर्णरूप शब्द उपजे है ताका भोत्रसें साक्षात्कार होवे नहीं; किंतु वर्णरूपश इदसें अन्यशब्द उपने है ताका साक्षात्कार होवे है इस रीविसें अन्यश-ब्दरहित एक शब्द अलीक है, परंतु या मतमें वर्णका समुदायरूप पदका एककालमें संभव नहीं यातें पदका साक्षात्कार तो संभव नहीं, तथापि प्रत्ये-कवर्णके साक्षात्कारनतें सकछवर्णकूं विषय करनेवाछी एक स्पृति होवेंहै स्मृतिपदसें पदार्थकी स्मृति होते है, तासें शाब्दबोध होतेहै, अथवा पूर्व पूर्व वर्णके अनुभवतें संस्कार होवेहै. संस्कारसहित अंत्यवर्णका अनुभवही पदका अनुभव कहियेहैं, तासें पदार्थकी स्मृति होवैहें; तासें शाब्दबोध होवैहें यह न्यायका मतहै. औ मीमांसाके मतमें वर्ण नित्य हैं; यातैं वर्णका समु-दायरूप वेदभी नित्यहै और सारे वर्ण विभु हैं. जहां कंठादिदेशमें अध्यात्म वायुका संयोग होवे, तहां वर्णकी अभिन्यक्ति होवेहै. नैयायिकमतमें जो वर्णकी उत्पत्तिके हेतु हैं सोई मीमांसकमतमें वर्णका अभिव्यक्तिके हेतु हैं. इस रीतिसें वर्णसमुदायक्तप वेद नित्य है, यातें अपीरुषेय है. औ वेदांतमत मैं वर्ण औ तिनका समुदायरूप वेद नित्य नहीं. काहेतें ? वेदकी उत्पत्ति श्रुतिनें कही हैं; औ चेतनसैं [भिन्न सकछ अनित्य है, यार्ते वेद नित्य नहीं औ क्षणिक नहीं; किंतु सृष्टिके आदिकालमैं सर्वज्ञ र्देश्वरके संकल्पमात्रतें वेदकी उत्पत्ति होवे है;यातें श्वासकी नाई अनायासर्ते ईश्वर वेदकूं रचे है. नेयायिकमतमें भारतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय है. वेदांतमतमें भारतादिकनकी नाई ईश्वररूप पुरुषतें रचित होनेतें पौरुपेय तौ है परंतु सर्वज्ञ व्यासादिक सकल सर्गमें भारतादिकनकृं रचैं हैं तहां यह नियम नहीं. जैसी पूर्व सर्गमें आनुपूर्वी होवे तैसें ही भारता-दिक उत्तरसर्गमें होवें हैं; किंतु अपनी इच्छाके अनुसार भारतादिकनकी आनुपूर्वी रचैं हैं, औ वेदकी आनुपूर्वी विरुक्षण नहीं होवे है. किंतु पूर्व

सर्गकी आनुपूर्वीकूं यादि करिके उत्तरसंगमें पूर्व कल्पके समान आनुपूर्वी-बाछे वेदकूं ईश्वर रचें हैं. पुरुषरचिततारूप पौरुषेयता वेदमें भारतादिक-नके समान है. अन्यसर्गकी आनुपूर्वीके स्मरणिवना पुरुपरचितत्वरूप पौरुषेयत्व भारतादिकनमें है वेदमें नहीं वेदमें पूर्व सर्गकी आनुपूर्वीकूं स्मरण करिके पुरुषरचितत्व हैं; यातें वेदकी आनुपूर्वी अनादि है औ ईश्वररूप पुरुषकरिके रचित है विरोध नहीं.

इति श्रीमन्निश्वलदासाह्यसाधुनिरचिते वृत्तिप्रभाकरे शब्दप्रमाणनि-रूपणं नाम तृतीयः प्रकाशः ॥ ३ ॥

# अयोपमानप्रमाणनिरूपणं नाम चतुर्थप्रकाशप्रारम्भः ।

#### कमभंगके अभिप्रायपूर्वक दो न्यायरीतिसें उपमान औ उपमितिका द्विधास्वरूप ॥ १ ॥

ययि न्यायवेदांतके सकल शंथनमें उपमाननिरूपणतें उत्तर शब्दिन-रूपण किया है तथापि तीनि प्रमाणवादी सांख्यादिक उपमानकूं नहीं मानेहें. प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीनि मानें हैं; तिनके उपयोगी प्रमाण पहली कहे चाहियें; यातें शब्द प्रमाणतें उत्तर उपमान निरूपण कार्ये है. जिस कमतें शास्त्रोंमें अधिक प्रमाणका अंगीकार है तिस कमतें या य-न्थमें प्रमाण निरूपण है. यातें अन्यसंगतिकी इहां अपेक्षा नहीं.

उपमितिष्रमाका करण उपमानप्रमाण कहिये है. न्यायरीतिसें उप-मिति उपमानका यह स्वह्मप है:—संज्ञीमें संज्ञाकी वाच्यताका ज्ञान उपमिति कहिये हैं; ताका करण कहिये न्यापारवाला असाधारणकारण जो होवे सो उपमान कहिये हैं. कोई नगरवासी पुरुष गवयशब्दके वा- च्यकूँ नहीं जातिक आरण्यक पुरुषतें "कीदृश गयम होवें है १ ऐसा प्रश्न कर तब गोके सदृश गवम होवें है, ऐसा आरण्यक पुरुषका वचन सुनिकें वाक्यार्थ अनुभव करिकें बनमें गोसदृश गवमकूं देखिके "गोके सदृश गवम होवें हैं" इस रीतिसें वाक्यार्थका रमरण करें है. तिसतें अनंतर दृष्टशुमें गवमपद्वाच्यता जानें है, तहां पशुविशेषमें गवमपद्वाच्यता ज्ञानलप्रिति है. आरण्यकपुरुषवोचित वाक्यके अर्थका शब्दानुभव करण है गोसदृश पिंडकूं देखिके वाक्यार्थकी स्मृति व्यापार है औ गोसदृशपिंडका प्रत्यक्ष संस्कारका उद्घोषक होनेतें सह्कारी है, यातें वाक्यार्थन्मव उपमान है, वाक्यार्थस्मृति व्यापार है. जैसें आकांक्षादिक शाब्दके सहंकारी हैं तैसें गोसदृश पिंडका प्रत्यक्ष सहकारी हैं, उपमिति फळ है; यह सांप्रदायिक नैयायिकनका मत है.

औ नवीन नैयायिक यह कहें हैं:—गोसदशापंडका प्रत्यक्ष सहकारी मान्या है सो उपमान है, औ वाक्यार्थरमृति व्यापार है. गवयपदकी बाच्यताका ज्ञान उपमितिहर फल है. या मतमें शक्यार्थका अनुभव कारणका कारण होनेतें कुलालपिताकी नाई अन्यथासिद है. अर्थ यह है:— जैसें कुलालपिता चटकी सामग्रीतें बाह्य है तैसें उपमिति सामग्रीतें वाक्यान्थानुभव बाह्य है. यह दो मत नैयायिकनके हैं. इनमें अनेक शंका समाधानहरूप विचार न्यायकोस्तुभादिकोंमें लिख्याहैं. सिद्धांतमें उपयोगी नहीं यातें हमनें लिख्या नहीं.

जैसें सदशज्ञानतें उपिमिति होवेहैं तैसें विधर्मज्ञानसें भी होवेहै. जहां सङ्गमृगपदके वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यकपुरुषतें उष्ट्रविधर्मा शृंगसहित नासिकावाला सङ्गमृगपदका वाच्य है. इसवाक्यकूं सुनिके वाक्यार्थानुभवसें उत्तर वनमें जायुक्त उष्ट्रविधर्म सङ्गमृगपदकी वाच्यता जानेहैं. औ पृथिवीपदके वाच्यकूं नहीं जानता "जलादिवैधर्म्यवती पृथिवी"ऐसा गुरुवाक्य सुनिके ताके अर्थकूं अनुभव करिके जलादिवैधर्म्यवती

थर्म्यवान् पदार्थकूं देखिके वाक्यार्थकूं स्मण किरके ता पदार्थमें पृथिवीपदकी वाच्यता निश्चय करेहे. विरुद्ध धर्म लोखेकूं विधर्म कहेंहैं विरुद्ध धर्मकूं
वैधर्म्य कहेंहैं. खड़्ममुंगमें उष्ट्रेंत विरुद्ध धर्म हस्वधीवादिक हैं, पृथिवीमें
जलादिकनतें विरुद्ध धर्म गंथ है. दोनूं उदाहरणनमें सांप्रदायिक रीतिसँ
वाक्यार्थानुभव करण है, वाक्यार्थस्मृति व्यापार है, विरुद्धधर्मन्त्यदार्थदर्शन सहकारी है. नवीनरीतिसें विरुद्धधर्मविशिष्ट पदार्थका प्रत्यक्ष करण
है, वाक्यार्थस्मृतिव्यापार वाक्यार्थानुभव सामग्री बाह्य है. खड़्ममुगपदकी
वाज्यताज्ञान औ पृथिवीपदकी वाज्यवाज्ञान उपमितिह्म फल है. इस
रीतिसें न्यायमतमें संज्ञाका वाज्यताज्ञान उपमानप्रमाणका फल है और
शाचीनमतमें वाक्यार्थानुभवकूं उपमानप्रमाण कहें हैं नवीनमतमें
साहश्यविशिष्ट पिंडदर्शन वा वैधर्म्यविशिष्ट पिंडदर्शन कूं उपमानप्रमाण
कहें हैं.

## वेदांतरीतिसें उपमान औ उपमितिका स्वरूप ॥ २ ॥

वेदांतमतमें उपमिति उपमानका अन्यस्वरूप है: — प्रामिविषे गोव्यक्तिकृं देखनेवाला बनमें जायके गवयकृं देखे तब "यह पशु गौके सहश है" ऐसा प्रत्यक्ष होवेहै, तिसतें अनंतर "मेरी गौ इस पशुके सहश है" ऐसा ज्ञान होवे हैं, तहां गवयमें गोसदशका ज्ञान उपमानप्रमाण कहियेहै औ गोमें गव-यका सादृश्यज्ञान उपमिति कहिये है. या मतमेंनी उपमितिका करणही उपमान कहियेहैं, परंतु उपमितिका स्वरूप औ लक्षण मिन्न है, यातें उपमानके लक्षणमेदिवना स्वरूपका मेद सिद्ध होवे है. न्यायमतमें तो संज्ञाका संज्ञीमें वाच्यताज्ञान उपमिति कहिये है. औ वेदांतमतमें सादृश्य ज्ञानतें ज्ञानकं उपमितिका लक्षण न्यायमतमें भीमें गवयका सादृश्यज्ञान जन्य है. इसरीतिमें उपमितिका लक्षण न्यायमतमें भिन्न है ताका जो करण होवे सो उपमान कहियेहें. सादृश्यज्ञानजन्यज्ञानरूप उपमिति गोमें गवयका सादृश्यज्ञान है, वाका करण गवयमें गोका

सादृश्यज्ञान है सोई उपमान है. या मतमें उपमानप्रमाण व्यापारहीन है. उपमानतें अनंतर उपमितिकी उत्पत्तिमें कोई व्यापार मिळे नहीं, या मतमें वैधर्म्यविशिष्टज्ञानतें उपमितिका अंगीकार नहीं. काहेतें ? सादृश्य-ज्ञानजन्य ज्ञानकूंही उपमिति कहें हैं अन्यकूं नहीं.

## विचारसागरमें न्यायरीतिसें उपमितिके कथनका अभिप्राय ॥ ३॥

ओ विचारसागरमें न्यायकी रीतिसें उपमितिका स्वरूप कह्या है ताका यह अभिपाय है:- न्यायकी रीतिसैं उपमिति उपमानका स्वरूप मानैं तौभी अद्वैतिसिद्धांतमें हानि नहीं, उलटा न्यायकी रीतिसैं सिद्धांतके अनुकूछ उदाह-रण मिळैहै.काहेतें ? वैधर्म्यज्ञानतें उपमिति न्यायमतमें मानीहै ताका सिद्धां-तके अनुकूछ यह उदाहरण है-''आत्मपदका अर्थ कैसा है'' या प्रश्नका ''देहादिवैधर्म्यवान आत्मां" ऐसा गुरुके उत्तरसैं अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप देहादिकनर्से विधर्मा नित्य शुद्ध आनंदरूप आत्मपदका वाच्य है; ऐसा ऐकांत-. देशमें विवेचनकाल्में मनका आत्मासें संयोग होयकै उपिमितिज्ञान होवे है. औ सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञानकूं ही उपिति माने तो आत्यामें किसीका सादृश्य नहीं; यातें जिज्ञासुके अनुकूछ उदाहरण मिले नहीं. यद्यपि असंगतादिक धर्म-नतें आकारके सदश आत्मा है यातें आकाशमें आत्माका सादश्यज्ञान उपमान है, आत्मामें आकाशका सादृश्यज्ञान उपिति है; यह जिज्ञासुके अनुकृष्ठ उदाहरण सिद्धांतकी उपमितिका संभवे है; तथापि जिस अधिकरणमैं जिस पदार्थके अभावका ज्ञान होने तहां अभावज्ञानमें भवबुद्धि हुये निना तिस अधिकरणमैं वापदार्थका ज्ञान होने नहीं. जैसे आत्मामें कर्नृत्वादिकनका अभावज्ञान हुया औ न्यायादिक शास्त्र हुने तौभी प्रथमज्ञानमें भ्रमनुद्धि हुयां-विना कर्तामीका आत्मा है ऐसा ज्ञान होने नहीं. जाकूं नेदांत अर्थ निश्वय करिक नैयायिकादिकनके कुसंगतें कर्ता भोका आत्मा है ऐसा ज्ञान होने है, तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमनुद्धि होयकै होने है. प्रथमज्ञानमें भ्रमनुद्धि हुये निना

विरोधीज्ञान होने नहीं. सो भमनुद्धि भमरूप होने अथवा यथार्थ होने इसमें आग्रह नहीं, परंतु भमनुद्धिमें भमत्वनिश्चय नहीं चाहिये यह आग्रह है. इसरीतिसें जिसकालमें गुरुवाक्यनतें जिज्ञासुकूं ऐसा दृढनिश्चय हुया है:— आकाशादिक सकलप्रपंच गंधर्वनगरकी नाई दृष्टनष्टस्वभाव है तातें विल्क्ष्मणस्वभाव आत्मा है, आकाशादिकनमें आत्माका किंचित्मी सादृश्य नहीं तिस कालमें आकाश औ आत्माका सादृश्यज्ञान संभवे नहीं; यातें उत्तम जिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांत उपमितिका उदाहरण मिले नहीं.

# पूर्वं उक्त वेदांतरीति औ न्याय रीतितें विलक्षण उपमिति औ उपमानका लक्षण॥ ४॥

अो सर्वथा नैयायिक रीतिकी उपिमितिमें विदेष होवे तो उपिमितिका यह छक्षण करना चाहिये:—साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञान इन दोनुंमें कोई एक होने सो उपिमिति कहिये है. सद्भुम्भें उष्ट्रके वैधर्म्यज्ञानतें उष्ट्रमें सद्भुम्भका वैधर्म्यज्ञान होने है. पृथिवीमें जलके वैधर्म्यज्ञानतें जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान होने है. यातें उष्ट्रमें सद्भुम्भका वैधर्म्यज्ञान ओ जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान होने है. यातें उष्ट्रमें सद्भुम्भका वैधर्म्यज्ञान ओ पृथिवीमें जलका वैधर्म्यज्ञान ओ जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान अपिनिति करण उपमान कहिये है. इहां सङ्भुम्भमें उष्ट्रका वैधर्म्यज्ञान औ पृथिवीमें जलका वैधर्म्यज्ञान करण होनेतें उपमान है, ओ विपरीतभी उपमान उपमितिभाव संभवे है. इंदियसंबद्धमें साहश्यज्ञान उपमान है ओ इंदियसें व्यवहितमें साहश्यज्ञान उपमिति है, तैसें प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यज्ञानतें आत्मामें प्रपंचका वैधर्म्यज्ञान उपमिति होने है. इसरीतिसें साहश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओ वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञान दोनुंकूं उपमिति कहेंहें तो जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण संभवे है.

वेदांतपरिभाषा औ ताकी टीकाकी उक्तिका खंडन ॥ ५॥ औ वेदांतपरिभाषामें एक सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान ही उपमितिका छक्षण कह्या है. औ ताके व्याख्यानमें ताके पुत्रनें दूसरी उपमितिके खंडनवास्ते यह

कह्या है:-जहां 'कमलेन लोचनमुपिमनोिम' इसरीतिसें उपमानउपमेयभाव होंबे तिसीस्थानमें उपमान प्रमाण होवेहै. वैधर्म्यज्ञान हो तहां उपमान-उपमेयभाव होवे नहीं, यातें उपमान प्रमाण संभवे नहीं. ताकुं यह पछना चाहिये:-वैधर्म्यज्ञानजन्य उपिनिके जो उदाहरण कहे तिनमें उपिनिके विषयका ज्ञान उपमानप्रमाणसें होये नहीं तो किस प्रमाणतें तिनका ज्ञान होवैहै १ जा प्रमाणतें तिनका ज्ञान कहै तिसी प्रमाणतें सादश्यज्ञानजन्य उपिनितिके विषयकाभी ज्ञान होय जावैगा. उपयानप्रमाणका प्रयोजनके अभावतें अंगीकार चाहिये. जो ऐसें कहे गवयके प्रत्यक्षमें गोका सादृश्य तौ प्रत्यक्ष है, परंतु गोमें गवपका सादृश्य प्रत्यक्ष नहीं. काहेतें ? धर्मीके साथ इंदियका संयोग होवे तो इंदियसंयुक्त तादात्म्यसंबंधसें सादश्यधर्मका प्रत्यक्ष होवै. गोरूपधर्मीके साथ इंदियसंयोगके अभावते गोर्मे गवयका सादश्य प्रत्यक्षका विषय नहीं; यातें गोमें गवयके सादश्यज्ञानका हेतु गवयमें गोका सादृश्यज्ञानस्तर उपमानप्रमाण चाहिये तौ तैसेंही खङ्गमृगमें उष्ट्रके वैधर्म्यका तौ प्रत्यक्ष ज्ञान है. उष्ट्रके साथ इंदियसंयोगके अभावतें उष्ट्रमें खडुमृगके वैधर्म्यका ज्ञान प्रत्यक्षर संभवे नहीं; ताका हेतु खडुमृगमें उप्का वैधर्म्यज्ञानसप उपमानही प्रमाण मानना योग्य है. और जो वेदांत-परिभाषाकी टीकामें छिल्या है:-जा ज्ञानतें उत्तर 'उपमिनोमि' ऐसी प्रतीति ज्ञाताकूं होवे सो ज्ञान उपमिति है औ वैधर्म्यज्ञानजन्य वैधर्म्यज्ञानसें 'उपिनोमि' ऐसी प्रतीति होवै नहीं, यातैं उपिति नहीं. सोभी अशुद्ध है:-काहेतें १ मुखमें चंदके सादृश्यपत्यक्षमें उत्तर "मुखं चंदेण उपिमनोमि" ऐसी प्रतीति होवे है औ मुखमें चंद्रके सादृश्यका प्रत्यक्ष ज्ञान है उपिनित नहीं; यातें 'उपिनोमिं' इस व्यनहारका विषय उपमालंकार है. जहां उपमानउपमेयकी समान शोभा होवे तहां उपमालंकार कहिये हैं अलंकारका सामान्यलक्षण औं उ मादिकनके विशेष लक्षण अलंकार-चद्रिकादिकनमें प्रसिद्ध हैं. कठिन औ अनुषयोगी जानिकै इहां छिखे नहीं, यातें जहां ' उपिमनोिम ' ऐसी मतीति होने ताका विषय

उपमितिज्ञान नहीं, किंतु सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान औ वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञानमें उपिमिति शब्द पारिभाषिक है. शास्त्रके संकेवकृं परिसापा कहें हैं. परिभापातें वोधक शब्दकूं पारिभापिक कहें हैं. जैसे छंदोअन्थनमें पंच पट् सप्तमें बाण रस मुनि शब्द पारिभाषिक हैं, तैसें उपमिति शब्दभी न्यायशास्त्र औ अद्वैतशास्त्रों भिन्न भिन्न अर्थमें पारिभापिकहै:यातें अद्वैतशास्त्रमें साहश्यज्ञानजन्यज्ञानकी नाई वैधम्पेज्ञानजन्य ज्ञानभी उपिमृतिशब्द-का अर्थ है भेदमहित समानधर्मकूं सादृश्य कहें हैं. जैसें गव्यमें गोके भेद-सहित समान अवयंव है, सोई गोका सादृश्य है. गोके समान धर्म गोमें हैं भेद नहीं. गोका भेद अश्वमें है समानधर्म नहीं, यातें सादृश्य नहीं चंद्रके भेद सहित आह्वादजनकतारूप समानधर्म मुखमें हैं, सोई मुखमें चंद्रका सादृश्य है. इस रीतिसँ उपमानउपमेयका भेदसहित समान धर्मही सादृश्यपद्का अर्थ है. और कोई ऐसें कहें हैं:-सादश्य नाम कोई भिन्नपदार्थ है, उपमान उपमेय वृत्ति है, उपमान उपमेयके निर्णीत धर्मने हैं। भिन्न है, सो समीचीन नहीं. काहेतें ? जहां दोपदार्थनमें अल्पसमानधर्म होवे तहां अपकृष्टसाहश्य कहिये है, समानधर्म अधिक होवै तहां उत्क्रप्टसादृश्य कहियेहै, इसरीतिसँ समानधर्मकी न्यूनता अधिकतासे सादृश्यमें अपकर्ष उत्कर्ष होवे है. निर्णात धर्मनसे अतिरिक्त सादृश्य होवै तौ बाह्मणत्वादिक जातिकी नाई अलंड होवैगा, तामें अपकर्ष उत्कर्ष बनें नहीं, यातें समानधर्मरूप सादृश्य है.यह उदयनाचार्यका मत सिद्धांतमें अंगीकरणीय है.

#### करणके लक्षणका-निर्णय ॥ ६ ॥

उपमितिशब्दकी परिभाषाका न्यायमतर्में औ अद्वेतमतमें भेद हैं. उपमानशब्दका अर्थ यदापि दोनों मतमें भिन्न नहीं, काहतें १ उपमितिका करण उपमान कहिये है सो न्यायमतमें गवयपदकी वाच्यताज्ञान उपमिति-पदका पारिभाषिक अर्थ है, ताका करण वाक्यार्थानुभव वा सादृश्यविशिष्ट पिंड प्रत्यक्ष है. औ अद्वेतमतमें सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान औ वैधर्म्यज्ञान

जन्य ज्ञान उपमितिपदका पारिभाषिक अर्थ है; ताका करण सादृश्यज्ञान औ वैथर्म्यज्ञान है. इसरीविसे उपिमितिशन्दका परिभाषामें भेद है. ताके भेदतें उपमानका भेद सिद्ध होवैहै. उपमानपद पारिभाषिक नहीं, किंतु यौगिक है. व्याकरणकी रीतिसें जो पद अवयवअर्थकूं त्यांगै नहीं सो योगिक पद कहियेहै. इहां न्याकरणकी रीतिसें उपितिका करण उपमा-नपदके अवयवनका अर्थ है. उपमानसें उपमितिकी उत्पत्तिमें व्यापार नहीं है, यातें व्यापारवतकारणही करण होवैहै, यह नियम नहीं है, किंतु निर्व्या-पार कारणभी करण होवे है. यद्यपि न्यायमत निरूपणके प्रसंगर्मे च्यापा-रवाले असाधारण कारणकूं ही करणता कही है, यातें निर्द्यापार-कारणमें करणता संभवे नहीं, तथापि सिद्धांतमतमें व्यापारसें भिन्न असावारण कारणकूं करणता कही चाहिये. व्यापारवाछे असाधारण-कारणकंही करणता नहीं, जैसें व्यापारवत कहनेंसें व्यापासमें करणलक्षण जावै नहीं तैसे व्यापारभिन्न कहनेतेंभी व्यापारमें करणलक्षण जावे नहीं. काहेतें ? जैसें ज्यापारमें ज्यापारवत्ता नहीं है, तैसें ज्यापारसें भिन्नताभी च्यापारमें नहीं है। इस रीतिसें व्यापारिभन्न असाधारण कारण करण कहियें है. सो निर्व्यापार होने अथवा सन्यापार होने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीनि तौ पत्यक्षपमा अनुमितिपमा शाब्दीपमाके व्यापारवाले कारण हैं, औ उपमान अर्थापत्ति अनुप्छिच्य ये तीनूं उपमि आदिक प्रमाके निन्धीं-पारकारण हैं; यातें सिद्धांतकी रीतिसें करणळक्षणमें व्य पारवत पदके स्थानमें व्यापारिभन्न कहा। चाहिये. औ न्यायमतमें तौ करणळक्ष-णकी व्यापारमें अतिव्यामिका पारेहारके अर्थ व्यापारवत पदका निवेश 🕝 होने अथवा व्यापारभिन्नपदका निवेश होने दोनूं प्रकारतें करणलक्षण समवे हैं. कहितें ? न्यायमतमें उपमितिंत्रमाके करण उपमानप्रमाणमें वाक्यार्थ स्मृति व्यापार है. यह न्यायानुसारी उपमानके निरूपणमें पूर्व कहा है, यातें उपमितिके करण उपमानमें न्यापारनत कहनेसेथी

करणळक्षणकी अव्याप्ति नहीं. औ अर्थापत्तिका अनुमानमें अंतर्भाव नैयायिक माने हैं, यातें अर्थापत्तिमें प्रमा करणतारूपे प्रमाणताके अनंगी-कारतें तामें करणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं, तैसें अभावकी प्रमामें अनुप-ळुडिथकूं सहकारी कारणही मानें हैं औप्रमाकरणतारूप प्रमाणता अनुपरु-िधकूं नैयायिक मानें नहीं; किंतु अभावप्रमामें **अनुपरा**न्धि सहरूत इंदिया-दिकनकुं प्रमाणता मानें हैं. यातें अनुपल्लियमें भी प्रमा करणतारूप प्रमा-णताके अनंगीकारतें कारणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं. या स्थानमें यह निष्कर्ष है:-अर्थापत्ति औ अनुपछिष्यमें करणता व्यवहार इष्ट होवै औ करणका उक्षण नहीं होवे तो करणउक्षणमें अव्याप्ति दोप होवे. अर्थापत्ति औ अनुपरुब्धिमें प्रमाणता होने तो करणताकी अवश्य अपेक्षा होने. ् काहेतें ? प्रमाके करणकूं प्रमाण कहें हैं; यातें प्रमाणतामें करणताका प्रवेश होनेतें करणताविना प्रमाणता संभवे नहीं, तिस प्रमाणताका न्यायमतमें अर्थापत्ति अनुपल्जियमें अनंगीकार होनेतें दोनूमें करणतान्यवहार अपेक्षित नहीं. इसरीतिसें करणतारहित अर्थापत्ति अनुपरुडिधमें करणळक्षणके नहीं होनेतें अन्याप्ति दोष होने नहीं. इसरीतिसें न्यायमतमें न्यापारवत असाधारण कारणकं करणता कहें भी अन्याप्ति नहीं औ सिद्धांतमें ती व्यापारत कहें उपमानादिक तीनि प्रमाणोंमें करण लक्षणकी अन्यापि होंवे है. काहेतें ? सिद्धांतमतमें इंद्रियसंबंधि गवयमें गोका प्रत्यक्षरूपसादश्य-ज्ञान उपमानप्रमाण है; औ व्यवहित गोमैं गवयका सादश्यज्ञान उपमिति अमा है, तैसे इंदियसंबंधि पशुमें व्यवहित पशुका वैधर्म्यज्ञान ती उपमान प्रमाण है औ व्यवहित पशुमें इंदियसंबंधि पशुका वैधर्म्यज्ञान उपमिति त्रमा है; इसप्रकारसें उपमानतें उपमितिकी उत्पत्तिमें कोई व्यापार संभवे नहीं औ उपिति प्रमाके करणके उपमानप्रमाण कहें हैं; यातें उपमानप्रमाणमें करणता व्यवहार इष्ट है. तैसे अर्थापत्ति औ अनुपेलिय-मैंभी प्रमाणता कहेंगे यातें करणता व्यवहार इष्ट है औ व्यापारका संभव नहीं, यातें उपमान अर्थापत्ति अनुपछिविमें करणछक्षणकी अन्यापि

होवेंगी, यातें करणके उक्षणमें सिद्धांतरीतिसें व्यापारवत पदकूं त्यागिकै व्यापारिभन्न कह्या चाहिये वेदांतपारिभाषा मन्थमें धर्मराजनें "व्यापान रवत् असाधारण कारणम्" यह कारणलक्षण कह्याहै, औ "प्रमाकरण प्रमाणम्" यह प्रमाणका लक्षण कह्या है. औ धर्मराजके पत्रने वेदांत-परिभाषाकी टीकामें यह कह्याहै:-उपमितिका असाधारणकारण उपमान है, सो व्यापारहीन है.तैसें अर्थापत्ति औ अनुपल्लाव्धिमी व्यापारहीन कारण हैं, यातें उपमानादिक तीनिके लक्षणमें न्यापारका प्रवेश नहीं, उपमिति प्रमाका व्यापारवत् असाधारण कारण उपमान है, उपपादककी प्रमाका व्यापारवत् असाधारण कारण अर्थापत्तित्रमाण है, अभावत्रमाका व्यापारवत असाधारणकारण अनुपछिष्ध प्रमाण है; इस रीतिसैं उपमानादिक तीनूंके च्यापारवत् पद्वटित छक्षण करे तौ तीनुंकू व्यापारवत्त्वके अभावतैं उपमानादिकनके विशेष लक्षणोंका असंभव होवेगा; यातैं न्यापारवतः पद्रहित विशेष लक्षण है, उपिति प्रमाका असाधारणकारण उपमान-प्रमाण कहिये है. इसरीतिसें अर्थापत्ति औ अनुपलब्धिके लक्षणमेंभी व्यापारवत् नहीं कहना, यातें असंभव नहीं. इसरीतिसें धर्मराजके पुत्रनें उपमान प्रमाणादिकनके विशेषछक्षण तौ यथासंभव कहे औ करणका रुक्षण तथा प्रमाणका सामान्य रुक्षण जो मूलकारका पूर्व कह्या है तामें कछु विलक्षणता कही नहीं, यातैं तिसके पुत्रकी उक्तिमें न्यूनता है. काहेतें ? करणके छक्षणमें विशेष कहे विना व्यापारवत्ताके अभावतें उप-मितिका करण उपमान है, औ अर्थापित प्रमाका करण अर्थापित है। अभावप्रमाका करण अनुप्रु विध है; ऐसा व्यवहार नहीं हुया चाहिये. तैसें करणताके अभावतें उपमानादिकनमें प्रमाणता व्यवहारभी नहीं ह्रुया चाहिये. यातें मुछकारके करणछक्षणमें व्यापारवत पदका व्यापारमिन्न व्याख्यान करनेमें सर्व इष्टकी सिद्धि होवेहैं; यातैं मूलकारके करणलक्षणमें

च्यापारवत् पदका विलक्षण अर्थ नहीं करनेतें पुत्रकी उक्तिमें न्यूनता है औ हमारी रीतिसें तो व्यापाररहित उपमानादिकनमेंनी उपमिति आदिक प्रमाकी करणता संभवे हैं, इसरीतिसें प्रपंचमें त्रसकी विधर्मताका ज्ञान उपमान हैं औ प्रपंचतें विधर्म त्रस है यह उपमानप्रमाणका फल उपमिति ज्ञान है.

> इति श्रीमन्निश्चलदासाह्नसाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे उपमान-निरूपणं नाम चतुर्थः प्रकाशः ॥ ४ ॥

# अथार्थापत्तिप्रमाणनिरूपणं नाम पंचमप्रकाशप्रारम्भः ।

न्यायमतमें अर्थापत्तिका अनंगीकार त्रिषा अनुमानका वर्णन॥१॥

नैयायिकमतमें पूर्वेडक च्यारिही प्रमाण हैं, व्यितरिक अनुमानमें अर्थापित्तप्रमाणका अंतर्भाव है. औ सिद्धांतमें केवळ व्यितरिक अनुमानका अंगीकार नहीं, यातें अर्थापित भिन्न प्रमाण है, केवळ व्यितरिक अनुमानका प्रयोजन अर्थापित्तमें सिद्ध होवे है. जहां अन्वयन्याप्तिका उदाहरण मिछे नहीं औ साध्याभावयें हेतुके अभावकी न्याप्तिका उदाहरण मिछे तहीं औ साध्याभावयें हेतुके अभावकी न्याप्तिका उत्ताहरण मिछे तहीं अजुमान कहिये है. जैसें "पृथिवी इतरभेदवती गंधवन्तात्र" या स्थानमें "यत्र गंधवन्त्वं तत्रेतरभेदः"या अन्वयन्याप्तिका उदाहरण मिछे नहीं. काहतें? पक्षमें भिन्न दृष्टांत होवे है. इहां सकळ पृथिवी पक्ष है तासें भिन्न जळादिकनमें इतर भेद औ गंध रहे नहीं यातें यह केवळव्यित्तिकी अनुमान है. "यत्र इतरभेदाभावस्तत्र गंधाभावः, यथा जळे" इस रीकिसें साध्याभावमें हेतुके अभावकी न्याप्तिज्ञानका हेतु जो सहचार ज्ञान सो जळादिकनमें होवे है, यातें जळादिक उदाहरण हैं. ज्याप्तिज्ञानका हेतु

सहचारज्ञान नहां होने सो उदाहरण कहिये है, अन्विय अनुमानमें जैसा व्याप्यव्यापक माव होवे तासें विषरीत व्यतिरेकिमें होवे है. अन्वियमें हेतु व्याप्य होने है औ साध्य व्यापक होने है.: व्यतिरेकिमें साध्याभाव न्याप्य होते है, औ हेतुअभाव न्यापक होते हैं। परंतु या स्थानमें नैया-यिकनके दो मत हैं. साध्याभारमें हेतुके अभावका सहचारदर्शन होवै है, यातें हेनुके अभावकी न्याप्तिका ज्ञानभी साध्याभावमें होवै है. या पक्षमें कोई नैयायिक यह दोए कहें हैं:-जा पदार्थमें जिसकी व्याप्तिका ज्ञान होवे तौ हेतुसे तिस साध्यकी अनुमिति होवे है. जिनपदार्थनका परस्पर व्याप्य-व्यापकभाव जान्या नहीं तिनका परस्पर हेतु साध्याभाव वर्ने नहीं, व्याप्य-व्यापकभाव तौ इतरभेदाभाव गंधाभावका औ गंध इतर भेदका हेत साध्य भाव कहना आश्चर्यजनक है. यातें साध्यभाव हेत्वभावके सहचारदर्शनतेंभी हेतुमें साध्यकी व्याप्तिका ज्ञानं होवे है. अन्विय व्यतिरेकि अनुमानका इतना ही भेद है:-जहां हेतु साध्यके सहचारज्ञानतें हेतुमें व्याधिका ज्ञान होवे है. सी अन्वयि अनुमान कहिये है. जहां साध्याभावमें हेत्वभावके महचारदर्शनतें हेतुमें साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवें सो व्यतिरेकि अनुमान कहिये हैं. साध्याभावमें हेत्वभावकी व्याप्तिका ज्ञान कहंभी होते नहीं औ जहां साध्याभावमें हेतुके अभावकी व्यातिका ज्ञान होय जाने तहां साध्याभावतें हेत्वभावकी अनुमिति ही होवे है. हेतुसैं साध्यकी अनुमिति होवे नहीं. काहतें ? व्याप्यज्ञानसें व्याप्यकी अनुमिति होवे है यह नियम है. आदि पक्ष प्राचीनका है, द्वितीय पक्ष नवीनका है, अनुमानप्रकरणमें न्यायग्रंथनके अध्य-यनविना बुद्धिका प्रवेश होवे नहीं, यातें कोई अर्थ अनुमानका हमनै विस्तारसैं लिख्या नहीं. इसरीतिसैं केवल व्यतिरेकि अनुमानके उदाहरण हैं. औ जहां साध्याभाव हेत्वभावके सहचारका उदाहरण मिळे नहीं सो केवळान्यि अतुमान कहिये है. जैसें "घटः पदशक्तिमान ज्ञेयत्वात पटवद्" इहां साध्याभाव हेत्वभावका सहचार कहूं मिछै नहीं. न्यायमतमें ज़ेयता औ पदशक्ति सर्वमें हैं. यातें अभावनके सहचारका उदाहरण मिछे

नहीं. जहां दोनूंके उदाहरण मिठैं तो अन्वयव्यितरेकि अनुमान कहिये हैं, ऐता प्रतिद्ध अनुमान हैं, 'पर्वतो विद्वमान' याकूं प्रसिद्धानुमान कहैं हैं. इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानत हैं औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महानत है औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महाद्वद है. इसरीतिसें तीनि प्रकारका अनुमान नैया-ियक कहें हैं.

## वेदांतरीतिसें एक अन्वयि ( अन्वयन्यतिरेकि ) अनुमान औ अर्थापत्तिका स्वीकार ॥ २ ॥

वेदांतमतमें केवल व्यतिरेकिका प्रयोजन अर्थापत्तिसें होवे है, इतर भेद्विना गंधवना संभवे नहीं यातें गंधवत्ताकी अनुपपत्ति इतर भेदकी कल्पना करें है औ इसरीतिसें अर्थापत्ति प्रमाणतें केवल व्यतिरेकि गतार्थ है, औ केवला-न्विय अनुमान कोई है नहीं, काहेतें १ सर्व पदार्थनका ब्रह्ममें अभाव है; यातें च्यतिरेकसहचारका उदाहरण बस मिळे है. यथि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता बहाविषे है, ताका अभाव बहाविषे बनै नहीं, तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं. मिथ्यापदार्थ औ ताका अभाव एक अधिष्ठानमें रहेंहैं. यातें जि-सकूं नैयायिक अन्वयव्यतिरेकि कहें हैं सोई अन्वयि नाम एक प्रकारका अनुमान है, यह वेदांतका मत है. या मतमें केवल व्यतिरेक्ति अनुमानका अंगीकार नहीं; अर्थीपत्ति प्रमाणका अंगीकार है. औ विचारदृष्टि करे तौ दोनूं मानने चाहियें. काहेतें ? जहां एक पदार्थके ज्ञानके अनुव्यवसाय मिल होवें, तहां तिसपदार्थके ज्ञानोंके प्रमाण भिल्ल होवें हैं. व्यव-सायज्ञानका जनक प्रमाणभेदविनाः अनुन्यवसायका भेद होवै नहीं. एक विक्षका पत्यक्ष ज्ञान होवै तब ''विक्षिं साक्षात्करोंिम'' ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, अनुमानजन्य ज्ञान होवे तव "वह्नियनुमिनोमि" ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, जहां शब्दतें विह्नका ज्ञान होवें तहां "विह्नं शाब्दयामि" ऐसा अनुव्यवसाय होवे है. औ जहां सूर्यमें विह्नके सोदृश्यज्ञानस्तप उपमान प्रमाणतें सूर्यसदशे विह्नका ज्ञान होने तहां "सूर्येण विह्नमुपिनोिम"

ऐसा अनुव्यवसाय होये है. ज्ञानके ज्ञानकूं अनुव्यवसाय कहें हैं अनुव्य-वसायका विषय जो ज्ञान होने सो व्यवसाय कहिये है; इस रीतिसें व्यवसाय ज्ञानका जनक पमाणके भेदतें अनुव्यवसायका भेद होवे है. कदाचित् "गंधेन इतरनेदं पृथिन्यामनुमिनोमि" ऐसा अनुज्यवसाय होवै है औ "गंधानुवपत्त्या इतरभेदं पृथिव्यां कल्पयामि" कदाचित् ऐसा अनुन्यवसाय होवैहै. जहां अनुन्यवसायका विषय न्यवसायअनुमान प्रमाण-जन्य है, तहां प्रथम अनुव्यवसाय होवेहै. जहां अनुव्यवसायका विषय व्यवसाय अर्थापत्ति प्रमाणजन्य है, तहां द्वितीयअनुव्यवसाय होवेहै, इसरी-'तिसें अनुव्यवसायके भेदतें व्यवसायके भेदतें व्यवसायज्ञानके जनक अनु-मान अर्थापत्ति दोनूं हैं. एककूं मानिकै दूसरेका निपेध वनैं नहीं. शब्दशक्तिप्रकाशिकादि अन्थनमें अनुमानप्रमाणतें शब्दप्रमाणका भेद अनुव्यवसायके भेदसें ही सिद्ध कह्या है. यातें प्रमाणके भेदकी सिद्धिमें अनु-व्यवसायका मेद प्रवरू हेतु है. इसरीतिसें अर्थापान औ केवल्य्यतिरेकि अनुमान दोनूं मानने चाहियें. जहां त्रिपयका प्रकाश एक प्रमाणतें सिद्ध होवै तहां अपरप्रमाणका निषेध होवै नहीं. केवळव्यतिरेकिका स्वरूप संक्षेपतें दिखाया है.

अर्थापित्तप्रमाण औ प्रमाका स्वरूपमेद अरु उदाहरण ॥ ३ ॥ अर्थापित्तका यह स्वरूप है:—जैसें प्रमाण औ प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है तैसें अर्थापित्त शब्द में प्रमाण औ प्रमा दोतूंका बोधक है. उपपादक कल्पनाका हेतुं उपपाय ज्ञानकूं अर्थापित्त प्रमाण कहें हैं, उपपादक कल्पनाका हेतुं उपपाय ज्ञानकूं अर्थापित्त प्रमाण कहें हैं, उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं, उपपाय संपाय पर्याय हैं; यातें विचारसागरमें संपादक ज्ञानकूं अर्थापित्त कहा है, तैसें विरोध नहीं. जिसविना जो संपने नहीं तिसका सो उपपाय कहिये है. जैसें रात्रिमोजनविना दिवाअमोजी पुरुषमें स्थूछता संपने नहीं; यातें रात्रिमोजनका स्थूछता उपपाय है. जिसके अभावसें जाका अभाव होंने

सो ताका उपपादक कहिये है. जैसें रात्रिभोजनके अभावसें स्थूलताका दिवाअभोजीकूं अभाव होवेहैं; यातैं रात्रिभोजन स्थूलताका उपपादक है. शंकाः-इसरीतिसैं व्यापककं उपपादकता औ व्याप्यकं उपपायता सिद्ध होवेहै. उपपादक ज्ञानका हेतु उपपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है,या कहनेतें व्यापकज्ञानका हेतु व्याप्यज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है. यह सिद्ध होवैहै. ऐसा अनुमान प्रमाण है. अर्थापत्तिप्रमाणका अनुमानप्रमाणर्से भेद प्रतीत होंवै नहीं. उत्तर-स्थूलता रात्रिमोजनका व्याप्य है औ स्थूलतावाला देव-दत्त है ऐसें दो ज्ञान होयकै जहां रात्रिभोजनका ज्ञान होवै तहां अनुमितिज्ञान है औ दिवाअभोजीपुरुषमें रात्रिभोजन विना स्थूळताकी अनुपपत्ति है ऐसा ज्ञानतैं उत्तर रात्रिभोजनका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है; इसी कारणतैं प्रथमरी तिसैं रात्रिभोजनके ज्ञानतें उत्तर ''स्थौल्येन रात्रिभोजनमनुभिनोमि<sup>77</sup> अनुव्यवसाय होवैहै. द्वितीयरीतिसैं रात्रिभोजनके ज्ञानतैं उत्तर "स्थूळतानुप-पत्त्या रात्रिभोजनं कल्पयामि" ऐसा अनुन्यवसाय होवेहै.इसरीतिसैं उपपाय अनुपपत्ति ज्ञानतैं उपपादक कल्पना अर्थापत्तिप्रमा कहियेहै. उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाचकी अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है. अर्थ कहिये उपपादक वस्तु ताकी आपत्ति कहिये कल्पना या अर्थतें अर्थापत्ति शब्द प्रमाका बोधक है तहां "अर्थस्य आपत्तिः" ऐसा पष्टीत-त्पुरुष समास है. औ ''अर्थस्य आपत्तिर्यस्मात्" इस बहुवीहिसमासतैं अर्थकी कल्पना जिसतें होवे सो उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञानहर प्रमाण अर्थापत्तिशब्दका अर्थ है. अर्थापत्ति दो प्रकारकी है, एक दृष्टार्थापत्ति है, दूसरी श्रुतार्थापत्ति है. जहां दृष्ट उपपाचकी अनुपपत्तिके ज्ञानतें उपपादककी कल्पना होने तहां दृष्टार्थापत्ति कहिये है. जैसें दिवा-अभोजी स्थुलमें रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्टार्थापत्ति है. काहेतें ? उपपाय स्थुलता दृष्ट है औ जहां श्रुत उपपायकी अनुपपत्तिकी ज्ञानतें उपपादककी कल्पना होनै तहां श्रुतार्थापत्ति कहिये है जैसैं "गृहेऽसन् देवदत्तो जीवित"

या वाक्यकूं सुनिकै गृहसें बाह्य देशमें देवदत्तकी सत्ताविना गृहमें असत देवदत्तका जीवन वर्ने नहीं; यातें गृहमें असत् देवदत्तके जीवनकी अनुपप-निर्से देवदत्तकी गृहतें वाह्यसत्ता कर्लना करिये है, तहां गृहमें असत्त्देवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं किंतु श्रुत है. श्रुतअर्थकी अनुपपत्तिसं उपपादककी कल्पना श्रुतार्थापत्तिप्रमा कहिये हैं, ताका हेतु श्रुत अर्थकी अनुपपत्तिका ज्ञान श्रुतार्थापत्तिममाण कहिये है. या स्थानमें गृहभें असत् देवदत्तका जीवन उपपाय है, गृहतें बाह्यसत्ता उपपादक है. अभिधानानुपपत्ति औ अभिहितानुपपत्ति मेदते अतार्थापत्ति दो प्रकार्की है. "दारम्" अथवा ''विवेहिं" इत्यादिस्थानमें जहां वाक्यका एकदेश उचारित होवे एक देश उचारित नहीं होते, तहां श्रुतपदके अर्थके अन्वययोग्य अर्थका अध्याहार होवे है. अथवा अन्वययोग्य अर्थका वोधक जो पद अध्याहार होवेहे. इनहीकूं क्रमतें अर्थाध्याहारवाद औ शब्दाध्या-हारवाद मंथनमें कहें हैं, परंतु अर्थके अध्याहारका ज्ञान वा पदके अध्या-हारका ज्ञान अन्यप्रमाणतें संभवे नहीं. अर्थापत्ति प्रमाणतें होवेहै, इहां अभिधानानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है. काहेते । अन्वयवीधफळवाळे शब्दमयोगकूं अभिधान कहेंहैं. 'द्वारम्' इत्यादिक शब्दमयोगरूप-अभिधानको पिधानरूप अर्थके वा 'निधेहिं' पदके अध्याहार विना अनुप-पत्ति है. अथवा या स्थानमें एकपदार्थका दृष्टपदार्थातरमें अन्वयबोधमें वक्ताका तात्पर्य अभिधानशब्दका अर्थ है. 'द्वारम्' इतना कहे तहां द्वार-कर्मताका निरूपकता संबंधसे पिधानान्वयिबोध श्रोताकूं होने ऐसा वक्ताका तालर्यहर अभिधान है. औ 'पिघहि' इतना कहै तहांभी पूर्वोक वक्ताका तालर्यहर अभिधान है. वक्ताके तालर्यहर अभिधानकी अध्या-हारविना अनुपपत्ति है, याते अभिधानानुपपत्ति कहिये है. इहां अर्थका अध्याहार अथवा शब्दका अध्याहार उपपादक है; बोधफलक शब्दप्रयोग उपपाय है, अथवा पूर्वउक्त तात्पर्य उपपाय है, बोधफलक शब्दप्रयोगहर उपपाचकी अनुपपत्तिसें अथवा तात्पर्यहरूप उपपाचकी अनुपपत्तिसें अर्थ

अथवा शब्दहर उपपादक्की कल्पनाहै यातें अध्याहत अर्थका वा शब्दका अभिषानानुपपित्रहम अर्थापित्तप्रमाणतें जोय होते है. जहां सारे वाक्यका अर्थ अन्य अर्थ कल्पनिवा अनुषपन्न होते वहां अभिहितानुपपित्रह्म श्रुवीयिति है. जैसे "स्वर्गकामो यजेत" या वाक्यका अर्थ अपूर्वकल्पनिवा अनुपपन्न हैं; यातें अभिहितानुपपित्रहम श्रुवार्थापित्त हैं, इहां यागंकूं क्वर्गसाधनता उपपाध है, ताकी अनुपपित्तें उपपादक अपूर्वकी कल्पना है औ स्वर्गसाधनता इष्ट नहीं किंतु श्रुत है, यातें श्रुतार्थापित्त है.

# अर्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल डदाहरण ॥ ४ ॥

श्रुवार्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूछ उदाहरण "तरित शोकमात्मवित" यह है. इहां ज्ञानतें शोककी निवृत्ति श्रुत हे. ताकी शोकमिथ्यात्वविना अनु-पपित है,यातें ज्ञानतें शोककी निवृत्तिका अनुपपत्तिसें वंधमिथ्यात्वकी कल्पना होंने है. बंधमिथ्यात्व उपपादक है; ज्ञानतें शोकनिवृत्ति उपपाय है, सो दृष्ट नहीं; किंतु श्रव हैं; यातें श्रताथीपत्ति है. तैसें महावाक्यनमें जीवनसका अमेद अवण होने है सो औपाधिक मेद होने तो संभने, स्वरूपसें जीवनसका भेद होने तो संभने नहीं; यातें जीवन्रह्मके अभेदकी अनुपपत्तिसें भेदका औपाधिकत्वज्ञान अर्थापित्रमाणजन्य है. इहां जीवनसका अभेद उपपाय है, मेदसैं औपाधिकता उपपादक है, सारै उपपाच ज्ञान प्रमाण है उपपा-दक ज्ञान प्रमा है, इहां जीवनसका अभेद विद्वानकूं दृष्ट है, अन्यकूं श्रुत है, यातें दृष्टार्थापत्ति औ श्रुतार्थापत्ति दोनुंका उदाहरण है. जहां वाक्यमें पदका वा अर्थका अध्याहार नहीं होवे औ अन्यअर्थकी कल्पनाविना वाक्यार्थकी अनुवर्गत होवै तहां अभिद्वितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति होवै है; यातें 'द्वारम्' इस एक उदाहरण विना अभिहितानुपपानिरूप श्रुवा-र्थांपत्तिके उदाहरणहैं तैसें रजतके अधिकरण शुक्तिमें रजतका निषेध दृष्ट है, सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवे नहीं; यातें निषेधकी अनुपपत्तिसें रजतमिय्यात्वकी कल्पना होनै है, यह दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण है.

दहां रजतिनिषय उपपाय है औं मिथ्यात्व उपपादक है, औं मनके विलयसें अनंतर निर्विकल्पसमाधिकाल्में अदितीय बसमात्र शेप रहे है. सकल अनात्मवस्तुका अभाव होते है सो अनात्मवस्तु मानस होवे तौ मनके विलयतें ताका अभाव संभवे. जो मानस नहीं होतें तौ मनके विलयतें अभाव होवें नहीं. काहेतें ? अन्यके विलयतें अन्यका अभाव होवें नहीं, यातें मनके विलयतें सकल देताभावकी अनुपपित्तमें सकल देतका मिल्य उपपाय है, ताका ज्ञान अर्थापित्तप्रमाण है. सकल देतका विलय उपपाय है, ताका ज्ञान अर्थापित्तप्रमाण है. सकल देतका सता उपपादक है, ताका ज्ञान अर्थापित्तप्रमाण है. या स्थानमें उपपादक ममाका असाधारण कारण अर्थापित्तप्रमाण है, सो निर्वापार है, तौभी तामें उपपादक प्रमाका करणता संभवें है, यह उपमाननिकपणमें कसा है.

इति श्रीमन्निश्चलदासाह्वसार्धुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे अर्थापात्तिप्रमाण-

निरूपणं नाम पंचमः प्रकाशः ॥ ५ ॥

# अथातुपरुब्धिप्रमाणनिरूपणं नाम षष्ठप्रकाज्ञाप्रारंभः ।

अभावका सामान्य लक्षण औ भेद ॥ ३ ॥ अनुपढिविषमाणतें अभावकी प्रमा होते हैं, यातें अभावकी प्रमाके असाधारण कारणके अनुपलिविध्यमाण कहें हैं. न्यायवेदांतके संस्का-रहीन अभावके स्वरूपके जानें नहीं, यातें प्रथम अभावका स्वरूप कहें हैं निषेधमुख प्रतीतिका विषय होते अथवा प्रतियोगि सापेक्ष प्रतीतिका विषय होते सो अभाव कहिये है. पाचीनमतसें प्रथमलक्षण है. नवीन मतीं ध्वंस औ प्रागमाव नशब्दजन्य प्रतीतिके विषय नहीं, यह अर्थआंगे स्पष्ट होतेगा, यातें दूसरा लक्षण कहा है.पियोगीकं त्यागिक अभावकी प्रतीति

होंने नहीं यातें प्रतियोगि सापेक्ष प्रतीतिके विषय सकल अभाव हैं. ययपि अभावकी नाई संबंध औ सादृश्यभी प्रतियोगिनिरपेक्ष प्रतीिके विषय नहीं किंतु प्रतियोगिसापेक्ष प्रतीतिके विषय है तिनमें अभावलक्षण जावेहै तथापि संबंध औ सादृश्यकी प्रतियोगितासँ अभावकी प्रतियोगिता विलक्षण है सो न्यायग्रन्थनमें अभावाभावस्त्रपता अभावकी प्रतियोगिताका स्वरूप आचार्यनै लिख्या है. ऐसी प्रतियोगिता संबंधकी औ सादृश्यकी है नहीं; यार्ते संबंधकी औ सादश्यकी प्रतियोगितासें विछक्षण प्रतियोगि-तावाळा जाका प्रतियोगी होवै सो अभाव कहियेहै. स्थूळ रीति यह है:-संबंध सादृश्यतें भिन्न होवें औ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय होवें सो अभाव कहिये है. सो अभाव दो प्रकारका है. एक संसर्गामाव हैं दूसरा अन्योन्याभाव है. तिनमें अन्योन्याभाव तो एकविधही है. संसर्गाक्षावके च्यारि भेद हैं. प्रागमाव १ प्रध्वंसामाव २ सामिका-भाव ३ औ अत्यंताभाव ४ है इस रीतिसें ज्यारिपकारका संसर्गा-भाव औ अन्योन्याभाव मिलिकै पांचप्रकारका अभाव है. कपालमें घटकी उत्पत्तिसें पूर्व घटका अभाव है. औं कच्चे कपालमें रक्तरूकी उत्पत्तिसें पूर्व रक्तरूका अभाव है सो प्रागभाव है. घटकी उत्पत्तिसें उत्तर मुद्ररादिकतें कपाछमें घटका अभाव है सो प्रध्वंसाभाव है. औ पक कपाछमें श्यामह्मका अभाव होवे हैसो श्यामह-पका प्रध्वंसाभाव है. नैयायिकमतमें प्रध्वंसाभाव सादि है औ अनंत है. काहेर्तें? घटके ध्वंसकी उत्पत्ति तौ मुद्ररादिकनतें होवे है यह अनुभवसिद्ध है. औं ध्वंसका ध्वंस संमवे नहीं. काहेतें? प्रागमाव प्रतियोगि औ ध्वंस इन तीतूंम पकका अधिकरणकाल अवश्य होते है प्रागभावध्वंसका अनाधार काल प्रति-योगिका आधार होवे है यह नियम है. जैसे घटकी उत्पत्ति हुये नाशत पूर्व घटके प्रागमावध्वंसका अनाषार काल है.काहेतैं? प्रागमावका नाश होगया औ घटका ध्वंस हुया नहीं यातें घटध्वंसका अनाधार काल है, सो घटका आधार काल है.जो पटके ध्वंसका ध्वंस भानें ती चटध्वंसके ध्वंसका अ

विकरणकाल घटमागमावका औ घटध्वंसका अनाधार होनेतें घटका आधार हुया चाहिये इस रीतिमें ध्वंसका ध्वंस नानें तो प्रतियोगीका उन्मज्जन हुया चाहिये. इसीवास्ते प्रागमावकूं अनादि मानें हैं. जो सादि मानें तो प्रागमावकी उत्पत्तिसें प्रथमकालप्रागमाव औ ध्वंसका अनाधार होनेतें प्रतियोगिका आधार हुया चाहिये; यातें प्रागमाव अनादि सांत है, ध्वंस अनंत सादि है, भूतलादिकनमें जहां कदाचित घट होवे तहां घटशून्य कालमें घटका सामयिकामाव है. किसी समयमें होवे सो सामयिकामाव कहिये है, वायुमें रूपका अत्यानमाव है, घटसें इतर पदार्थनमें जो घटका भेद सो घटका अन्योन्यामाव है, सामयिकामाव तो सादि सांत है. अत्यंतामाव अन्योन्यामाव दोनं अनादि अनंत हैं, इस रीतिसें पांचप्रकारका अभाव है.

#### प्राचीन न्यायमतमे अभावके परस्पर विलक्षणताकी साधकप्रतीति ॥ २ ॥

तिनकी परस्पर विलक्षणताकी साधक विलक्षण प्रतीति कहें हैं:—
कपालमें घटकी उत्पतिसें पूर्व ''कपाले घटो नारित'' ऐसी प्रतीति होवे हैं,
ताका विषय घटका प्राग्नभाव है, काहेतें ? तियोगिके उपादानकारणमें
सामिंयकामाव औ अत्यंतामाव तौ रहें नहीं यह अर्थ आगे कहेंगे. किंतु
अपने प्रतियोगिके उपादानकूं त्यागिके अन्य स्थानमें दोतूं अभाव रहें हैं,
यातें ''कपाले घटो नास्ति'' इस प्रतीतिके विषय सामियकामाव अत्यंतामाव
नहीं औ घटकी उत्पत्तिसें पूर्व ध्वंसका संभव नहीं. काहेतें ? ध्वंसका प्रतियोगि
निमित्तकारण होवेहे, कारणतें पूर्व कार्य संभवे नहीं. यातें घटकी उत्पत्तिसें पूर्व
''कपाले घटो नास्ति'' इस प्रतीतिका विषय घटध्वंसभी नहीं. औ घटका
अन्योन्यामाव यद्यपि कपालमें सर्वदा है तथापि''कपालो न घटः''ऐसी अन्योन्यामावकी प्रतीति होवे हैं ''कपाले न घटः''ऐसी प्रतीति अन्योन्यामावकी

होवे नहीं. जो ऐसी प्रतीतिका विषय है सो प्रागमान कहिये है. तैसें मुद्ररा-दिकनतें चटका अदर्शन होने तन "कपाले घटो नास्ति"ऐसी प्रतीति होने हैं ताका विषय प्रागमान नहीं है. काहेतें।प्रागमानका नाश प्रतियोगिरूप होने है. घटकी उत्पत्तिसें उत्तर प्रागमानका संभव नहीं औ जो तीनि अभाव हैं तिनकामी पूर्वउक्त प्रकारसें संभव नहीं यातें मुद्ररादिजन्य घटके अदर्शन कालमें कपाले घटो नास्ति" ऐसी प्रतीति होने हैं, ताका विषय प्रध्नंसा-भाव है. इसरीतिसें प्रागमान औ प्रध्नंसामानभी नशब्दजन्य प्रतीतिके विषय हैं, यह प्राचीनका मत है.

#### नवीनन्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकी साधक प्रतीति ॥ ३ ॥

औ नवीनमतमें प्रतियोगिक उपादानकारणमें मी अत्यंतामाव रहे हैं, काहेंतें अत्यंतामावका प्रतियोगिसें विरोध है अन्यतें नहीं. जहां प्रतियोगी नहीं होवे तहां सारें अत्यंतामाव होवे हैं, यातें घटकी उत्पत्तिसें पूर्व औ प्रतियोगिक नाराकालमें प्रतियोगिका अत्यंतामाव होनेतें ''कपाले घटो कास्ति" इस प्रतीतिका विषय अत्यंतामाव है; ऐसी प्रतीतिसें प्रागमाव प्रध्वसागावकी सिक्कि होवे नहीं, किंतु "कपाले घटो मविष्यति"ऐसी प्रतीति घटकी उत्पत्तिसें पूर्व होवे है. वाका विषय प्रागमाव है. और ''घटो ध्वस्तः" ऐसी प्रतीतिका विषय ध्वंस है. इसरीतिसें घटकी उत्पत्तिसें प्रथम कपालमें घटका अत्यंतामाव औ प्रागमाव दोनूं हैं विनमें ''कपाले घटो नास्ति" इस प्रतीतिका विषय कपालमें घटका अत्यंतामाव है, तेसें प्रजातिका विषय कपालमें घटका आत्यंतामाव है, तेसें प्रजातिका विषय कपालमें घटका प्रागमाव है, तेसें प्रजातिका विषय कपालमें घटका आत्यंतामाव है, तेसें प्रजातिका विषय घटका अदर्शन होवे तिसकालमें भी ''कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो घटका अदर्शन होवे तिसकालमें भी ''कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो घटका अदर्शन होवे तिसकालमें भी ''कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो घटका अदर्शन होवे तिसकालमें भी ''कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो घटका अदर्शन होवे तिसकालमें भी ''कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो घटका अत्यंतामाव है, औ द्वितीय प्रतीतिका विषय कपालमें घटका प्रध्वसामाव है, इसरीतिसें विविध प्रतीतिका विषय कपालमें घटका प्रध्वसामाव है, इसरीतिसें नवीनमवर्में प्रागमाव प्रध्वंसा

भाव नशब्दजन्यपतीतिके विषय नहीं; यातैं प्रथम लक्षण प्राचीनमतके अनुसारी है. उभयमतानुसारी दितीय लक्षण है, यातैं दितीय लक्षणही समीचीन है.

अभावका द्वितीयलक्षण औ विलक्षण प्रतीति ॥ ४ ॥ संबंध औ सादृश्यतें भिन्न जो अन्यसापेक्षप्रतीतिका विषय होवे सो अभाव कहिंगेहैं, यह दितीय लक्षण है. 'भूतले घटो नास्ति' इस प्रतीति- के विषय प्रागमाव औ ध्वंस नहीं, काहेतें १ प्रतियोगिके उपादानमें दोनुं अभाव रहेंहें. घटाभावके प्रतियोगी घटका उपादान भूतल नहीं यातैं उक्त प्रतीतिके विषय दोनं अभाव नहीं. अत्यंताभाव अन्योन्याभाव तौ नित्य हैं औं भूतलमें घटामाव अनित्य है, यातें घटका सामयिकामाव ही उक्तपती-तिका विषय है. "वायौ रूपं नास्ति" इस प्रतीतिका विषय केवल अत्यंता-भाव है. अनंत होनेतें प्रागभाव, नहीं, अनादितासें ध्वंस नहीं, सर्वेदा होनेतें सामयिकाभाव नहीं; यातें उक्तप्रतीतिका विषय अत्यंताभाव है. तेसें ''वायुने रूपवान्" इस प्रतीतिका विषय अन्योन्याभाव है. उक्त प्रतीतिसैं वायुमें रूपवत्का भेद भासे है, तैसें "घटः पटो न" या प्रतीतिका विषय अन्योन्याभाव है. अन्योन्याभावकूं ही भेद कहेंहैं.

अन्योन्याभावलक्षण औ तामैं शंका समाधान ॥ ५ ॥ अभेदका निषेषक जो अभाव सो अन्योन्याभाव कहिये हैं. ''घटः पटो न'' ऐसा कहनेतें घटमैं पटके अमेदका निषेध होवै यातें घटमें पटका अन्योन्याभाव है. काहेतें १ न शब्द विना जामें जो प्रतीत होवै ताका न शब्दर्स निषेध होवे है. जैसें नशब्द विना 'घटः पटः' या वाक्यतें 'नीलो घटः'इत्यादिकनकी नाई पटमें घटका अभेद वा घटमें पटका अभेद प्रतीत होवें है. तिस अभेदका निषेध नशब्दर्से होवें है. परंतु इतना भेद है:-जा पदसैं नशब्दका संबंध होवे ता पदके अर्थके अभेदका निषेध होवेह. जैसें "घटः पटो न" या वाक्यमें पटवदसें नश-

ब्दका संबंध है तहां घटमें पटपदके अर्थके अभेदका निषेध होते है, औे ''पटो घटो न'' या वाक्यमें नशब्दका संबंध घटपदसें है. तहां घटपदके अर्थके अभेदका निषेध पटमें होते हैं, इसीवास्ते ''घटः पटो न'' या वाक्यतें जो अन्योन्याभाव प्रतीत होते ताका घट अनुयोगी है औ पट प्रतियोगी है. तैसें ''पटो घटो न'' या वाक्यतें प्रतीत हुये अन्योन्याभावका पट अनुयोगी है, घट प्रतियोगी है. जामें अभाव होते सो अभावका अनुयोगी कहियेहैं, जाका अभाव होते सो प्रतियोगी कहिये हैं.

शंका:—जाका निषेध कारेये ताका अभाव कहियेहै, तोई अभावका प्रतियोगी कहियेहै औ पूर्व यह कहा:—"घट: पटो न" या वाक्यतें घटमें पटके अभेदका निषेध कारेये हैं; और "पटो घटो न" या वाक्यतें पटमें घटके अभेदका निषेध कारेये हैं; यातें "घट: पटो न" या वाक्यतें पतीत हुये अभावका प्रतियोगी पटका अभेद है पट नहीं. तैसें "पटो घटो न" या वाक्यतें प्रतीत हुये अभावका प्रतियोगी घटका अभेद है घट नहीं; यातें खेनूं वाक्यनमें अभेदका निषेध कहें तो पटमें औ घटमें क्रगतें प्रतियोगीयाकथनसें विरोध होवेगा.

ताका समाधानः—अभेद नाम असाधारण धर्मका है. जो अपने आत्मा विना किसीपदार्थमें नहीं रहै केवल अपनेमेंही रहे सो अपना असाधारण धर्म कहिये है. घटका अभेद घटमेंही रहेहे अन्यमें नहीं, खातें घटका अभेद घटका असाधारण धर्म है, सो असाधारण धर्म है, सो असाधारण धर्मेक्ष अमेदही सकल पदार्थनका अपनेमें संबंध है. इसरीतिर्से सारे पदार्थनका असाधारण धर्मक्ष अपने स्वक्षमें रहे हैं, जा पदार्थका जो संबंध जामें रहेहे सो पदार्थ ता संबंधसें तिसमें रहे है. जैसें घटका संयोगसंबंध भूतलमें होवे तहां संयोगसंबंध भूतलमें घट रहे हैं यह व्यवहार होवे है, यातें घटका भूतलमें संयोगसंबंध

है औ संयोगसंबंधतें भूतलमें घट है या कहनेमें अर्थका भेद नहीं. तैसें संयोगसेनंधतें भूतलमें घटाभाव है औ भूतलमें घटसंयोगका अभाव है या कहनेमें एकही अर्थ है; इस प्रकारतें पटमें अभेदसंबंधतें घटाभाव औ घटके अभेदसंबंधका पटमें अभाव दोनूं समनियत होनेतें एकही पदार्थ है. समनियत अभावनका भेद होने नहीं. जैसे घटत्वात्यंताभाव औ घटा-च्योन्याभाव दोनुं घटसें भिन्न सकल पदार्थनमें रहें हैं यातें समनियत होनेतें परस्पर भिन्न नहीं; किंतु एकही अभावमें घटत्वात्यंताभावत्व चटान्योन्याभावत्व दो धर्म हैं. औ एकही अभावके घटत्व औ घट दोनूं मतियोगी हैं, घटत्वात्यंताभावत्वरूपतें जिस अभावका घटत्व मतियोगी हैं विसी अभावका घटान्योन्याभावत्वरूपते घटभी प्रतियोगी है. औ जिस--रीतिसें एकही अभावके रूपभेदसें दो प्रतियोगी हैं. तैसें रूपभेदसें एकही अभावके प्रतियोगितावच्छेदक दो संबंध हैं घटत्वात्यंताभावत्वरूपतें प्रतियो-**श्गितावच्छेदक समवाय संबंध है,औ घटान्योन्याभावत्वरूपतै तिसी अभावका** प्रतियोगितावच्छेदक समवाय संबंध है. इसरीतिसैं पटादिक सकल पदा-र्थनमें घटाभेदका अत्यंताभाव औ घटान्योन्याभावभी एक हैं तिस एक अभावमें घटामेदात्यंताभावत्व औ घटान्योन्याभावत्व दो धर्म हैं औ घटा-भेदात्यंताभावत्वरूपतें तिस अभावका घटाभेद प्रतियोगी है, श्रतियोगि-तावच्छेदक स्वरूपसंबंध है, औ घटान्योन्याभावत्वरूपतें तिसी अभावका घट प्रतियोगी है, प्रतियोगितावच्छेदक अभेदसंबंध है, तिस अभेद संबंधकृंही तादातम्य कहें हैं, तद्रचितित्व कहें हैं. इसरीतिसें घटके अभेदके निषेषका घट प्रतियोगी है यह कथनभी संगवे है विरुद्ध नहीं.

या स्थानमें यह निष्कर्ष है:—जिस वाक्यतें नशब्दविना जा पदार्थमें जा संबंधसें जो पदार्थ प्रतीत होवे तिस वाक्यतें नशब्दसित ता पदार्थमें ता संबंधसें तिस पदार्थका निषेध प्रतीत होवे है. जैसें ''नीछो घटः''या वाक्यतें घटपदार्थमें अमेदसंबंधसें नीछपदार्थ प्रतीत होवे है. काहेतें १ अमेदसंबंधसें नीछपदार्थ प्रतीत होवे है. काहेतें १ अमेदसंबंधसें नीछपदार्थ प्रतीत होवे है.

"घटो न नीछः" या वाक्यतैं अभेदसंबन्धतैं नीछका निषेषं घटमैं प्रतीतः होवे है. तैसे "घटः पटः" या वाक्यतें भी नशब्दविना पटपदार्थमें अभेद-संबंधतें घटपदार्थ प्रतीत होवेहै. काहेतें ? जहां दोनूं पदनमें समानविभक्ति होवें तहां एक पदार्थमें अभेदसंबंधसें अपरपदार्थ प्रतीत होवेहै; यह नि-यम है. ''नीलो घटः'' या वाक्यकी नाई ''घटः पटः'' या वाक्यमें दोनूं पद समान विभक्तिवाछेहैं. यातैं नशब्दविना ु''घटः पटः'' या वाक्यतें भी पटपदार्थमें अभेदसंबंधसें घटपदार्थ प्रतीत होवैहै. ययपि अभेदसंबंधसें पटपदार्थमें घटपदार्थ संभवे नहीं. तथापि एकपदार्थमें अभेद संबंधसें अपरपदार्थकी प्रतीतिकी सामग्री समान विभक्ति है. सो "घटः पटः "या वाक्यमें भी है. यातें नशब्द विना "घटः पटः" या वाक्यतें पटपदार्थमें अभेद संबंधतें घटपतीत होवेहै, परंतु पटपदार्थमें अभेद संबंधतें घटपदार्थकी प्रतीति भमस्य होवैगी प्रमा नहीं; यातें नशब्द विना एक-पदार्थमें जा संबंधसें अपर पदार्थकी प्रतीति भगरूप वा प्रमा रूप होने तहां नशब्द मिछै ती एक पदार्थमें ता संबंधसें अपर पदार्थका निवेध होवे है. इस रीतिसें एक पदार्थमें अभेद संबंधसें अपरपदार्थका निषेधक अभाव अन्योन्याभाव कहिये हैं.

> नवीनरीतिसें संसर्गाभावके च्यारि भेद औ तिनकें लक्षण औं परीक्षा ॥ ६ ॥

तासें भिन्न जो अभाव ताकूं संसर्गाशांव कहेंहैं. संसर्गाभाव प्राची नमतमें च्यारिप्रकारका है:—अनादि सांत जो अभाव सो प्रागभाव किहेंचे है. अपने प्रतियोगिके उपादान कारणमें प्रागभाव रहेहे जैसे घटके प्रागमावका प्रतियोगी घट है, ताके उपादानकारण कपाछमें घटका प्रागभा व रहे है. कपाछकी उत्पत्तिसें भी प्रथम कपाछके उपादानकारणमें घटका प्रागभाव रहेंहै. इसरीतिसें सृष्टितें प्रथम घटारंभक परमाणुसमुद्धा च्यमें घटका प्रागभाव रहेहै. औ परमाणु घटके मध्य जो इचणुकादि कपा

·छांत अवयवी हैं तिन सर्वके प्रागमाव सृष्टितें प्रथमपरमाणुमें रहेहै. इसरी-तिसें प्रागमाव अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है, औ सांत कहिये अंतवालाहै अन्त नाम ध्वंसका है जाकूं नाश कहेंहैं. जो घटकी उत्पत्तिकी सामग्री तासें घटके प्रामभावका अंत होवें है यातें घटके प्रामभावका अंत घटकापढ़ी है. घटके प्रागमानका ध्वंस घटसैं पृथक् नहीं, यद्यपि प्रध्वंसाभाव अनंत है और घट सांत है, घटके प्रागमानका ध्वंस घटहर होवें तौ प्रध्वंसामावभी सांत होवैगा, प्रध्वं प्राभाव अनंत है या नियमका भंग होवैगा, ध्वंस नाश अंत ये पर्यायशब्द हैं. सो ध्वंस दो प्रकारकां होवैहै. एक तौ भावपदार्थका नाशरूप ध्वंस होनेहै, औ दुजा अभावका नाशरूप ध्वंस होवे है. भावपदार्थका नाशरूप ध्वंस तौ अभावरूप होवे है; ताहीकूं प्रध्वंसाभाव कहेंहैं. जैसे घटादिक भावपदार्थनका नाश अभावरूप है ताकूं प्रध्वंसाभाव कहें हैं, औ अभाव पदार्थका नाशरूप ध्वंस भावरूप होवे है ताकूं ध्वंसप्रध्वंस तो कहें हैं औ ध्वंसाभाव प्रध्वंसाभाव कहैं नहीं. जैसे घटका प्रागमान अमान पदार्थ है, ताका नाशक्तपध्नंस घट है सो भावरूप है, ताकूं प्रध्वंसाभाव नहीं कहेंहैं, किंतु घटके प्रागभावका नाशरूप घटकूं स्वपागभावका ध्वंस औ प्रध्वंसही कहें हैं. इसरीतिसें दोप्रकारका ध्वंस होवैहै. तिनमें भावरूपध्वंस तौ सांत है, परंतु अभावरूप ध्वंस अनंत है, यातें घटके पागभावका ध्वंस घटकप तौ सांत है तथापि अध्वंसाभाव अनंत है; या नियमकी हानि नहीं. इसरीतिसैं अनादि सांत जो अभाव सो प्रागभाव कहियेहै. अनादि अभाव तौ अत्यंता-भावभी है सी सांत नहीं. औ सांत अभाव सामयिकाभावभी है सो अनादि नहीं. औ वेदांतिसिद्धांतमें अनादि औ सांत माया है सो अभाव नहीं, किंतु जगतका उपादान कारण माया है जो अभावकप माया होवै तौ उपादान कारणता संभवे नहीं. काहेतें श्वयदिकनके उपादानकारण कपाछा-दिक भावरूपही प्रसिद्ध हैं, अभाव किसीका उपादानकारण नहीं, यातें माया अभावरूप नहीं किंतु भावरूप है. यद्यपि माया भावअभावर्से

विलक्षण अनिर्वचनीय है तथापि अभावरूप माया नहीं यातें भावरूपताभी मायाविषे संभवे नहीं; यातें प्रामावके लक्षणमें अभावपदके प्रवेशतें मायामें प्रामावका लक्षण जावे नहीं, औ माया भावरूप नहीं या कथन-का यह अभिपाय है:—कालत्रयमें जाका वाध न होवे सो प्रमार्थसत् कहिये है औ भाव कहिये है ऐसा बहा है माया नहीं. काहतें ! ज्ञानतें उत्तरकालमें मायाका वाध होवे है. यातें प्रमार्थ सतस्वरूप भावनें ययि माया नहीं तथापि विधिमुस्तप्रतीतिका जो विषय होवे सो भी सत्त कहिये है और भाव भी कहिये है. निषेधमुस्तप्रतीतिका विषय होवे सो अभाव कहिये है. निषेधमुस्तप्रतीतिकी विषयता मायामें नहीं यातें मायाभी भावरूप है.

यचिष माया प्रकृति अविद्या अज्ञान ये शब्द पर्याय हैं, औ अविद्या अज्ञानशब्दनमें अकार निषेधका वाचक है यातें माया भी निषेधमुख प्रती-तिका विषय होनेतें अभावरूपही कही चाहिये, तथापि अकारका केवल निवेध अर्थ नहीं है किंतु विरोधि भेदवान् अल्पभी अकारके अर्थ हैं. जैसें अधर्म शब्दमें अकारका विरोधी अर्थ है. धर्मविरोधीकूं अधर्म कहेंहैं. औ"अबा-ह्मणो नाचार्यः" या स्थानमें अकारका भेदनान अर्थ है. बाह्मणसें भिन्न आचार्यताके योग्य नहीं यह वाक्यका अर्थ है. औ '' अनुदरा देवदत्तकन्या'' या स्थानमें अकारका अल्प अर्थ है, अल्पउदरवाछी देवदत्तकी कन्याहै यह ्वाक्यका अर्थ है, जैसें इतने स्थानमें अकारका निषेध अर्थ नहीं तैसें अविचा शब्द औ अज्ञानशब्दमैं भी अकारका निषेध अर्थ नहीं किंतु विरोधी अर्थ है. मायाका ज्ञानसें वध्यघातकभाव विरोध हैं; यातें अज्ञान कहैं हैं. माया वध्य है औ ज्ञान घातक है. वेदांतवाक्यजन्य ब्रह्माकार वृत्तिकं विद्या कहें हैं, सो मायाकी विरोधिनी है यातें अविद्या कहें हैं अज्ञानशब्द औ अविद्याशब्दका वाच्यमी माया है तौभी अकारका विरोधी अर्थ होनेतें माया भावरूपहें भावरूपभी बसकी नाई परमार्थसत ्रहप नहीं; किंतु विधिमुखमतीतिका विषय होनेतें व्यावहारिक सद्धप है.

प्रागभावके लक्षणमें अभाव पद नहीं होता तौ मायामें लक्षण की अति ्व्याप्ति होती. काहेतें? माया अनादि है औ सांत है यातें अनादि सांत जो अभाव सो प्रागभाव कहिये हैं; सादि अनंत जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव कहिये है, घटादिकनका ध्वंस मुद्ररादिकनतें होवे है यातें सादि है औ अनंततामें युक्तिपूर्वक ही है. अनंत अभावकूं प्रध्वंसाभाव कहें ती अत्यंता-भावमें अतिव्यापि होवैगी; यातैं पर्ध्वसाभावके छक्षणमें सादि कह्या चाहिये. अत्यंताभाव सादि नहीं; किंतु अनादि है औ सादि अभावकूं प्रध्वंसाभाव कहैं तौ सादि अभाव सामयिकाभावभी है वहां अतिव्याप्ति होवैंगी; सामयि-काभाव अनंत नहीं किंतु सांत है. सादि अनंतकूं प्रध्वंसाभाव कहें तौ मोक्षमें अतिव्याप्ति होवैगी. काहेतें ? मोक्ष होवे है यातें सादि है औ मक्तकं फेरि संसार होवे नहीं यातें अनन्त है, परंतु मोक्ष भावरूप है अभा-वरूप नहीं. यातैं प्रध्वंसाभावके लक्षणमें अभाव कह्या चाहिये. यद्यपि अ-ब्रान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं मोक्ष कहैं हैं. औ निवृत्ति नाम ध्वं-सका है यातें मोक्षमी अभावरूप है; यातें प्रध्वंसाभावके लक्षणमें अभावपद नहीं गेरैं तौभी मोक्षमें अतिन्याप्तिक्तप दोष नहीं. काहेतें ? अछक्ष्यमें छक्षण जावै ताकूं अतिव्याप्ति कहैं हैं. अज्ञान औ ताके कार्यके ध्वंस मोक्षकूं लक्ष्यता स्पष्टही है. सकलनाश ध्वंसाभावके लक्षणके लक्ष्य है; सकल नाशनके अंतर्भेतही कार्यसहित अज्ञानका नाशस्य मोक्ष है. तथापि कल्पि-तकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होने है. अज्ञान औ ताका कार्य कल्पित है, यातें ितिनकी निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्मरूप है; यातें अभावरूप मोक्ष नहीं; किंतु ब्रह्म-रूप होनेतें भावरूप है. तामें ध्वंसका छक्षण जावे तौ अतिव्याप्ति होवेगी, यातें सादि अनंत जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव कहिये है. उत्पत्ति औ नाश-वाला जो अभाव सो सामयिकाभाव कहिये है. जहां किसी कालमें पदार्थ होवे औ किसी कालमें न होवे तहां पदार्थश्रन्यकालमें तिस पदार्थका साम-यिकाभाव होवैहै. जैसे भृतछादिकनमें घटादिक किसी काछमें होवेहें किसी

कालमें नहीं होनें हैं. तहां घटश्रन्यकालसंबंधी भूतलादिकनमें घटादिकनका साम्यिकाभाव है. समयविशेषमें उपजे औ समयविशेषमें नष्ट होवें सो साम-यिकाभाव कहिये हैं; भूतलमैं घटकूं अन्य देशमें लेजावै तब घटका अभाव भूतलमें उपजेहै औ तिसी भूतलमें घटकं लेआवे तब घटका अभाव भूतलमें नष्ट होवे है, इसरीतिसैं सामियकाभाव उत्पत्तिनाशवाला है. उत्पत्तिवाला अभाव प्रध्वंसाभावभी है तहां अतिव्याप्तिपारहारवास्तै सामयिकाभावके छक्षणमें नाश पद कह्या है. प्रध्वंसाभाव यद्यि उत्पत्तिवाला अभाव है तथापि नाशवाला नहीं यातें नाश पद कहें तो अतिन्याप्ति दोप नहीं.नाशवाले अभा-वकं सामयिकाभाव कहें तो प्रागभावमें अतिव्याप्ति होवेगी,यातें सामयि-काभावके छक्षणमें उत्पत्ति पद कह्या है. छक्षणमें उत्पत्ति पदके प्रवेशतें प्राग-भावमें अतिव्याप्ति नहीं. काहेतें? प्रागभावका नाश तो होवे है परंतु अनादि होनेतें उत्पत्ति होवे नहीं; औ सामयिकाभावके छक्षणमें अभाव पद नहीं गेरैं किंतु उत्पत्तिनारावालेकुं सामयिकाभाव कहें ती घटादिकनमें अति-व्याप्ति होवैगी. काहेतें ? घटादिकभी भूत भौतिक अनंत पदार्थ उत्पत्ति औ नाशवाछे हैं, औ अभावपदके प्रवेशतें घटादिकनकू भावरूपता होनेतें तिनमें सामयिकाभावके छक्षणकी अविव्याप्ति नहीं इसरीतिसें भूवलादिकनमें घटादिकनका उत्पत्ति औ नाशवाला अभाव सामयिका भाव है. अन्योन्याभावर्से भिन्न जो उत्पत्तिश्चन्य औ नाशश्चन्य अभाव सो अत्यंताभाव कहिये है. जहां किसी कालमें जो पदार्थ न होवें तहां तिसपदार्थका अत्यंताआव कहिये है. जैसें वायुमें रूप किसी कार्टमें नहीं होने है तहां रूपका अत्यंताभाव है.तैसे गंधमी वायुमें सर्वदा नहीं होवेहै,यातें गंधका वायुमें अत्यंताभाव है. स्नेहगुण केवल जलमेंही रहे है अन्यमें कदी रहै नहीं यातें जलविना अन्यपदार्थमें स्नेहका अत्यंताभाव है. आत्मामें रूप रस गंध स्पर्श शब्द कदीभी रहे नहीं यातें रूपादिकनका अत्यंताभाव आत्मामें रहेहै. पृथिवी औ जलमें रसरहेहै अन्यमें कदी रहे नहीं; यातें पृथ्वीजलिमन्नपदार्थनमें रसका अत्यंताभाव है पृथिवीत्व जाति केवल

'पृथिवीमें रहेहें जलादिकनमें कदी रहें नहीं; यातें जलादिकनमें पृथिवीत्वका अत्यंताभाव है. बाह्मणिम्न क्षत्रियादिकनमें बाह्मणत्व कदी रहें नहीं,यातें क्षत्रियादिकनमें बाह्मणत्वका अत्यंताभाव है. आकाश काल दिशा आत्मा व्यापक हैं तिनमें कदीनी किया होवें नहीं; यातें आकाशादिकनमें कियाका अत्यंताभाव है. पृथिवी जल तेज पवन मनमें किया होवें है औ कदावित कियाका अभाव होवेंहैं यातें पृथिवी आदिक निष्क्रिय होवें तव पृथिवी जल तेज पवन मनमें कियाका अत्यंताभाव नहीं. तैसें सामियकामावभी नहीं. काहेतें ? सामियकामाव केवल इव्यका होवेंहै, कियाका सामियकामाव संमवे नहीं यह वार्ता आगे कहेंगे. यातें सामियकामावभी नहीं. किंतु पृथिवी आदिक पांचमें कियाका प्रागमाव औ ध्वंसाभाव है.

#### च्यारिसंसर्गाभावका प्रतियोगीसे विरोध औ अन्योन्याभावका अविरोध ॥ ७॥

इसरीतिमें भूतळादिकनमें जहां कदाचित घटादिक होते, कदाचित नहीं होते तहां सारे सामियकाभाव है अत्यंताभाव नहीं. काहेतें ? अभावका अतियोगीमें विरोध है. जहां प्रतियोगी होते तहां अभाव होते नहीं, किंतु अभावका अभाव होते है. और जहां भूतळादिकनमें कदाचित घटादिक होतें औ कदाचित नहीं होतें तहां अत्यंताभाव मानें तो अत्यंताभाव नित्य है यातें घटकाळमें भी घटका अत्यंताभाव होनेतें अत्यंताभावका अपने प्रतियोगिसें विरोध नहीं होतेगा; यातें भूतळादिकनमें घटादिकनका अत्यंताभाव संभन्ने नहीं. जैसें घटकी उत्पत्तिसें प्रथम कपाळमें घटका प्रागभाव होतेहै. घटकप प्रतियोगिक उपने कपाळमें घटका प्रागभाव रहे नहीं ताका नाश होय जाते है, यातें प्रागभावका प्रतियोगिसें विरोध है. तेसें कपाळमें घटका प्रथमामाव होते तब घट रहे नहीं औ घट रहेहें जितने काळ कपाळमें घटका प्रध्वंसाभाव होते तब घट रहे नहीं औ घट रहेहें जितने काळ कपाळमें घटका प्रध्वंसाभाव होते तब घट रहे नहीं औ घट रहेहें जितने काळ कपाळमें घटका प्रध्वंसाभाव होते तब घट रहे नहीं औ घट रहेहें जितने काळ कपाळमें

है तैसें भूतलादिकनमें संयोगसंबंधसें घटादिक रहें. जितनें भूतलादिकनमें बटादिकनके सामयिकाभाव रहै नहीं; किंतु जितनेकाल घटादिक प्रतियोगि भूतळादिकनमें न होवें उतनेकाळ सामयिकाभाव रहे है औ घटादिक प्रतियोगि आय जावें तब सामयिकाभावका नाश होवें हैं. आये घटकं उठाय छेवें तब सामयिकाभाव और उपजे है; इसीवासतें सामयिकाभावके उत्पत्ति औ नाश मानें हैं इसरीतिसें सामयिकाभावकाभी प्रतियोगिसें विरोध स्पष्ट है. जैसे पागभावादिकनका प्रतियोगीसे विरोध है तैसे अत्यंताभावकाभी प्रतियोगीसैं विरोध कह्या चाहिये. यचिंप सकल अभावनका प्रतियोगीसैं विरोध होवे तो जिसकालमें भूतलमें घट धन्या होवे तिसकालमें घटका अन्योन्याभाव भूतलमें नहीं हुया चाहिये; औ घटवाले भृतलमें घटका अन्योन्याभाव रहेंहै. काहेतें १ भेदकूं अन्योन्याभाव कहें हैं. अपनेसें अतिरिक्तता कहेंहैं, भिन्नता कहेंहैं, जुदापना कहेंहें, घटवाछा भूतलभी घटस्वरूप नहीं, किंतु घटसें अतिरिक्त कहियेहै, घटसें भिन्न कहिये है, वटसैं जुदा कहियेहै. इसरीतिसैं घटवाले भूतलमें घटका अन्योन्याभाव हैं, यातें घटके अन्योन्याभावका घटहर प्रतियोगीसें विरोध नहीं, तैसें पटादिकनके अन्योन्याभावका पटादिकनसें विरोध नहीं, यातें सकछ अभावनका प्रतियोगीसे विरोध कहना संभवे नहीं, किंतु किसी अभावका प्रतियोगिसें विरोध है किसीका विरोध नहीं है;

प्रागमावादिक दृष्टांतसें अत्यंताभावका प्रतियोगिसें विरोध साधे तब अन्योन्याभावदृष्टांतसें अत्यंताभावका प्रतियोगिसें अविरोधभी सिद्ध होवैगा यातें घटके अन्योन्याभावकी नाई घटका अत्यंताभावथी घटके अधिकरणमें संभवे है.

तथापि घटक अधिकरणमें घटका अत्यंताभाव संभवे नहीं. काहेतें ? अभावके दो भेद हैं:-एक अन्योन्याभाव है १ दूसरा संसर्गाभाव है २ संसर्गाभाव च्यारि प्रकारका है. इसरीतिसें पंचिविध अभाव है. तिनमें अभावत्व धर्म सर्वमें समान है औ निषेधमुखमतीतिकी विषयताभी सर्वअभा-

वनमें समान है तथापि अन्योन्याभावसें चतुर्विध संसर्गाभावमें विलक्षणता अनेकविथ है.जिसवाक्यमें प्रतियोगि अनुयोगि बोधक भिन्न विभक्तिवाले पद होवें तिस वाक्यसें संसर्गाभावकी प्रतीति होवे है. जैसें उत्पत्तिसें पूर्व "कपाले घटो नास्ति"इस वाक्यमें अनुयोगिवोधक कपालपद सप्तम्यंतहै औं प्रतियोगि-बोधक घटपद प्रथमांत है, तहां प्रागभावकी प्रतीति होवे है. तैसें मुद्ररादिकनतें घटका अदर्शन होवै, तब तिसी वाक्यतैं घटध्वंसकी प्रतीति होवैहै. "वायी रूपं नास्ति" इस वाक्यतें वायुमें कपात्यंताभावकी प्रतीति होवैहै, तहांभी अनुयोगिनोधक नायुपद सप्तम्यंत है औ प्रतियोगिनोधक रूपपद प्रथमांत हैं: तैसें "भूतले घटो नास्ति" इसवाक्यजन्य प्रतीतिका विषय सामयिका-भाव है; तहांभी अनुयोगिनोधक भूतलपद सप्तम्यंत है प्रतियोगिनोधक घट-ाद प्रथमांत है औं "भूतलं न घटः" इसवाक्यसें भूतलमें घटका अन्योन्या-ाव प्रतीत होवे हैं। तहां अनुयोगिकवोधक भूतळपद अी प्रतियोगि-विषक घटपद दोनुं प्रथमांत हैं. इस रीतिसें भिन्नविभक्तयंतपदघटित वाक्य-बन्य प्रतीतिकी विषयता संसर्गाभावमें है अन्योन्याभावमें नहीं, औ रमानविभक्त्यंतपदघटितवाक्य जन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्याभावमैं **इं संसर्गाभावमैं नहीं. इसरीतिसैं अन्योन्याभावतैं विलक्षण स्वभाववाला** बतुर्विध संसर्गाभाव है; यातें प्रागभाव प्रध्वंसाभावके दृष्टांतसें अत्यंताभावका ातियोगिर्से विरोधही सिद्ध होते है, विलक्षणस्वभाववाले अन्योन्याभावके छांतसें प्रतियोगितें अविरोध सिद्ध होवें नहीं, संसर्गाभावकी अन्योन्याभावतें औरभी विलक्षणता है.

चतुर्विधसंसर्गाभावका परस्परविरोध औ अन्योन्याभावका तिन्से अविरोध ॥ ८ ॥

चतुर्विध संसर्गाभावका परस्पर विरोध है. एक संसर्गाभावके अधिकरणमें अपर संसर्गाभाव रहे नहीं. जैसें कपाछमें घटकी उत्पत्तिस पूर्व घटका प्रागभाव है तहां घटका ध्वंस वा अत्यंताभाव वा सामियकाभाव रहें नहीं. तैसें कपालमें घटका ध्वंस होवें तब प्रागभावा-दिक तीनूं संसगीभाव रहें नहीं. औ घटका अन्योन्याभाव कपालमें सदा रहेंहें. तैसें भूतलमें घटका सामियकाभाव रहें तहांभी घटका प्रागभाव प्रध्वसाभाव अत्यंताभाव तीनूं रहें नहीं; औ घटका अन्योन्याभाव तहांभी रहेहें. तैसें वायुमें रूपका अत्यंताभाव रहेहें; तामें रूपका प्रागभाव प्रध्वसाभाव सामियकाभाव तीनूं रहें नहीं, औ रूपका अन्योन्याभाव वायुमें रहेहें. इसरीतिसें चतुर्विध संसगीभावका परस्पर विरोध हैं; अन्योन्याभावका तिनसें अविरोध हैं. जैसें अन्योन्याभावका अन्यअभावनतें अविरोध होतेंभी प्रागमावादिकनके परस्पर अविरोधकी सिद्धि होवें नहीं. तैसें अन्योन्याभावका भावका प्रतियोगीतें अविरोध देखिके किसी संसगीभावका प्रतियोगीसें अविरोध सिद्ध होवें नहीं.

# प्राचीनमतमें अभावनके परस्पर औ प्रतियोगीसें विरोधाविरोधका विस्तारसें प्रतिपादन ॥ ९ ॥

अब अभावनका परस्पर औ प्रतियोगिसें विरोधाविरोधका विस्तारसें प्रतिपादन करें हैं—यथि प्रतियोगिके उपादान कारणमें प्रागमाव पटकी भाव दोनूं रहेंहें. जैसें घटके उपादान कारण कपाछमें घटपागमाव घटकी उत्पत्तिसें प्रथम रहेहै. मुद्ररादिकनतें घटकूं तोड़े तब घटका प्रध्वंसामाव तिसी कपाछमें रहेहैं, धातें प्रागमाव पध्वंसामावका परस्परिवरोध कहना संभवे नहीं, तथापि एककाछमें दोनूं रहें नहीं किंतु भिन्नकाछमें रहेहें यातें एकदा सहानवस्थानरूपविरोध प्रागमाव पध्वंसामावका परस्पर है. तैसें अत्यंतामावकामी तिनसें विरोध मानना चाहिये. यथि अन्योन्यामावका किंसी अभावसें विरोध महीं है. काहेतें ? कपाछमें घटका प्रागमाव है तहां घटका अन्योन्यामावभी है. औ जब कपाछमें घटका प्रध्वंसामाव होवे तब भी घटका अन्योन्यामाव है. औ तंतुमें घटका अत्यंतामाव है तहांभी घटका अन्योन्यामाव है, भूतछमें घटका सामयिकामाव है तहांभी घटका

अन्योन्याभाव है, इसरीतिसैं अन्योन्याभावका किसी अभावसैं विरोध नहीं तथापि संसर्गाभावका यह स्वभाव है:—चतुर्विध संसर्गाभावमें एक संस-र्गाभाव एककाळमें रहेहें दूसरा रहे नहीं. जैसें कपाळमें उत्पत्तिसें प्रथम घटका प्रागभाव रहेहैं तिस कालमें घटका प्रध्वंसाभाव रहे नहीं. प्रध्वंसाभाव घटका होंनै तच प्रागभाव रहें नहीं औ सामयिकाभाव अत्यंताभाव कपाछमें घटके कदीभी रहें नहीं. यचिष कपाछमें घटके प्रागभावप्रध्वंसाभाव होवें तब पट-का अत्यंताभावभी रहेहै, तथापि एक प्रतियोगिके दो संसर्गाभाव रहें नहीं यह नियम है. अपर प्रतियोगिका दूसरा संसर्गाभाव रहनेका विरोध नहीं तैसें भूतलादिकनमें घटका सामयिकाभाव रहेहै, तहां घटका अत्यंताभाव अथवा प्रागमाव तथा ध्वंसाभाव रहे नहीं; औ वायुमें रूपारयताभाव है तहां रूपके प्रागभावादिक रहें नहीं.

यचिष संयोगसंबंधतें कदाचित भूतलादिकनमें घट रहेहैं समवाय-संबंधतें कपालविना अन्यपदार्थमें घट कदीभी रहै नहीं, यातैं समनाय-संबंधतें घटका अत्यंताभाव भूतछादिकनमें है औ संयोगसंबंधतें घटका सामयिकाभाव है यातें सामयिकाभाव औ अत्यंताभावका परस्पर विरोध संभवे नहीं, तथापि घटके संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावका घटके संयोगसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभावसें विरोध है. समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभावसें विरोध नहीं. यातें यह निषय सिद्ध हुयाः-जिस अधिकर-णमें जा काळमें जिस पदार्थका जा संबंधसें एक संसर्गाभाव होवे तिस अधिकरणमैं ता कालमें तिस पदार्थका ता संबंधसें अपरसंसर्गाभाव होवे नहीं. अन्यसंबंधर्से होवे हैं; जा संबंधर्से जो पदार्थ जहां न होवे तहां तिस पदार्थका तत्संबंधावाच्छिन्नाभाव कहिये है. भूतलमें संयोगसंबंधतें कदा-चित् घट होवेहै यातें संयोगसंबंधाविका अत्यंताभाव घटका भूतलमें कदीभी नहीं, किंतु भूतछत्व जातिमैं औ भूतछके रूपादिक गुणनमें संयोग संबंधते घट कदाचित भी रहे नहीं काहेतें ? दो इव्यका संयोग होवे है, इन्यका औ जातिका, तैसें इन्यका औ गुणका संयोग होव

नहीं, यातें भूतलत्वमें औ भूतलके रूपादिगुणनमें घटका संयोगसंबंधाव-च्छिन्न अत्यंताभाव है; औ भूतलत्वमें तैसें रूपादिक गुणनमें समवायसंबं-धर्तेभी घट कदाचित् भी रहे नहीं. काहेतें.

कार्य द्रव्यका अपने उपादान कारणमें समवायसंबंध होते है अन्यमें नहीं गुणका समवाय गुणीमें होवे है, जातिका समवाय व्यक्तिमें होवे है, कियाका समवाय कियावाछेमें होवे है. अन्यस्थानमें कहं समवायसंबंध होवे नहीं यद्यपि परमाणुआदिक नित्यद्रव्यनमें भी विशेषपदार्थका सम-वाय नैयायिक मानै हैं तथापि विशेषपदार्थ अप्रसिद्ध है ताकी कल्पना निष्पयोजन है, यह अद्वैतग्रन्थनमें स्पष्ट है. औ दीधितिकारशिरोन मणिभद्दाचार्यनेंभी विशेषपदार्थका खंडनहीं कहा है. याते उपादान-कारण गुणी व्यक्ति कियावानमेंही कार्य द्रव्य गुण जाति कियाका कर्गतें समवायसंबंध है औ किसीका किसीमें समवायसंबंध नहीं. इसरी-तिसें भूतलत्वमें औ भूतलके रूपादिक गुणनमें घटका समवायसंबंध कदीभी होवै नहीं। किंतु कपालमेंही घटका समनाय होवै है, यातें घटके उपादा-नकारण कपाछक् त्यागिक और स्थानमें सारै घटका समवायसंबंधन-विच्छन्न अत्यंतामाव है; औ घटका अन्यसंसर्गामाव तिस अत्यंतामावके साथि रहे नहीं. काहेतें ? घटका प्रागभाव पध्वंसाभाव तौ कपाछविना अन्यस्थानमें रहें नहीं औं सायिकाभाव वहां होवेहै, जहां किसी कालमें जा संबंधसें प्रतियोगी होवे किसी संबंधसें जा कालमें प्रतियोगी न होवे ता कारुमें तत्संबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव होवे है; जहां किसी कारुमें जा संबंधसे प्रतियोगी होवै नहीं तहां तत्संबंधाविच्छन्न अत्यंताभावही होंबैहै. कॅपालविना अन्यपदार्थनमें सम्वायसंबंधतें घट कदाचित् रहे नहीं यातै घटके समवायसंबंधाविष्ठन्नअत्यंताभावके अधिकरणमें घटका सम-वायसंबंधावच्छित्र सामयिकाभाव रहे नहीं;

औ विचार करें ती इञ्यका समवायसंबंधांविच्छन्न सामयिकाभाव अभ-सिद्ध है. संयोगसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभावही इञ्यका प्रसिद्ध है, काहेतें ? नित्यद्रव्य तो समवायसंबंधतें किसीमें रहे नहीं; यातें नित्यद्रव्यका तो समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभावभी है. समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव नित्यद्रव्यका कहूं नहीं; औं कार्य द्रव्यका अपनें उपादानकारणमें तो प्रागमाव अथवा प्रध्वंसाभाव होवे है तहां समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव अथवा समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभाव रहे नहीं. औं अपने उपादानकारणकुं त्यागिके अन्यपदार्थमें समवायसंबंधतें कार्यद्रव्यकदाचित् रहता होवे कदाचित् नहीं रहता होवे तो समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव होवे है. औं उपादानमें भिन्नमें कार्यद्रव्य कदाचित्भी रहे नहीं; यातें उपादानमें भिन्नपदार्थनमें कार्यद्रव्यक समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव संभवे नहीं; किंतु तहांभी समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंतभावही कार्य द्रव्यका है. इसरीतिमें समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव द्रव्यका अपसिद्ध है.

औ गुण कियाभी सम्वायसंबंधतें जा इन्यमें उपिजके नष्ट होय जावें ता इन्यमें समवायसंबंधाविन्छन्न सामियकाभाव नहीं; किंतु प्रथम प्राग्नाव है. पश्चात् प्रच्वेसाभाव है, औ घटके गुणिक्रिया सम्वायसंबंधतें जन्य-इन्यमें कदीभी रहे नहीं,तहांभी तिनका सम्वायसंबन्धाविन्छन्न अत्यंता-भावहें सामियकाभाव नहीं;इसरीतिमें गुण कियाकाभी समवायसंबंधाविन्छन्न सामियकाभाव अप्रसिद्ध है, तैसें संयोगसंबंधाविन्छन्न सामियकाभावभी गुणि कियाका अप्रसिद्ध है. काहेंतें ! संयोगसंबंधविन्छन्न सामियकाभाव गुणिकियाका होवें, औ संयोगसंबंधतें गुणिकिया कदाचित रहें होवें कदाचित नहीं रहते होवें तो संयोगसंबंधविन्छन्न सामियकाभाव गुणिकियाका होवें, औ संयोगसंबंधविन्छन्न अत्यंताभाव ही है. सो अत्यंताभाव सकछपदार्थनमें है काहेंतें ! संयोगसंबंधविन्छन्न अत्यंताभाव गुणिकियाका नहीं होवें तो तिस पदार्थमें संयोगसंबंधविन्छन्न अत्यंताभाव गुणिकियाका नहीं होवें. सो संयोगसंबंधतें गुणिकियाका संयोगसंबंधविन्छन्न अत्यंताभाव कोई है नहीं; यातें गुणिकियाका संयोगसंबंधविन्छन्न अत्यंताभाव केवछान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होवें

सो केवलान्वयी कहिये है. उक्त अत्यंताभाव सारे है तिस अत्यंताभावका अभाव कहूं नहीं, यातें केवलान्वयी कहिये है. इस रीतिसें समवायसंबंधाविन्छन्न सामयिकाभाव औ संयोगसंबंधाविन्छन्न सामयिकाभाव गुणका औ कियाका अपसिद्ध है.

तैसैं जातिकाभी सामियकाभाव अप्रसिद्ध है. काहेतें ? संयोगसंवंधसें तौ जाति किसी पदार्थमें कदाचित्भी रहे नहीं यातें सक्छ पदार्थनमें जातिका संयोगसंबंधाविञ्जन अत्यंताभाव है. सामयिकाभाव नहीं, तैसैं अपना आश्रय जो व्यक्ति तामें समवायसंबंधसें जाति सदा रहे है ता व्यक्तिमें जाति-का समवायसंबंधतें कोई अभाव रहै नहीं. जैसें घटत्व जाति घटन्यकिर्मे समवायसंबंधतें रहे है तहां घटत्वका अत्यंताभाव वा सामयिकाभाव अथवा प्रागमाव तथा ध्वंसाभाव रहै नहीं. काहेतें ? प्रागमाव पध्वंसाभाव ती अनित्यके होवैंहैं. घटत्व नित्य है ताके प्रागमाव प्रध्वंसाभाव संभवें नहीं औ जहां प्रतियोगी कदाचित्मी होवे नहीं तहां अत्यंताभाव होवे है. औ जहां प्रतियोगी कदाचित होवे कदाचित नहीं होवे तहां सामयिकामाव होवे है. घटमें घटत्व सदा समवायसंबंधतें रहे हैं; यातें घटमें घटत्वका समवायसंबं-धावच्छिन्नात्यंताभाव औ समवायसवंधावच्छिन्न सामयिकाभाव संभवे नहीं, तैसें घटसें भिन्न जो घटत्वके अनाधार सकल पटादिक हैं तिनमें घटत्व जाति समवायसंबंधतें कदीभी रहै नहीं, यातें तिनमें भी घटत्वजातिका समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिक्यभाव नहीं; किंतु समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभाव है. इसरीतिसैं द्रव्यसैं भिन्नपदार्थका सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है. औ दृत्यभी नित्य अनित्य भेदसें दो प्रकारके हैं. पृथिवी जल तेज वायु इचणुकादिहरप अनित्य हैं, आकाश काल दिशा आत्मा मन औ परमाणुहूप पृथिवी जल तेज वायु ये नित्य इच्य हैं. सो नित्युइच्य समवायसंबंधतें कदाचित किसी पदार्थमें रहें नहीं, यातें तिनका तौ समवा-यसंवंधाविच्छन्न सागयिकाभाव कहूं नहीं; किंतु समवायसंवंधाविच्छन्न अत्यंताभावही सारै है. तैसैं अनित्य देवणुकादिद्रव्य समवायसंबंधतें अपने

अवयव परमाणु आदिकमें रहें हैं अवयव विना अन्यपदार्थमें अनित्य द्रव्य समवायसम्बन्धसै कदीभी रहै नहीं. अवयवनमें अवयवीका प्रागमाव प्रध्वं-सामाव होवेहै, यातें समवायसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव अवयवमें कार्यद्रव्यका नहीं होने है अवयवसैं भिन्न पदार्थनमें समनायसंबंधतें अवयवी कदीभी रहै नहीं: यातें समवाय संबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव तहां नहीं किंतु समवायसंबंधावच्छित्र अत्यंताभाव है, इस रीतिसैं द्रव्यकाभी समवायसंबंधाविञ्जन सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है; केवल संयोगसंबधाव-िछन्न सामयिकाभाव द्रव्यका प्रसिद्ध है सोभी कार्यद्रव्यका है. नित्यद्रव्यका तौ संयोगसंबंधावच्छित्र अत्यंताभावही सारै है, सामयिकाभाव कहूंभी नित्यद्रव्यका नहीं, काहेतें ? नित्यद्रव्यका अवृत्तिस्वभाव है, यातें संयोगसंबंधतें नित्यद्रव्य किसी पदार्थमें कदाचित् भी रहे नहीं. यद्यपि नित्यद्रव्यकाभी अपर द्रव्यसें संयोग होवैहै औ जाका संयोग जामें होवै सो तामें संयोगसंबंधसें रहेहैं तथापि नित्यद्रव्यका संयोगवृत्ति नियामक नहीं. जैसें कुंडवदरका संयोग वदरकी वृत्तिका नियामक है कुंडकी वृत्तिका नियामक नहीं, तैसें नित्यद्रव्यका कार्यद्रव्यसें संयोगभी कार्यद्रव्यकी वृत्तिका नियामक है नित्यद्रव्यकी वृत्तिका नियामक नहीं. इसकारणतें संयोगसंबंधाविञ्जन सामयिकाभाव नित्यद्रव्यका अपसिख है; संयोगसंबंधतें वा समवायसंबंधतें जो पदार्थ किसीमें रहै नहीं सो अवृत्ति कहियेहै. नित्य-द्रव्यमें तो संयोगसंबंधतें औ समवायसंबंधतें अन्य पदार्थ रहेहै अन्यपदा-र्थनमें संयोगसंबंधतें वा समवायसंबंधतें नित्यद्रव्य रहे नहीं, यातें नित्यद्रव्य-नकूं अवृत्ति कहेंहैं. इसरीतिसें संसर्गाभाव अन्योन्याभावके भेदतैं अमाव दोप्रकारका है; तिनमें संप्तर्गामावके च्यारि भेद हैं तिन च्यारूंका परस्पर विरोध है औ तिन च्यारिकाही अपने प्रतियोगिसैं विरोध है. प्रतियोगिसैं विरोध इस मांति है:-जो प्रतियोगी जा संबंधसैं जहां होवै वाका तत्संबंधावच्छित्रामाव होवे नहीं औ एक संबंधसे प्रतियोगी होवे अन्यसंबंधतें ताका अभावभी होनेहै. जैसें संयोगसंबंधतें भूतलभें घट

तब समवायसंबन्धतें घट है नहीं, यातें संयोगसंबंधतें घटवाले भूतलभैंभी घटका समवायसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभाव है, याते जा संबंधसे प्रति-योगी होवै तत्संबंधावच्छित्र संसर्गाभावका प्रतियोगीसैं विरोध है. संसर्गा-भावका परस्पर विरोधनी समानसंबंधसें है, औ एक संबंधाविच्छन्न एक संसर्गाभाव जहां होवै तहां भी अन्य संबंधाविच्छन्न अपरसंसर्गाभाव होवैहै. जैसे घरशुन्य भूतलमें घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न सामयिका-भाव है औ तिसी घटका समवायसंवंधाविच्छन्न अत्यंताभाव तिसी भूत-क्रमें रहेहैं: इसरीतिसें प्रतियोगितें संसर्गा भावका एक संबंधतें विरोध है औ समानसंबंधतें ही परस्पर संसर्गाभावनका विरोध है, औ अन्योन्याभावका तौ जैसे प्रागभावादिकनतें विरोध नहीं तैसें स्वप्रतियोगिसेंभी विरोध नहीं, औ विचार करें तौ अन्योन्याभावका अन्यभावनतें यद्यपि विरोध नहीं तथापि अपनें प्रतियोगितें अन्योन्याभावकाही विरोध है. औ बहुत अंथनमें यह लिख्या है:-संसर्गाभावका प्रतियोगिसें विरोध है औ अन्योन्याभावका प्रतियोगिसे विरोध नहीं किंतु प्रतियोगितावच्छेदक धर्मसे िोध है. जैसे अतलमें घट होवें तिस कालमें भी घटका अन्योन्याभाव है. काहें ? भेदक् अन्योन्याभाव कहेंहैं. घटवाला भूतलभी घटहर नहीं किंतु घटसैं भिन्न है. घटमैं भिन्न कहिये घटके भेदवाला भूतल है. भेदवाला औ अन्यो-न्याभाववाला कहनेमें एकही अर्थ है. घटविना और सारे पदार्थ भिन्न हैं घटमें घटत्व रहेहै तहां घटका भेदरूप घटान्योन्याभाव रहे नहीं. घटिवना और किसी पदार्थनमें घटत्व रहै नहीं तहां सारै घटका अन्योन्याभाव है, इसरीतिसें घटान्योन्यामावका घटसें विरोध नहीं, किंतु घटत्वसें विरोध है; तहां घटान्योन्याभावका प्रतियोगी घट है औ प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है. जाका अभाव होवे सो प्रतियोगी कहिये है, औ प्रतियोगीमें जो धर्म रहे सो प्रतियोगित।वच्छेदक कहिये है. यद्यपि प्रतियोगीमैं रहनेवाले धर्म बहत हैं, जैसे घटमें घटत्व है, औ पृथिवीत्व इच्यत्व पदार्थत्वादिक भी घटमें रहें हैं तिनमें पृथ्वीत्वादिकभी घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक हुये चाहिये

औ पृथ्वीत्वादिक घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक नहीं हैं. पृथिवी अन्योन्याभावका प्रतियोगिबावच्छेदक पृथ्वीत्व है, इव्यान्योन्याभावका प्रतिः योगितावच्छेदक द्रव्यत्वहै, घटान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक पृथिवीत्व द्रव्यत्वादिक नहीं हैं. औ घटकाप प्रतियोगिमें तौ रहेंहैं, यातें घटत्वकी नाई घटा-न्योन्याभावके पृथिवीत्व द्रव्यत्वादिक प्रतियोगितावच्छेदक कहे चाहियें: तथापि अभावनोध मपदके साथि प्रतियोगिनोधक पदके उचारण करें जिस धर्मकी प्रतीति होते हैं सो प्रतियोगितावच्छेदक कहिये हैं. घटान्योन्याभावें कहनेमं प्रतियोगिनोधक घटपद है, तैसें ''पटो घटो न'' इसरीतिसेंभी प्रतियो-गिवोधक घटपद है, ताके उचारण करें घटत्वकी प्रतीति होने है पृथिवीत्व इव्यत्वादिकनकी पतीति होवै नहीं, यातैं घटान्योन्याभावका प्रतियोगिता-वृच्छेदक घटत्व है पृथिवीत्वादिक नहीं, औ ''जलं पृथिवी न" इसरीतिसैं कहें औ पृथिवी अन्योत्याभाव कहें तव प्रतियोगिबोधक पृथिवीपद ताके उचारण करे ती पृथिवीत्वकी प्रतीति होवे हैं। तहां मतियोगितावच्छेदकं पृथिवीत्व है. "गुणो द्रव्यं न" इसरीतिसैं कहैं औ द्रव्यान्योन्याभाव कहें तब प्रतियोगिनोधक द्रव्यपद है ताके उचारण करें द्रव्यत्वकी प्रतीति होने है, तहां प्रतियोगितावच्छेदक द्रव्यत्व है; घटपदके उचारण करै घटत्वकी प्रतीति होने है पृथिनीत्नादिकनकी नहीं. यामें यह हेतु है:-घटपदकी घटत्व विशिष्टमें शक्ति है. जिस धर्मविशिष्टमें जा पदकी शक्ति होवै तिस धर्मकी ता पदसें प्रतीति होवै है; इसरीतिसें घटान्योन्याभावका त्रितियोगितावच्छेदक घटत्व हैसो घटमें रहे है घटान्योन्यामाव घटमें रहे नहीं , घटतें भिन्न सकल पदार्थनमें घटका अन्योन्याभाव रहेहै तहां घटत्व रहें नहीं; यातें घटत्वरूप प्रतियोगिताबच्छेदकर्ते घटान्योन्याभावका विरोध है औ घटरूप प्रतियोगिसैं विरोध नहीं औ संसर्गाभावका प्रति-योगिसें विरोध है, इसरीतिसें बहुत मंथकारोंनें छिल्या है. औ संसर्गा-भाव अन्योन्याभावके छक्षणभी इसी अर्थके अनुसारी करे हैं. प्रतियोगिन विरोधी जो अभाव सो संसर्गामाव कहिये हैं, औ पवियोगिताव

च्छेदक विरोधीअभाव अन्योन्याभाव कहिये है. इस रीतिके लक्षण कहनेतेंभी अन्योन्याभावका प्रतियोगिसें अविरोधही सिद्ध होते हैं; औ चतुर्विध संसर्गाभावका प्रतियोगिसैंही विरोध सिन्द होने हैं; परंतु यंथकार-नका यह समय छेस स्थूलदृष्टिमें है विवेकदृष्टिमें नहीं. काहेतें ? अत्यंताभावका जिसरीतिसें प्रतियोगितें विरोध है तिसरीतिसें अन्योन्याभाव काभी प्रतियोगितैं विरोध है. जा भुतलभैं संयोगसंवंधतें घट होवे तिसी भूतलमें समवायसंबंधाविकक्त घटका अत्यंताभावकाभी प्रतियोगिसें सर्वथा विरोध नहीं; किंतु जिस्र-संबंधसें प्रतियोगी होवै तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंता-भाव होनै नहीं, यातैं अभावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्टप्रतियो-गिसैं विरोध है, प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधतें अन्यसंबंधविशिष्टप्रतियोगिसैं किसी अभावका विरोध नहीं, जिस संबंधसें पदार्थका अभाव कहिये सो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कहिये है. अत्यंताभावके प्रतियोगिताव-च्छेदक संबंध अनेक हैं. काहेतेंं? जिस अधिकरणमें एक संबंधमें जो पदार्थ होने तिसी अधिकरणमें अपरसंबंधाविञ्छन अत्यंताभाव तिस पदा-र्थका होवेहै, जैसे पृथिवीमें समवायसंबंधतें गंध होवे हैं। संयोगसंबंधतें कदीमी होवै नहीं; यातैं पृथिवीमैं गंथका संयोगसम्बन्धाविज्ञ अत्यंतामाव है, तहां प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध है. जलमें संयोगसंबंधतें वा समवाय संबंधतें गंध नहीं, किंतु कालिकसंबंधतें जलमें भी गंध है, यातें जलमें गंधका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है औ समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है; तहां प्रथम अभावका प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध है हितीय -अभावका प्रतियोगितावच्छेदक समवायसंबंध हैं। औ कालिक-संबंधसें एक एक जन्यमें सारे पदार्थ रहें हैं; यातें द्वचणुकादिक्षप जलमें गंध होनेतें जलवृत्ति गंधाभावका प्रतियोगितावच्छेदक कालिक संबंध नहीं, औ नित्यपदार्थमें कालिक संबंधमें कोई पदार्थ रहे नहीं, यातें परमाणु रूप जलमें गंधका कालिक संबंधाविन्छन्न अत्यंताभावभी है; यातें परमाणुवृत्ति गंधाभावका प्रतियोगितावच्छेदक कालिक संबंध है. इसरीतिसैं

अत्यंताभावके प्रतियोगितावच्छेदक संबंध अनेक हैं. अन्यअभावनका अतियोगितावच्छेदक संबंध एक एक है. जैसें कपालमें घटका शागमाव है अन्यमें कहूं घटका प्रागमाव नहीं सो कपाछमें घटके प्रागभावका प्रतियो-गितावच्छेदक समवायसंबंध है. प्रागमावका प्रतियोगितावच्छेदक अन्य-संबंध नहीं. यत्संबंधाविच्छन्नप्रागभाव जाका जामें होवे तासंबंधसे ताकी उत्पत्ति तिसमें होंवैहै यह नियम है. कपाछमें घटकी उत्पत्ति समवाय संबंधतें होवेहे अन्यसंबंधसें नहीं होवेहे; यातें कपालमें घटका समवाय-ंसंबंधावच्छिन्नप्रागभाव है. ताका प्रतियोगितावच्छेदक एक समवाय-संबंध है. तैसें कपाछे समवायेन घटो नष्टः" ऐसी प्रतीति ध्वंसामावकी होवे है यातें ध्वंसका प्रतियोगितावच्छेदकमी एक समवायसंबंध है, तैर्से सामयिकामावभी जन्यद्रव्यकाही होवे है, औ जन्यद्रव्यका भी संयोगसंबंधाविज्ञन सामयिकाभावभी होवै है. समवायसंबंधाविज्ञन सामयिकाभाव अवसिद्ध है, यह पूर्व कही है; यातें सामयिकाभावकाभी अतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध है, तैसें अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छे-दक एक अभेदसंबंध है, तिस अभेदकूं ही नैयायिक तादातम्यसंबंध कहेंहैं अभेदसंबंधाविच्छनाभावकूंही अन्योन्याभाव कहें हैं, अन्यसंबंधाविच्छ-स्नामावकुं संसर्गाभाव कहेंहैं, अन्योन्याभाव कहें नहीं. इसरीतिसें अन्यो-न्याभावका प्रतियोगितावच्छेकसंबंध एक तादात्म्यनामा अभेद है; और कोई संबंध अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक नहीं. औ प्रतियोगितावच्छे-दक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका अभावमें विरोध हैं। अन्य संबंधविशिष्टप्रति-योगीका तौ अत्यंताभावसभी विरोध नहीं यह निर्णीतही है. अन्योन्याभा-वका जो प्रतियोगितावच्छेदक अभेदसंबंधहै ता अभेदसंबंधसे अपने आत्मामें ही घट रहेंहें भूतलकपालादिकनमें अभेदसंबंधसें घट कदीभी रहे नहीं,जहां अमेदसंबंधसे घट नहीं रहे वहां सारे घटका अन्योन्याभाव है. औ अपने स्वरूपमें अभेदसंबंधसें घट रहे है. तहां घटका अन्योन्याभाव नहीं. इस रीतिसें प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्ट प्रतियोगीका जैसें अत्यंताभावसें

विरोध है, तैसैं अन्योन्याभावसैंभी प्रतियोगितावच्छेदक संवन्धविशिष्ट प्रतियोगीका विरोध स्पष्ट है. प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशिष्टप्रतियो-गिसैं अत्यंताभावकी नाई अन्योन्याभावका विरोध स्वष्ट होनेतें प्रतियोगिसें अविरोध कथन सकल अथकारोंने विवेकनेत्रनिमीलनसे कहा है;याते सकल अभावनका प्रतियोगिसें विरोध है. प्रथम प्रसंग यह है:-जहां भूतलादिक-नमें कदाचित घट होने कदाचित नहीं होने तहां घटका सामयिकाभाव है। अत्यंताभाव नहीं. काहेतें ? अभावका प्रातियोगिसें विरोध होवे है सो विरोध पूर्वडक रीतिसैं निर्णीतहै;यातैं भूतलमैं संयोगसंबन्धतैं घट होवे तब तौ घटका संयोगसंबन्धाविष्ठञ्च अत्यंताभाव नहीं; औ घटकूं उठायछेवै तब घटका संयोगसंबंधाविञ्जन अत्यंताभावहै ऐसा मानना होवैगा. यातैं भूतल्पे घटके अत्यंताभावके उत्पत्तिनाश मानने होवें गे. उत्पत्तिनाश माने दिना कदाचित है कदाचित् नहीं यह कहना अत्यंताभावमें संभवे नहीं, सो उत्पत्तिनाश घटा-त्यंताभावके संभवें नहीं.काहैतें ? जहां संयोगसम्बन्धतें घट नहीं तहां सारें घटका संयोगसम्बन्धाविक्त अत्यंतामाव है, सो घटका अत्यंतामाव सारे पदा-र्थनमें एक है नाना नहीं.काहेतैं?प्रतियोगिभेदसैं अभावका भेद होवैहै.अधि-करणभेदसें अभावका भेद होवै नहीं यह तार्किकसिद्धांत है.जैसे घटाभाव पटाभावके प्रतियोगी भिन्न हैं सो अभाव भिन्न हैं; औ भूतलमें संयोगसम्ब-भतें घटात्यंताभाव है तैसें भूतळत्वमेंभी संयोगसम्बन्धतें घट नहीं है, वैसें षटत्वजातिमैंभी संयोगसम्बन्धतें घट नहीं,यार्तें संयोगसम्बन्धाविच्छन्न घटा-त्यंताभाव है तैसें पटत्वादिकनमैंभी संयोगसम्बन्धाविकञ्च घटात्यंताभाव है. इस रीतिसैं अनंतअधिकरणमैं संयोगसम्बन्धाविष्ठन्न घटात्यंताभावहै तिसके अधिकरण यद्यपि अनंत हैं तथापि प्रतियोगी एक वट है; यातैं संयोगसम्ब-धाविन्छन्न घटात्यंतामाव एक है, परंतु भूतछत्व वटत्वादिक जाति हैं ती षटका संयोगसम्बन्ध कदीभी होने नहीं; यातें भूतलत्व घटत्वादिक जातिमें घटका संयोगसम्बन्धाविच्छन्न अत्यंताभाव उत्यत्तिनाशरहित नित्य है, औ भूतलादिकनमें संयोगसम्बन्धतें कदाचित घट होवे है कदाचित नहीं होके

है, यातें घटकालमें भूतलवृत्ति घटात्यंताभाव नष्ट होवे है. औ घटके अप-सरणकालमें घटात्यंताभाव उपजे हैं; इसरीतिसें घटत्वादिजातिमें घटात्यंताभाव नित्य कहना सोई घटात्यंताभाव भूतळादिकनमें उत्पत्ति-नारावाला अनित्य है, यह कहना असंहत है; यति जहां संयोगसम्बन्धतें 🗸 कदाचित् घट होवे तहां घटशून्य कालमें घटका संयोगसम्बन्धाव-च्छिन्नाभाव कोई अनित्यअभाव मान्या चाहिये सोई सामयिकाभाव कहिये है. औ तिसी भूतल्में समनायसम्बन्धतें कदाचित्रभी घट होने नहीं यातें घटका समवायसम्बधावच्छिन्न अत्यंताभाव है. तैसें घटत्व भुतलत्वादिकनमें संयोगसम्बन्धतें कदाचित्रभी घट होवे नहीं औ समवायसम्बन्धतेंभी कपाछविना अन्यपदार्थमें घट होवे नहीं; यातैं घट-त्वादिकनमें संयोगसम्बन्धाविछन्न घटात्यंताभाव है. औ समवायसम्बन्धा-विच्छन्न घटात्यंताभाव है सो अत्यंताभाव उत्पत्तिनाशरहित नित्य हैं; यातैं यह निष्कर्प सिद्ध हुवा:-जहां कदाचित् संयोगसंवंधतें प्रतियोगी होवै कदाचित् नहीं होवें तहां संयोगसंबंधाविद्यन्नसामयिकाभाव कहियेहै. घटके सामयिकाभाव उत्पत्तिनाश्चवाले हैं; यातें प्रतियीगिभेदविनाभी एक घटके सामयिकाभाव अनंत हैं औ जा संबंधेसें जहां घटकप प्रतियोगी कदीभी रहै नहीं तहां घटका तत्संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव कहियेहै. सो अत्यंताभाव उत्पत्तिनाशरहित है यातें नित्य है; औ घटका संयोगसंबंधा-विच्छन्न अत्यंताभाव अनंत अधिकरणमें एक है. तैसैं समवायसंबंधाव-च्छिन्न घटात्यंताभावभी अनंत अधिकरणमैं एक है. किसी अधिकरणका नाशभी होय जानै तौभी सोई अत्यंताभाव अन्यअधिकरणमें रहेहै यातैं अर्त्यताभावका नाश होवै नहीं. जैसे घटका समवायसंबंधावच्छिन्न अर्य-वाभाव तेतुमेंहै तेतुत्वजातिमें है घटत्वमें है पटत्वमें है कपालत्वमें है एक कपा-ळकूं त्यागिक सारे पदार्थनमें है, तिनमें सारे समवायसंबंधाविज्ञन घटा-रयंताभाव एक हैं, तंतुआदिक अनित्यपदार्थनका नाश दूरोभी तंतुत्वादिक नित्यपदार्थनमें सोई अत्यंताभाव रहे है, यातें अत्यंताभाव नित्य है औ

प्रतियोगिभेदसैं अत्यंताभावका भेद होंवे है. जैसे घटात्यंताभावसे पटात्यं-ताभाव भिन्न है औ प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधके भेदसें प्रतियोगिभेदविना-भी अत्यंताभावका भेद होवै है. समवायसंबंधाविच्छन्न गन्धात्यंताभावका औ संयोगसंबंधाविकान अन्यात्यंताभावका प्रतीयोगी तौ एक गन्ध है; परंतु प्रतियोगितावच्छेदक संबंध दो होनेतें दो अभाव हैं. जो दो नहीं होवैं एकही मानैं तौ पृथ्वीमैं समवाय संबंधाविच्छन्न गन्धात्यन्ताभावके नहीं होनेतें संयोगसंबंधाविच्छन्न गन्धात्यंताभावभी नहीं होवैगा जो ऐसैं कहैं पृथिवीमें संयोगसम्बंधावच्छिन्न अत्यन्ताभावभी नहीं है तौ पृथिव्यां संयोगेन गन्धोनास्ति" ऐसी प्रतीति नहीं हुई चाहिये; यातैं पृथिवीमें संयोगसंबंधावच्छिन्न गन्धात्यंताभाव है औ समवायसंबंधाव-च्छित्र गन्धात्यंताभाव नहीं है, यातें प्रतियोगीभेदतें जैसे अत्यंताभावका भेद होवे है तैसें प्रतियोगितावच्छेदक संबंधभेदतेंभी अत्यंताभावका भेद होवे है औ सामयिकाभावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधके भेदविनाभी समयमेदसें भेद होवे है. जैसे भूतलमें घटका संयोग जितनें होवे नहीं तब घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव है औ भूतऋमें घटका संयोग होवै तब घटके प्रथमसामयिकाभावका नाश होय जावै है. जब भूतलभें घटकूं उठाय छेदैं तब घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न सामयिकाभाव और उपने है. तिसी घटकूं भूतलमें फेरि ल्यावै तब दूसरा सामयिकाभाव होंवे हैं। फेरि तिस घटकूं उठाय छेवे तब तिसी घटका संयोगसंबंधाविच्छन -सामयिकामाव और तृतीय उपने है, इस रीतिसें प्रतियोगिमेदविना औ प्रतियोगितावच्छेदक संबंधभेदविनाभी कालभेदसें सामधिकाभावका होवै है: यह सामयिकाभाव औ अत्यंताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है. इसरीतिसैं न्यायसंद्रदायमें पांच प्रकारका अभाव है.

नवीन तार्किककरि सामयिकाभावके स्थानमें अनित्यअत्यं-ताभावका अंगीकार औ तामें शंकासमाधान ॥ १० ॥ अो नवीन तार्किक सामयिकाभावकूं नहीं मानें हैं. भूतलादिकनमें घटादिकनका जहां सामयिकाभाव कह्या है वहांभी सारे घटादिकनका अत्यताभाव है और जो भूतछादिकनमें घटादिकनका संयोगसंबंधाविच्छन्न
अत्यंताभाव माननेमें दोष कह्याहै; जाति गुणादिकनमें घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभाव नित्य है; औ भूतछादिकनमें तिसी घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न अभाव अनित्य है सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न हैं एक
नहीं. जातिगुणादिकनमें औं भूतछादिकनमें संयोगसंबंधाविच्छन्न घटाभावका भेद नहीं मानें तो नित्यता औ अनित्यताह्मप जो विरोधी धर्म
विनका संकर होवैगा ? वाका समाधान इसरीतिसें गंगशोपाध्यायादिक
नवीन करें हैं:—भूतछादिकनमेंभी घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न अभाव अनित्य नहीं. किंतु नित्य है. जब भूतछमें घटका संयोग होवे तिस काछमें भी
घटका संयोगसंबंधाविच्छन्न अत्यंताभाव रहे है वाका नाश होवे नहीं, यातें
अत्यन्ताभाव केवछान्वयी है. जाका अभाव कहूं न होवे किंतु सकछ
पदार्थनमें सर्वदा रहे सो केवछान्वयी कहिये है.

और जो यह शंका होवै:—संयोगसंबंधतें घटके होनेतें संयोगसंबंधाव-च्छिन्न घटारयंताभाव मानोगे तौ संयोगसंबंधतें घटवाले भूतल्पैं 'संयोगेन घटो नास्ति" ऐसी प्रतीति हुई चाहिये.

ताका यह समाधान करेंहै:—ययिष संयोगसंवंधतें घटवाले भूतलमेंभी निर्घट भूतलकी नाई संयोगसंवंधाविच्छन्न अत्यंताभाव घटका है, तथापि निर्घटभूतलमें तो '' संयोगेन भूतले घटो नास्ति'' ऐसी प्रतीति होते हैं, औं सघट भूतलमें उक्त प्रतीति होते नहीं. काहेतें ? उक्त प्रतीतिका विषय केवल घटका अत्यंताभाव नहीं है किंतु भृतलसंवंधी घटके आधारकालतें अतिरिक्त काल औ संयोगसंवंधाविच्छन्न घटात्यंताभाव ये दोनूं जहां होतें तहां ''संयोगेन घटो नास्ति''ऐसी प्रतीति होतेहैं. भूतलभें संयोगसंवंधतें घट नहीं होते तव भूतलसंवंधीघटाधार काल नहीं है किंतु भूतलभंतंधी जो घट ताका अनाधारकाल है; यातें भूतलसंवंधी घटके आधारकालमें अतिरिक्त काल

है. औ संयोगसम्बन्धावच्छित्र घटात्यंताभावहै, यातैं ''संयोगेन घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होवैहै, औ जहां भूवलमें संयोगसम्बन्धतें घट है वहांभी अत्यंता-भावकूं नित्यवा होनेतें संयोगसम्बन्धाविच्छन्न घटात्यंताभाव तौ है परंतु भूवछ सम्बंधी जो वट ताका आधार काल है, यातें भूतलसंबंधी घटाधारकालसें अतिरिक्त काल नहीं हैं; यातें संयोगसम्बन्धतें वट होनेतें "संयोगेन भूतले बटो नास्ति" ऐसी प्रतीति होनै नहीं. इसरीतिसें अत्यंताभाव तौ सारे देशमैं प्रतियोगीके होनेतें औ नहीं होनेतें सर्वदा रहे हैं, परंतु अभावका घटादिक प्रतियोगिका संबंधि जो भूतलादिक अनुयोगी ताका आधारकाल प्रतियोगीके होनेतें होवे है. प्रतियोगिसंबंधी अनुयोगीके आधारकालसें अदि-रिक्त काल होवे है नहीं, यतिं प्रतियोगी 'नास्ति' ऐसी प्रतीति प्रतियोगीके होनेतें होवे नहीं औ प्रतियोगी नहीं होवे तब प्रतियोगिसंबंधी अनुयोगीके आधारकाल्हें अतिरिक्तकाल औ अत्यंताभाव दोनूं हैं, यातें "भूतले संयो-गेन घटो नास्ति"ऐसी प्रतीति होवै है.इसरीतिसैं जहां प्राचीन सामयिकाभाव मानें हैं तहांभी सारें अत्यंताभाव है औ अत्यंताभावकूं अनित्यता होवें नहीं. औ उक्तकालके अभावतें प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभावकी प्रतीति होवें नहीं,

# नवीनतार्किकके उक्तमतका खंडन ॥ ११ ॥

यह नवशंथकारोंका मत है सो समीचीन नहीं. प्राचीनमतही समीचीनहैं काहेंतें? प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभाव मानें तो प्रतियोगी अभावका परस्पर विरोध है या कथाका उच्छेद हुया चाहिये. और जो नवीन ऐसें कहें विरोध हो प्रकारका होवे हैं:—एक तो सहानवस्थानरूप होवे है औ दूजा सहाप्रतीतिरूप विरोध होवे है. एक अधिकरणमें एक कार्ल्म नहीं रहें तिनका सहाप्रतीतिरूप विरोध होवे है. एक अधिकरणमें एक कार्ल्म नहीं रहें तिनका सहाप्रविध्यानरूप विरोध कहिये है. जैसें आत्म शीतवाका है. ऐसा विरोध अभाव प्रतियोगीका नहीं है. काहतें? प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभाव रहे है, किंतु अभाव प्रतियोगीका सहाप्रतीतिरूप विरोध है. एक कार्ल्म एक अधिकरणमें जिनकी प्रतीति न होवे तिनका सहाप्रतीतिरूप विरोध

कृहिये है. प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभावकी प्रतीति होवे नहीं, यातें प्रतियो-गी अभावका सहामतीतिरूप विरोध है. सहानवस्थानरूप विरोध नहीं, इस-रीतिसें नवीनका समाधान सर्व लोकशास्त्रतें विरुद्ध है. काहेतें १ अभावका अभाव प्रतियोगी कहिये हैं. जहां अभाव न होवै तहां अभावका अभाव होने है. जैसें घटनाले देशमें घटका अभाव नहीं है किंतु घटाभावका अभाव है सोई घट है औं घटाभावका प्रतियोगी है, इस रीतिसैं अभावके अभावकूं सर्व शास्त्रनमें प्रतियोगी कहैं हैं; नवीन रीतिसैं सो कथन असं-गत होवैगा. काहतें ? नवीन मतमें घटवाले देशमें घटका अभावभी है यातें घटाभावका अभाव कहना वनें नहीं. ययि विश्वपमाण रीतिसें घटतें भिन्नही घटाभावाभाव है घटरूप नहीं तथापि घटके समनियत घटाभावाभाव है; यह वार्ता निर्विवाद है. औ नवीन रीतिसें घटवाछे देशमें घटाभाव है यातें घटाभावका अभाव नहीं होनेतें दोनूंकी समनियतता संभव नहीं यातें नवीनमत शास्त्रविरुद्ध है औं प्रतियोगी अभाव समानाधिकरण होवें नहीं यह सर्व छोकमें प्रसिद्ध है; ता छोकप्रसिद्ध अर्थका नवीन कल्प-नासें बाध होवेगा औ घटके अधिकरणमें घटका अर्त्यताभाव मानना प्रमाणशून्य है, किसी प्रमाणसैं सिद्ध होवे नहीं. जहां वट नहीं है तहां 'घटो नास्ति इस प्रतीतिसें अत्यंताभाव सिद्ध होये है. घटवाछे देशमें 'घटो नास्ति' ऐसी पत्तीति होने नहीं औं कोई प्रतीति घटनाछे देशमें अत्यंताभावकी साधक है नहीं यातें प्रतियोगिदेशमें अत्यंताभावका अंगीकार प्रमाणसिद्ध नहीं उलटा घटनाले देशमें "घटात्यंताभावो नास्ति" ऐसी प्रतीति होवै है. ता प्रतीतिसे विरुद्ध अत्यंताभावका अंगीकार है, औ घटवाले देशमें जो घटात्यंताभावकं माने ताकं वृद्धिवांछाकरिके चले प्ररुपका नष्ट होयगया इसन्यायकी प्राप्ति होनैगी. काहेते ? अत्यंताभावकूं केवला-न्वयी साधनेवास्तै औ नित्यता साधनेवास्तै घटवाछे देशमें घटात्यंतामाव मान्या है, परंतु घटवाले देशमैं घटात्यंताभाव माने सो अत्यंताभावही निष्फल औ निष्प्रमाण होय जावैगा. तथाहि सर्व पदार्थनका फलव्यवहार सिद्ध है.

-'घटो नास्ति' इसव्यवहारकी सिद्धिविना और तौ घटात्यंताभावका फल संभवै नहीं, उक्तन्यवहारकी सिब्बिही फल है, औ 'घटो नास्ति' या प्रतीतिसेंही घटात्यंताभाव सिद्ध होवै है उक्तप्रतीतिविना घटात्यंताभावके होनेमें कोई प्रमाण नहीं. नवीन मतमें घटात्यंताभावसें 'घटो नास्ति ' इस व्यवहारकी सिद्धि होवे नहीं; किंतु घटसंबंधी भूतलाधिकरणकालतें अतिरिक्त कालसें उक्त-व्यवहारकी सिद्धि होवे है. काहेतें ? घटसंबंधी भूतलाधिकरणकालतें अतिरिक्तकाल होवे तब 'घटो नास्ति ' यह प्रतीति होवे है. घटसंबंधी मृतलाधिकरण काल होवै तब " घटो नास्ति " ऐसी प्रतीति होवै नहीं, इसरीतिसें 'वटो नास्ति' या प्रतीतिसें घटसंबंधी भूतलाधिकरण-कालतें अतिरिक्त कालकी सिद्धि होते है, घटात्यंताभावकी सिद्धि होते नहीं. प्रतीतिकी नाई 'घटो नास्ति' इस व्यवहारकी सिन्दि नवीनमतमें यटात्यंताभावसें होवें नहीं, किंतु उक्तकालसें 'घटो नास्ति' यह व्यवहार होवें हैं, यातें घटात्यंताभाव नदीनमतमें निष्फल औ निष्प्रमाण है. शब्द-प्रयोगकुं व्यवहार कहें हैं, ज्ञानकुं प्रतीति कहें हैं, इसरीतिसें नवीनमतसें अत्यंताभावकुं नित्यता माननेवास्त प्रतियोगीवाछे देशमें अत्यंताभाव मानें तौ मूळतें अत्यंताभावकी हानि होवैगी, यातैं घटवाले देशमें घटात्यंता-भाव संभव नहीं. औ जहां भूतलमें कदाचित घट होवे तहां अत्यंताभाव होंवे तो अत्यंताभाव यह संज्ञाभी निरर्थक होवेगी. जहां अत्यंताभाव होंवे तीनि कारुमें पितयोगी न होवें सो अत्यंताभाव संज्ञाकी रीतिसें सिद होवे है. यातें जहां कदाचित् प्रतियोगी होवे कदाचित् न होवे तहां त्रिकालमें प्रतियोगीका अभाव नहीं यातैं अत्यंताभाव नहीं तासें भिन्न कोई अभाव है ताकूं सामयिकाभाव कहें हैं.

न्यायसंप्रदायमें घटके प्रध्वंसके प्रागमावकी घट औ घटप्रागभावरूपता ॥ १२ ॥

इस रीतिसें च्यारिपकारका संसर्गाभाव औं अन्योन्याभाव मिलिकै यांच प्रकारका अभाव हैं; सो अभाव एक एक दो प्रकारका है:-एक भावप्रतियोगिक होवै है दूसरा अभावप्रतियोगिक होवै है. भावका अभाव भावप्रतियोगिक अभाव कहिये हैं, अभावका अभाव अभावप्रतियो-गिक अभाव किहये है, जैसे प्रागभाव दो प्रकारका है, घटादिकनका कपालादिकनमें प्रागभाव भावप्रतियोगिक है, जैसे भावपदार्थका प्राग-भाव है तैसे अभावकाभी प्रागभाव होवे है, परंतु सादिपदार्थनका प्रागभाद होवे है अनादिका प्रागभाव होवे नहीं. अत्यंताभाव अन्योन्याभाव प्रागभाव तौ अनादि हैं; यातैं तिनका तौ प्रागभाव संभवे नहीं प्रध्वंसाभाव अनंतं तौ है परंतु सादि है यातें प्रध्वंसाभावका प्रागभाव होवे हैं; सो प्रध्वंसाभावका प्रागभाव प्रतियोगिरूप औ प्रतियोगीका प्रागभावरूप होवे है. जैसें मुद्दरा-दिकनतें घटका नाश होवै ताकूं घटका प्रध्वंसाभाव कहें हैं; सो प्रध्वंसाभाव मद्ररादिजन्य है. मुद्ररादिकनके व्यापारतें पूर्व घटकालमें औ घटके प्राग-भाव कालमें नहीं होनेतें सादि है, यातें मुद्ररादिन्यापारतें पूर्व घटध्वंसका त्रागभाव है सो ध्वंसका प्रागमाव घटकालमें है औ घटकी उत्पत्तिसें पूर्वघट-के प्रागभाव कालमें हैं। यातें घटध्वं सका प्रागभाव घटकालमें ती घटका है औ घटकी उत्पत्तिसें पूर्व घटका प्रागभावस्त्र है; इसरीतिसें घटम्बंसका शागभाव घट औ घटके प्रागभावके अंतर्भूत हैं। तिनतें न्यारा नहीं, यह सांप्रदायिक मत है.

#### उक्तमतका खंडन औ घटप्रध्वंसके अभाव-प्रतियोगिक प्रागभावकी सिद्धि ॥ ३३ ॥

परंतु यह मत युक्तिविरुद्ध है:—काहेतें ? घट तौ भावरूप है औ सावि है घटका प्रागभाव अभावरूप है औ अनादि है. एकही घटध्वंसप्रागभावर्कू कदाचित्भावरूपता कदाचिदभावरूपता कहना विरुद्ध है, तैसें कदा-चित् सादिरूपता औ कदाचिदनादिरूपता कहनाभी विरुद्ध है औ घटकाल्में अक्षपाले समवायेन घटोऽस्ति, घटप्रध्वंसो नास्ति" इस रीतिसें विधिरूप औ निषेधरूप दो प्रतीति विलक्षण होवेंहैं तिनके विषयी परस्पर विलक्षण दो पदार्थ मानने चाहियें. तैंसें घटकी उत्पत्तिसें पूर्वभी "कपाले घटो नास्ति, घटप्रध्वंसो नास्ति" इसरीतिसें दोप्रतिति होवें हैं. यद्यपि सो दोनूं प्रतीति निषेधमुख हैं तथापि निलक्षण हैं. काहतें ? प्रथम प्रतीतिमें तो नास्ति कहनेसें प्रतीति जो होवेहैं अभाव ताका प्रतियोगी घट प्रतीत होवेहैं. औ दूसरे प्रतीतिमें नास्ति कहनेसें प्रतीत हुये अभावका घटप्रध्वंस प्रतियोगी प्रतीत होवेहैं, यातें प्रतियोगीका भेद होनेतें घटपागभावका घटप्रध्वंस प्रतियोगीका भेद होनेतें घटपागभावका घटप्रध्वंस प्रागमावका अभेद संभवे नहीं, किंतु घट औ ताके प्रागमावतें घटप्रध्वंसका प्रागमाव व्यारा मानना योग्य है अनुभवसिद्ध पदार्थका लाघवबलसें लोप संभवे नहीं, यातें सांप्रदायिक रीतिसें घटप्रध्वंसप्रागमावका घट औ ताके प्रागमावमें अंतर्भाव मानें तो लाघवभी अकिचितकर है. इसरीतिसें प्रधंसाभावका प्रागमाव अभाव अभावप्रतियोगिक प्रागमाव अभाव है.

## सामयिकाभावके प्रागभावकी अभावप्रतियोगिता ॥ १८ ॥

तैसें सामयिकामाव भी सादि होते हैं; ताका प्रागमावभी अभावप्रति-योगिक प्रागमाव होतेहैं.

> प्राचीनप्रागभावके प्रध्वंसकी प्रतियोगि प्रतियोगी औ प्रतियोगिप्रतियोगीके ध्वंसमें अंतर्भावका नवी-नकरि खंडन औ ताकी अभावप्रतियोगिता ॥१५॥

औ प्रध्वंसाभावभी अत्यंताभाव अन्योन्याभावका तौ होवे नहीं. काहेतें ? दोनूं अभाव अनादि अनंत हैं तैसें प्रध्वंसाभावभी अनंत है. ताकाभी
प्रध्वंस संभवे नहीं, परंतु प्रागभाव औ सामयिकाभावका प्रध्वंस होवे है.
सांप्रदायिक रीतिसें प्रागभावध्वंसभी प्रतियोगिप्रतियोगी औ प्रतियोगिप्रतियोगीके ध्वंसके अंतर्भृत है तिनतें पृथक् नहीं. जैसें घटके प्रागभावका
ध्वंस होवे है. सो घटकाळमें औ घटके ध्वंसकाळमें है. घटकाळमें तो घटपायभावकाध्वंसप्रतियोगीस्वरूपहै. काहेतें ? घटपागभावके ध्वंसका प्रतियोगी घट-

प्रागमावका है औ घटपागमावका प्रतियोगी घट है. यातें घटकालमें घटपागमावका घंतप्रतियोगिका प्रतियोगीस्वरूप है, औ मुद्धरादिकनतें घटका नाश होने तिसकालमें भी घटपागमावका घंस है औ घट है नहीं यातें तिसकालमें घटपागमावका घंतप्रतियोगि प्रतियोगीका धंत्रसूप है. काहेतें ? घटपागमावघ्वंसका प्रतियोगी जो घटपागमाव ताका प्रतियोगी घट है। ता घटका घंत्रही घट प्रागमावका धंत है. घटघंत्रतें पृथक् घटपागमाव धंत्र नहीं. इसरीतिसें पागमावका धंत्र कदाचित् अपने प्रतियोगीका प्रतियोग

ं यह सांप्रदायिक रीतिभी युक्तिविरुद्ध है. काहेतें १ घट तौ सांत है. औ भावरूप है. औ घटध्वंस अनंत है अभावरूप है. एकही घटपागभाव ध्वंसकृ सांत औ अनंतसें अभेदकथन तैसें भाव औ अभावसें अभेद कथ-न विरुद्ध है. औ घटकी उत्पत्ति होवै तब 'घटो जात: ' ओ घटप्राग-भावो नष्टः 'इसरीतिसें दो विलक्षणपतीति होवेंहैं; तिनमें 'घटो जातः' या प्रतीतिका विषय उत्पन्न घट है औं 'घटपागभावो नष्टः' या प्रतीतिका विषय घटपागभावका ध्वंस है. तिनका अभेदकथन संभवे नहीं. तैसें महरादिक-नर्सें घटका ध्वंस होनेसें ही ऐसी प्रतीतिहोवेहै ''इदानीं घटध्वंसी जातः, घटपा-गभावध्वंसः पूर्वं घटोत्पत्तिकाले जातः " तहां वर्तमानकालमें घटध्वंसकी उत्पत्ति औ 'अतीतकालमें घटप्रागभावध्वंसकी उत्पत्ति सिद्ध होवे है. वर्तमानकालमें उत्पत्तिवालेसें अतीतकालकी उत्पत्तिवालेका अभेद संभवै नहीं, यातें घटमागमावका ध्वंस घट औ घटके ध्वंसतें पृथक् है. ययपि वेदांतपरिभाषादिक अहैत श्रंथनमैंभी ध्वंसप्रागभाव और प्रागभावका ध्वंस पृथक् नहीं छिसे किंतु पूर्वोक्तन्यायसंपदायकी रीतिसें अंतर्भावही छिल्या हैं, तथापि श्रुति सूत्र भाष्य तौ इसनिरूपणमें उदासीन हैं; यातैं जैसा अर्थ युक्ति अनुभवके अनुसार होवे सो मानना चाहिये. युक्ति अनु-

भवसैं विरुद्ध आधुनिक शंथकारछेल प्रमाण नहीं, यातें पूर्व उक्त अर्थ-प्रमाणविरुद्ध नहीं, उछटा पृथक् माननाही युक्ति अनुभवके अनुसार है. इस रीतिसैं प्रागमावका ध्वंस अभावप्रतियोगिक प्रध्वंसाभाव है.

# चटान्योन्याभावके अत्यंताभावकी घटत्वरूपता औ तामैं दोष ॥ १६ ॥

सामियकाभाव केवल द्रव्यकाही होवे है यह पूर्व परिपादन किया है यातें अभावप्रतियोगिक सामयिकाभाव अपसिद्ध है. अभावप्रतियोगिक अत्यंताभावके तौ अनेक उदाहरण हैं. कपालमें घटका प्रागमाव औ प्रध्वंसाभाव है तंतुमें नहीं; यातें तंतुमें घटपागभावका अत्यंताभाव है औ चटप्रध्वंसाभावका अत्यंताभाव है तैसे कपालमें घटका साम-यिकाभाव औ घटका अत्यंताभाव नहीं यातें कुपाछमें घटके सामयि-काभावका अत्यंताभाव है औ घटात्यंताभावका अत्यंताभाव है, तैर्से कपाछमें कपाछका अन्योन्याभाव नहीं. तहां कपाळान्योन्याभान वका अत्यंताभाव है. तैसैं घटमैं घटका अन्योन्याभाव नहीं, तहां चटान्योन्याभावका अत्यंताभाव है, परंतु अन्योन्याभावका अत्यंता-भाव पृथकु नहीं, किंतु अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक धर्मह्म है. जैसें घटान्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व है सो केवल घटमैंही रहैहै औ घटान्योन्याभावका अत्यंताभावभी घटमैंही रहै है घटसैं भिन्न सकलपदार्थनमें घटान्योन्याभाव रहें हैं; यातें घटान्योन्याभावका अत्यताभाव घटसें भिन्नपदार्थनमें रहे नहीं. इस रीतिसें घटत्वके संमृतियत घटान्योन्याभावका अत्यंताभाव होनेतें घटत्वस्ववही घटान्योन्याभावका अत्यंताभाव है,

इस रीतिका प्राचीन लेखभी श्रद्धायोग्य नहीं. काहैतें ? "घटे समवा-येन घटत्वम्" या प्रतीतिका विषय घटत्व है औं "घटे घटान्योन्याभावो नास्ति" या प्रतीतिका विषय घटान्योन्याभावका अत्यंताभाव है यातें अन्योन्याभावका अत्यंताभाव अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदकः धर्मरूप नहीं तार्से पृथकु ही अभावरूप है.

## अत्यंताभावके अत्यंताभावकी प्रथमात्यंताभावकी प्रतियोगिरूपताका प्रतिपादन औ खंडन ॥ १७॥

तैसैं अत्यंताभावके अत्यंताभावकुं भी प्रथम अभावका प्रतियोगिरूपः प्राचीन मानें हैं ताका खंडन तौ नवीन न्यायमंथनमें स्पष्ट है. तथाहि:-जहां घट कदीभी न होने तहां घटका अत्यंताभाव है, जहां घट होने तहां वटात्यंताभाव नहीं है, यातें ताका अत्यंताभाव है. इसरीतिसें घटात्यं-ताभावका अत्यंताभाव प्रथमात्यंताभावका प्रतियोगी जो घट ताके समनियत होनेतें घटस्वरूप है वासें पृथक् नहीं; औ घटात्यंताभावका अत्यंताभाव घटहर नहीं मानैं, पृथक् मानैं, तौ अत्यंताभावनकी अनवस्था होवेगी. जैसे पटात्यंताभावका अत्यंताभाव पृथक है तैसे द्वितीय अत्यंताभावका तृतीय अत्यंताभाव, तृतीयका चतुर्थ अत्यंताभाव, ताका पंचम, इसरीतिसें अत्यंताभावनकी कहूं समाप्ति न होवे ऐसी अनन्त थारा होवैंगी. औ दितीय अत्यंताभावकूं प्रथम अत्यंताभावका प्रतियो-गिस्वरूप पानै तब अनवस्था दोष नहीं. काहेतें ? घटात्यंताभावका अत्यं-ताभाव घटरूप मानें द्वितीयात्यन्ताभावका अत्यंताभावभी घटात्यंताभा-वही है. काहेतें ? दितीय अत्यंताभाव घटका है; यातें ताका अत्यंता-भाव घटकाही अत्यंताभाव है. तैसें तृतीय अत्यंताभावका चतुर्थ अत्यंता-भाव फेरि घटहाप है, चतुर्थ अत्यंताभावका पंचम अत्यंताभाव घटात्यंता-भावक्रप है. इस रीतिसें प्रतियोगी और एक अत्यंताभावके अंतर्भृत सारे अत्यंताभाव होवे है. अनवस्था दोष होवे नहीं; यातें अत्यंताभावका अत्यं-ताभाव प्रथमात्येताभावका प्रतियोगीस्वरूप प्राचीनोंनै मान्या है.

तहां नवीन यंथकारोंने यह दोष छिल्याहै:- जहां भूतकमें घट होते

तहां '' भूतले घटो नास्ति, भूतले घटात्यंताभावो नास्ति" इसरीतिसँ विलक्षण प्रतीति होवे है. विधिमुख प्रतीति औं निषेधमुख प्रतीतिका एक विषय संभवे नहीं, यातें विधिमुख प्रतीतिका विषय घट है और निषेधमुख प्रतीतिका विषय घटात्यंताभावका अत्यंताभाव है सो घटरूप नहीं, किंतु अभावरूप है यातें घटसें पृथक् है.

औ द्वितीय अत्यंताभावकूं पृथक् मानैं तौ अनवस्था दोप कह्या है. वाका यह समाधान है:-द्वितीय अत्यंताभाव प्रथम अत्यंताभावके प्रतियो-गीके समनियत है औ तृतीयाभाव प्रथमाभावके समनियत है औ प्रतियो-गीके समान देशमें जो दितीयामाव ताके समनियत चतुर्थामाव है. प्रथम-वृतीयके समिनयम पंचम अभाव हैं, इसरीतिसैं युग्मसंख्याके सारे अभाव द्वितीयाभावके समनियत हैं; औ विषम संख्याके सारे अभाव प्रथमाभावके समनियत हैं. तहां द्वितीयाभाव यद्यपि प्रतमाभावके प्रतियो-गीके समनियत है, तथापि भाव अभावकी एकता वनैं नहीं; यातैं घटके समिनयतभी घटात्यंतामावाभाव घटसें पृथक् है. औ प्रथमाभावके सम-्रानेयत तृतीयाभाव तौ प्रथमाभावस्वरूप है पृथक् नहीं. काहेतें ? ' घटो नास्ति ऐसी निषेधमुख प्रतीतिका विषय प्रथमाभाव है, औ 'घटात्यंता-भावाभावो नास्ति' ऐसी निषेधमुखप्रतीतिकाही विषय तृतीयाभाव है, यातैं न्त्रतीयाभाव प्रथमाभावरूप है. तैसैं ' घटात्यंताभावो नास्ति ' ऐसी निषेध-मुख प्रतीतिका विषय द्वितीयाभाव है औं 'तृतीयाभावो नास्ति' इसरीतिसैं चतुर्थाभावभी निषेधमुख प्रतीतिका विषय है; यातें दितीयाभावके सम-नियत चतुर्थाभाव दितीयाभावरूप है; परंतु घटके समनियतभी दितीया-भाषाभावरूप घटतें पृथक् अभावरूप है; इसरीतिसें प्रथमाभाव औ द्विती-ऱ्याभाषके अंतर्भृत सारी अभावमाला होते है अनवस्था दोष नहीं.

ययि पाचीन रितिसैं प्रतियोगी औं अभावके अंतर्भृत सारे अभाव होवैहै यातें एकही अभाव मानना होवेहै. नवीन रीतिसैं दो अभाव मानना होवें हैं, यातें नवीनमतमें गौरव है तथापि भावाभावकी एकता बनें नहीं. ्यातें प्राचीनमत प्रमाणविरुद्ध है, औ नवीनमत अनुभवानुसारी है; यातें प्रमाणसिद्ध गौरव दोवकर नहीं; इसरीतिसें घटात्यंताभावका अत्यंताभावभी अभावप्रतियोगिक अभाव है; इसरीतिसें अभावप्रतियोगिक संस-र्गाभावके उदाहरण कहे.

#### अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके इदाहरण औ डक्तार्थका अनुवाद ॥ १८ ॥

औ अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण अति स्वष्ट हैं. जैसें प्रागभावका अन्योन्याभाव प्रागमावमें नहीं औ सकल पदार्थनमें है, काहेतें ? भेदकुं अन्योन्याभाव कहें हैं, स्वरूपमें भेद रहे नहीं. स्वरूपातिरिक्त सर्वमें सर्वका भेद रहेहैं, यातें प्रागमाविभन्नपदार्थनमें प्रागमावका अन्योन्याभाव है प्रध्वंसाभावका अन्योन्याभाव है, अत्योन्याभाव है, अत्योन्याभाव है, अत्योन्याभाव हैं अत्योन्याभाव हैं अत्योन्याभाव हैं प्रकार्यात्माव को सारे भावपदार्थ हैं. काहेतें ? संसर्गभाव औं भावपदार्थ अन्योन्याभावस्य नहीं, यातें अन्योन्याभाव हैं. जो जासें भिन्न होवे तामें तिसका अन्योन्याभाव होवेहै. यातें संसर्गभावमें और सकल भाव पदार्थनमें अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव है.

इसरीतिसें पंचिवध अभावमें सामयिकाभाव तो केवल इट्यकाही होतेंहैं यातें अभावप्रतियोगिक है नहीं. च्यारि अभावनके अभाव प्रतियोगिकके उदाहरण कहे. अभावप्रतियोगिक अभावकुं कितनी जगहमें प्राचीनभावकुष् मानेंहें. जैसें घटप्रागभावके ध्वंसकुं घटक्ष्य गानें हें, घटध्वंसके प्रागमावकुं घट मानेंहें, घटाच्योन्याभावके अत्यंताभावकुं घटत्व गानेंहें, घटात्यंताभावके अत्यंताभावकुं घट मानेंहें, घटात्यंताभावके अत्यंताभावकुं घट मानेंहें, ताका खंडन कच्या, यातें अभावप्रतियोगिकभी अभाव है औ भावप्रतियोगिक अभाव तो अतिप्रसिद्ध है. इसरीतिसें अभावका निरूपण न्यायशास्त्रकी रीतिसें किया औं कहं प्राचीन-प्रतमें वा नवीनमतमें दोष कहे सोभी न्यायकी मर्यादा लेके दोष कहेंहें.

## उक्त न्यायमतमें वेदांतसें विरुद्धं आशंकाप्रदर्शन औ अनादिप्रागभावका खण्डन ॥ १९ ॥

औ उक्त प्रकारसें अभावका निरूपण वेदांतशास्त्रसेंभी विरुद्ध नहीं.
औ जितना अंश वेदांतिरुद्ध है सो दिखावेंहें. कपालमें घटके प्रागमावकूं
अनादि कहें हैं सो प्रमाणविरुद्ध है, यातें वेदांतके अनुसारी नहीं. काहतें।
घटपागमावका अधिकरण कपाल सादि औ प्रतियोगी घटभी सादि प्रागमावकूं
अनादिता किसरीतिसें होवे औ मायामें सकल कार्यके प्रागमावकूं
अनादिता कहें तो संभवे है काहतें। माया अनादि है, परंतु मायामें कार्यका
प्रागमाव प्रानना व्यर्थ है, औ सिद्धांतमें इष्टभी नहीं.काहतें। घटकी उत्पत्ति
कपालमें होवेह अन्यमें नहीं, वैसें पटकी उत्पत्ति तंतुमें होवे है
कपालमें नहीं. यातें घटका प्रागमाव कपालमें है तंतुमें नहीं. पटका
प्रागमाव तंतुमें है कपालमें नहीं. जाका जिसमें प्रागमाव है ताकी तिसमें
उत्पत्ति होते है, अन्यमें होवे नहीं. सर्वेसें सर्व कार्यकी उत्पत्ति एत होवे
इस वासतें प्रागमावका अंगीकार है.

ओ मुख्य प्रयोजन प्रागमावका नैयायिक यह कहें हैं:—कपाछ तंतुआदिकनके घटपटादिक परिणाम तो हैं नहीं; किंतु कपाछमें घटका आरंभ
होने है तंतुमें पटका आरंभ होने है ओ घटपटादिक होनें तन पूर्वकी नाई
कपाछ तंतुभी नियमान रहें हैं.जो परिणामनाद होने तो घटाकारकूं प्राप्तहुर्या
पाछ स्वरूपसें कपाछ रहे नहीं. तैसें पटाकारकूं प्राप्त हुयां पाछ तंतु रहें
नहीं, सो परिणामनाद तो है नहीं, आरंभनाद है. कपाछ ज्यूं का त्यूं रहेंहैं
ओ अपनेंमें घटकी उत्पत्ति करेंहै. जन घट उत्पन्न होयछेने तनभी घटकी
सामग्री पूर्वकी नाई बनी रहेहै. परिणामनादमें तो कार्यकी उत्पत्ति हुयां
उपादानकारण रहें नहीं. काहेतें ? परिणामनादमें उपादानकारणही कार्यरूपक् प्राप्त होने है, याते घटरूपकूं प्राप्त हुयां कपाछ घटकी सामग्री नहीं
ओ आरंभनादमें उपादानकारण अपनें स्वरूपकूं त्यागे नहीं, उपादानसें भि-

न्त्र कार्यकी उत्पत्ति होवे हैं, अपने स्वरूपतें उपादानकारण बन्या रहे है, यातें षटकी उत्पत्ति हुयांभी ज्यूंकी त्यूं सामशी होनेतें फेरि घटकी उत्पत्ति चाहिये यद्यपि एक घटकी उत्पत्ति हुयां अन्यघटकी उत्पत्तिमें तौ प्रथम घट प्रति-चंधक है घटमें निरुद्ध कपालमें अन्यघटकी उत्पत्ति होवे नहीं तथापि प्रथम उत्पन्न घटकी फ़ोरी उत्पत्ति हुयी चाहिये. जो मथम उत्पत्तिकी फ़ोरी उत्पत्ति मानें तौ जैसें उत्पत्तिकालमें "घट उत्पचते" यह व्यवहार होवे है,तैसें उत्पत्ति-काळसें उत्तरकाळमेंभी ''घट उत्पचते'' यह व्यवहार हुया चाहिये. सिज्र घटका जो आधारकाल सो घटकी उत्पत्तिकालसैं उत्तरकाल है, सिद्ध घटके आधारकालमें ''उत्पन्नो घटः" यह व्यवहार होवे है औ ''उत्पचते घटः" ऐसा व्यवहार एक उत्पत्तिक्षणमें होवे है वटके आधार दितीयादि क्षणमें 'उत्पचते' ऐसा व्यवहार होवे नहीं. काहेतें शवर्तमान उत्पत्तिवाळा घटहै यह अर्थ "घट उत्पचते" या कहनेसें प्रतीत होवे है. 'उत्पन्नो घट:'यह कहनेतें अतीत उत्पत्तिवाला घट है यह अर्थ प्रतीत होने है. उत्पन्नकी उत्पत्ति माने त्ती घटकी सिद्ध दशामैंभी कोई उत्पत्ति वर्तमान रहेगी; यातें उत्पन्न घटमें भी 'उत्पथते घटः' ऐसा व्यवहार चाहिये; यातैं उत्पन्न घटकी फेरि उत्पत्ति नहीं देखनेतें घटकी उत्पत्तिकी सामग्री रहे है, ऐसा मानना चाहिये, वहां और सामग्री कपाछादिक तो हैं तिस घटका प्रागमाव नहीं रहे है. घटके आगभावका घट उत्पत्ति क्षणमें ध्वंस होते हैं; सो घटका आगभाव घटकी उत्पत्तिमें कारण है, ताके अभावतें उत्पन्न घटकी फेरि उत्पत्ति होवें नहीं, यह प्रागभावका मुख्य प्रयोजन है.

सो मायामें घटादिकनके प्राग्नावका प्रथमप्रयोजन ते। समवै नहीं. काहेतें ? घटादिकनका साक्षात् उपादान माया नहीं, किंतु कपाछादिक हैं औ मायाकूं सर्व पदार्थनकी साक्षात् उपादानता सिद्धांतपक्षमें मानी है तीभी कार्यकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणकी अपेक्षा करै नहीं. अद्भुतशक्ति मायामें है, यातें प्राग्नावादिक्षप अन्यकारणकी अपेक्षा नहीं, यातें गायामें किसीका प्रागमाव नहीं औ कपाछमें घटकी उत्पत्ति होवे है पटकी नहीं. यामें प्रागमाव हेतु कहा सोभी बने नहीं.कपाछमें घटकी कारणता है पटकी नहीं काहेतें ? अन्वयव्यतिरेकसें कारणताका ज्ञान होवे है; औ कपाछके अन्वय कहिये सत्ता होवे तो घटका अन्वय होवेहे. कपाछके ज्यतिरेक कहिये अभावतें घटका ज्यतिरेक होवेहे. इसरीतिसें कपाछके अन्वयव्यतिरेक हेवेहें इसरीतिसें कपाछके अन्वयव्यतिरेक तें घटका अन्वयव्यतिरेक देखियेहें पटका नहीं; यातें कपाछमें घटकी कारणता है पटकी नहीं; इसवासतें कपाछसें घटही होवेहें पटादिक होवें नहीं. पटादिकनकी व्यावृत्तिवासतें घटका प्रागमाव कपाछमें समवे नहीं; औ जो मुख्य प्रयोजन प्रागमावका कहाा कपाछमें घटकी उत्पत्तिसें अनंतर उत्पत्ति हुई चाहिये. सोभी परिणामवादमें दोष नहीं. काहेतें ? स्वरूपसें स्थित कपाछ घटकी उत्पत्ति करेहे. कार्यरूपकूं प्राप्तहुये कपाछसें घटकी उत्पत्ति होंवे नहीं; यातें परिणामवादमें प्रागमाव निष्फछ है.

औ विचार करें तो आरंभवादमें भी प्रागभाव निष्फल है. काहेतें १ घटकी उत्पत्ति हुमां फेरि उत्पत्ति हुई चाहिये. जो ऐसें कहै ताकूं यह पूछना चाहिये:—घटांतरकी उत्पत्ति हुई चाहिये अथवा जो घट जिस कपालमें उपज्या है तिसकी उत्पत्ति हुई चाहिये १ जो ऐसें कहै अन्य घटकी उत्पत्ति हुई चाहिये १ जो ऐसें कहै अन्य घटकी उत्पत्ति हुई चाहिये सो तो संभवे नहीं. काहेतें १ जिस कपालमें जो घट होवेंहै तिस कपालमें तिसी घटकी कारणता है; घटांतरकी कारणता कपालांतरमें है, यातें अन्य घटकी उत्पत्तिकी प्राप्ति नहीं औ जो ऐसें कहें जो घट पूर्व उपज्या है तिसीकी उत्पत्ति होवेगी सोभी संभवे नहीं. काहेतें १ जहां कपालमें घटकी उत्पत्ति होवें तहां प्रथम उत्पत्ति अन्य उत्पत्तिकी प्रति-वंधक है, यातें फेरि उत्पत्तिकी प्रतिति नहीं प्रागभाव निष्फल है.

औ उत्पत्तिके स्वरूपका सूक्ष्मविचार करें तो फेरि उत्पत्ति हुई चाहिये यह कथनहीं विरुद्ध है. काहेतें ? आयक्षणसें संबंधकूं उत्पत्ति कहें हैं घटका आयक्षणसें संबंध घटकी उत्पत्ति कहिये है. घटाधिकरणक्षणके ह्वंसका अनिषकरण जो क्षण सो घटका आद्यक्षण कहिये है. घटके अधिकरण अनंतक्षण हैं, तिनमें घटके अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण तिनमें घटाधिकरण अनंतक्षण हैं, तिनमें घटके अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण तिनमें घटाधिकरण प्रमथ क्षणका ह्वंस हैं नहीं, यातें घटाधिकरणक्षणका ह्वंस हैं नहीं, यातें घटाधिकरणक्षणके ह्वंसका अनिषकरण घटका प्रथम—क्षण है ताक्षणमें संवंधही घटकी उत्पत्ति कहिये हैं. द्वितीयादिक्षणमें प्रथमक्षणमें संवंध होवे नहीं, यातें प्रथमक्षणमेंही 'उत्पचते 'ऐसा घ्यवहार होवे हैं द्वितीयादिक्षणमें नहीं. इसरीतिमें प्रथमक्षणसंवंधक्षण उत्पत्ति फिर दुई चाहिये, ऐसा कहना "मम जननी वंध्या " इसवाक्यतुल्य हैं. काहेतें ? वटकी उत्पत्तिमें उत्पक्षण घटाधिकरणके ह्वंसका अधिकरणही होवेगा, यातें घटाधिकरणक्षणके ह्वंसका अनिकरण फिर समवे नहीं, यातें उत्पन्नकी उत्पत्ति हुई चाहिये यह कहना विरुद्ध हैं. इसरीतिमें प्रामावक्षण हैं. "कपाले समवायेन घटो नास्ति" या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-विकामावही संभवे हैं, औ "कपाले घटो भविष्यति " या प्रतीतिका विषय साम-

औ अपने शासके संस्कारसें नैयायिक प्राग्नावक मानें तौनी सादि पानना चाहिये, अनादि संभवे नहीं. काहेतें?अन्यमवर्में तो सारे अभावनका अधिकरणभेदमें भेद होवे है. औ नैयायिकमतमें अधिकरणभेदमें अभावका भेद नहीं; किंतु प्रतियोगिभेदसें अभावका भेद होवेहे. यातें एक प्रतियोगिक अभाव नाना अधिकरणमें एकही होवेहें, परंतु प्राग्नाव तो नैयायिक मतमें भी अधिकरण भेदसें भिन्नही होवे हैं,काहेतें ? घटका प्राग्नाव घटके उपादान कारण कपालमें ही रहे हैं. तिनमें भी जो घट तिस कपालमें होवे तायटका प्राग्नाव तिस कपालमें है, अन्यघटका प्राग्नाव अन्यकपालमें है इसरीतिसें एक प्राग्नाव एकही अधिकरणमें रहेहें. सो कपालादिक प्राग्नावके अधिकरण सादि हैं, तिनमें रहनेवाला प्राग्नाव किसी रीतिसें अनादि संभवें नहीं. जो अनादि अधिकरणमें औ सादिमें एक प्राग्नाव रहता होके

ंतौ अनादि कहना भी संभवे सो नाना अधिकरणमें प्रागमाव संभवे नहीं, . ंबातैं कपाळमात्रवृत्ति घटप्रागभावकूं अनादिता संभवे नहीं.

ओं जो ऐसें कहें कपाछकी उत्पत्तिसें पूर्व कपाछके अवयवनमें घटका भागभाव रहैहै, तिसतें पूर्व अवयवके अवयवनमें रहै है; इसरीतिसें अ-नादि परमाणुमें घटका प्रागभाव अनादि है.

सो संभवे नहीं:—काहेतें ? अपनें प्रतियोगीके उपादानकारणमें प्रागभाव रहे है अन्यमें नहीं, यह नैयायिकनका नियम है. कपाछके अव-यव कपाछके उपादानकारण हैं घटके नहीं, यातें कपाछावयवमें कपाछ-काही प्रागभाव संभवे है घटका प्रागभाव कपाछमें ही है, कपाछावयवमें संभवे नहीं इस रीतिसें परमाणु केवछ इचणुकका उपादानकारण है, यातें इचणुकका प्रागभावही परमाणुमें ही रहे है. इचणुकसें आगे ज्यणुकादिक चटपर्यतके प्रागभाव परमाणुमें संभवे नहीं औ परमाणुमें इचणुक भिन्नपदा-र्थनकाभी प्रागभाव मानें तो परमाणुसेंभी घटकी उत्पत्ति हुई चाहिये.

भी परिणामवादमें तो कार्यकारणका अभेद है, यातें द्रचणुकतें छेके अंत्यादयवी घटपर्यत कार्यकारणधाराका भेद नहीं. तिसमतमें तो परमाणुमें द्रचणुकका प्रागमावही घटपर्यत कार्यधाराका प्रागमाव है, यातें परमाणुमें घटादिकनके प्रागमाव कहना संभवें, सो आरंभवादमें कार्यकारणका अभेद तो है नहीं, किंतु कार्यकारणका परस्पर अत्यंतभेद है, यातें कपाळावयवमें घटका प्रागमाव नहीं. तैतें परमाणुमें द्रचणुकके कार्यका प्रागमाव साव संभवें नहीं, इसरीतिसें सादिकपाळादिकनमें घटादिकनके प्रागमावकं अनादिताकथन असंगत है.

अनंतप्रध्वंसाभावका खंडन ॥ २० ॥

तैसें नैयायिकमतमें प्रध्वंसाभावभी अपने प्रतियोगीके तपादानमें ही रहैहैं यातें घटका ध्वंस कपालमात्रवृत्ति हैं सो अनंत हैं यह कथन असंगत हैं घटध्वंसका अधिकरण जो कपाल ताके नाशतें घटध्वंसका नाश होवें है.

औ घटध्वंसका नाश माननेमें नैयायिक यह दोष कहेंहैं:-घटध्वंसका ध्वंस होवे तौ घटका उज्जीवन हुया चाहिये. काहेतें १ प्रागभावप्रध्वंसा-भावका अनाधारकाल प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम है. जा कालमें घटध्वंसका ध्वंस होवे सो काछ घटध्वंसका अनाधार होवेगा औ ्रपागभावका अनाधार होवैगा, यातें घटका आधार होवेगा; इसरीतिसैं ध्वंसका ध्वंस मानैं तौ घटादिकप्रतियोगीका उज्जीवन होवैगा, यह दोषमी नहीं. काहेतें ? प्रागभावकूं अनादिता औ ध्वंसकूं अनंतता मानें तौ उक्त नियमकी सिन्दि होवै औं उक्त नियम मानें तौ प्रागभावकू अनादिताकी ओं ध्वंसकूं अनंतवाकी सिद्धि होवे. ओ सिद्धांतपक्षमें प्रागभाव सादि है; यातें प्रागमावकी उत्पत्तिसें पूर्वकाल घटके प्रागमावका औ घटके ध्वंसका अनाधार है, घटका आधार नहीं. अथवा मुख्यिद्धांतमें सर्वथा प्राग-भावका अंगीकार नहीं यातैं घटकी उत्पत्तिसे पूर्वकाल घटके प्रागमावका अनाधार है, औ घटके ध्वंसका अनाधार है, घटका प्रतियोगीका अना-धार है, घटक्रप प्रतियोगीका आधार नहीं, यातें प्रागभावध्वंसका अनाधा-रकाछ प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम संभवे नहीं, यातें घटध्वं-सकाभी ध्वंस होवे है औ उक्त नियमकी असिद्धिसें घटका उज्जीवन होवै नहीं.

#### अन्योन्याभावकी सादि सांतता और अनादिताका अंगीकार॥ २१॥

तैसें अन्योन्याभावभी सादि सांत अधिकरणमें सादि सांत है; जैसें घटमें पटका अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरण घट है सो सादि है और सांत है, यातें घटवृत्ति पटान्योन्याभावभी सादि सांत है. अनादि अधि-करणमें अन्योन्यामाव अनादि है, परंतु अनादिभी सांत है अनंत नहीं. जैसें ब्रह्ममें जीवका मेद है सो जीवका अन्योन्याभाव है; ताका अधिकरण ज्ञह्म है सो अनादि है यातें ज्ञह्ममें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि

है, औं बह्मज्ञानमें अज्ञाननिवृत्तिद्वारा भेदका अंत होने है यातें सांत है. अनादिपदार्थकीभी ज्ञानसें निवृत्ति अदेतवादमें इष्ट है इसीवासतें शुद्धचेतन १ जीव २ ईश्वर ३ अविद्या ४ अविद्याचेतनका संबंध ५ अनादिका परस्पर भेद ६ ये षट् पदार्थ अद्वेतमतमें स्वरूपसें अनादि कहे हैं; औ शुद्धचेतगविना पांचकी ज्ञानसें निवृत्ति मानें हैं.

यामें यह शंका होते हैं:—जीव ईश्वरकूं अद्वेतवादमें मायिक कहें हैं; मायाका कार्य मायिक कहिये हैं; जीव ईरा मायाके कार्य हैं औ अनादि हैं यह कहना विरुद्ध है.

ता शंकाका यह समाधानः—है जीव ईश मायाके कार्य हैं यह मायिक पदका अर्थ नहीं है, किंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीव ईशकी स्थिति है. मायाकी स्थितिविना जीव ईशकी स्थिति होवे नहीं, यार्ते मायिक हैं. औ मायाकी नाई अनादि हैं, इसरीतिसें अनादि अन्योन्या-भावभी सांत है अन्योन्याभाव अनंत नहीं. तैसें अत्यंताभावभी आकाशा-दिकनकी नाई अवियाका कार्य है औ विनाशी है इसरीतिसें अद्वेतवादमें सारे अभाव विनाशी हैं, कोई अभाव नित्य नहीं. औ अद्वेतवादमें अनात्म पदार्थ सारे मायाका कार्य हैं यातें आत्मिन्नकूं नित्यता संमवे नहीं. जैसें घटादिक भावपदार्थ मायाके कार्य हैं तैसें अभावभी मायाके कार्य हैं.

यचिष अद्वेतवादमें मायाकूं भावरूष कहें हैं, यातें अभाव पदार्थकी उपादानता मायाकूं संभवे नहीं. कार्यके सजातीय उपादान होते हैं, अभावके सजातीय माया नहीं; किंतु माया औ अभावभावत्व अभावत्वसें विजातीय हैं मायामें भावत्व है औ अभावमें अभावत्व है, तथािष सकछ अभावतका उपादान मायाही है. काहेतें १ अनिर्वचनीयत्व मिध्यात्व ज्ञाननिवर्यत्व अनात्मत्वादिक धर्मनतें माया औ अभाव सजातीय हैं. औ सकछ धर्मनसें उपादान औ कार्यकी सजातीयता कहें तो घटकपाछमें चटत्व कपाछत्व विजातीय धर्म होनेतें घटका उपादान कपाछ नहीं होवेगा जैसें मुन्मयत्वादिक

धर्मनसैं घट कपाल सजातीय हैं तैसें अनिर्वचनीयत्वादिक धर्मनसें अभाव मायाभी सजातीय हैं. यातें सकल अभाव मायाके कार्य हैं यातें मिथ्या हैं.

औ कोई यंथकार अद्वेतवादी एक अत्यंताभावकूं मानैहैं औ अभाव-नकूं अलीक कहैंहैं:-जैसें घटका प्रागभाव कपालमें कहेंहैं सो अलीक है. काहेतें ? घटकी उत्पत्तिसें पूर्वकालसंबंधी कपालही ''घटो भविष्यति'' या पतीतिका विषय है. घटका प्रागमाव अपसिद्ध है तैसें मुद्ररादिकनसें चूर्णी-कत कपाल अथवा विभक्त कपालतीं पृथक् घटष्वं सभी अपित्र है. तैतीं षटासंबंधी भूतलही घटका सामयिकाभाव है. घट होने तब घटका संबंधी भूतल है, यातें घटासंबंधी भूतल नहीं. इसरीतिसें सामयिकाभाव अधिकर-पर्से पृथक् नहीं तैसें घटमें पटके भेदकुं घटवृत्ति पटान्योन्याभाव कहैंहैं सो दोनूंके अभेदका अत्यंताभावसप है. दो पदार्थनके अभेदात्यंताभावसें पृथक् अन्योन्याभाव अप्रसिद्ध है. इस रीतिसें एक अत्यंताभावही है, और कोई अभाव नहीं. इसरीतिसें अभावके निस्तरणमें बहुत विचार है. श्रंथ-वृद्धिके भयतें रीतिमात्र जनाई है.

अभावकी प्रमाके हेतुप्रमाणका निरूपण औ अभावज्ञानके भेदपूर्वकन्यायमतमें भ्रमप्रत्यक्षमें विषयानपेक्षा ॥ २२ ॥

अभावका स्वह्मपनिह्मपण किया तामें प्रमाणनिह्मपण कारियेहैं:-अभावका ज्ञान दोप्रकारका है. एक भगरूप है दूसरा प्रमारूप है. अमज्ञानभी प्रमाकी नाई प्रत्यक्षपरोक्षभेद्से दोप्रकारका है. घटवाळे भूतलमें इंदियका संयोग हुयेंभी किसी प्रकारतें घटकी उपलब्धि न होते. वहां घटाभावका प्रत्यक्षत्रम होवैहै, परंतु विषयविना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं. अन्यथाख्यातिवादीके मतमें तौ भगपत्यक्षमें विषयकी अपेक्षा नहीं। किंतु अन्यपदार्थका अन्यरूपतें ज्ञानकूं अन्यथाख्याति कहें हैं; यातें जा पदार्थका अन्यसपतें ज्ञान होने तिसकी तो अपेक्षा है. जैसे रज्जुका सर्पत्वरूपतें ज्ञान होते हैं तामें रज्जुकी अपेक्षा है, तथापि जिस विषयका

ज्ञानमें आकार प्रतीत होवे तिसकी अपेक्षा अन्यथारुपातिवादीके मतमें नहीं. जैसे सपेका आकार भ्रममें भासे है ताकी अपेक्षा नहीं.

## सिद्धांतमें परोक्षश्रममें विषयकी अनपेक्षा औ अपरोक्षश्रममें अपेक्षा ॥ २३ ॥

तथापि शिख्रांतमें अनिर्वचनीय ख्यावि है. जहां प्रत्यक्षभ्रम होवे तहां अमज्ञानकी नाई अनिर्वचनीय विषयकीभी उत्पत्ति होने है. यातें च्यावहारिक घटवाछे भूतळमें प्रातिमासिक घटाभाव अनिर्वचनीय उपजे है. ज्यावहारिक घटका व्यावहारिक घटाभावतें विरोध है, प्रातिमासिक घटाभावतें व्यावहारिक घटका विरोध नहीं, यातें व्यावहारिक घटवाछे भूतळमें अनिर्वचनीय घटाभाव औ ताका अनिर्वचनीय ज्ञान दोनं उपजे हैं, तहां घटाभावका प्रत्यक्षभ्रम कहियेहैं. जहां अंधकं विप्रत्यं पराक्षभ्रम हैं, परोक्षज्ञानमें विषयकी अपेक्षा नहीं. काहें को अभावका परोक्षभ्रम हैं, परोक्षज्ञान होवेहैं, यातें अभावका जहां परोक्षभ्रम होने तहां प्रातिमासिक अभावकी उत्पत्ति होने नहीं, केवळ अभावाकारवृत्तिक्ष ज्ञानकीही उत्पत्ति होनेहैं.

## सिद्धांतमें अमानभ्रमआदि स्थानमें अन्यथाख्या-तिका अंगीकार ॥ २८ ॥

अथवा परोक्षभमकी नाई जहां अभावका प्रत्यक्ष भ्रम होवे तहांभी प्रातिभात्तिक अभावकी उत्पत्ति होवे नहीं, किंतु अभावका भ्रम अन्यथा- स्यातिरूप है. काहेतें १ रज्जु आदिकनमें सपीदिभमकूं अन्यथाख्यातिरूप माने तो यह दोप है:—रज्जुमें सर्पत्वधर्मकी प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहें हैं सो संभवे नहीं. काहेतें १ इंद्रियका संबंध रज्जुसे औ रज्जुत्वसें है सर्प- त्वसें इंद्रियका संबंध नहीं. औ विषयतें संबंधिवना इंद्रियजान्यज्ञान होवे नहीं. यातें रज्जुका सर्पत्वधर्में प्रतीतिरूप अन्यथाख्याति संभवे नहीं.

इसरीतिसें प्रत्यक्षन्नमस्थलमें अन्यथाल्यातिका निषेध कारिके अनिर्वच-नीयल्याति मानीहै, ताकी रीति पूर्व कही है.

परंतु जहां अधिष्ठान औ आरोप्य दोनूं इंदियसंबंधी होवें तहां उक्त दोष संभवे नहीं, यातें सिद्धांतयंथनमें भी तहां अन्यथाख्यातिही लिखी है. जैसे पुष्पके उपरि धरे स्फटिकमें रक्तताका पत्यक्षमण होवेहैं-तहां पूष्पकी रक्ततासें भी नेत्रका संयुक्तसमवाय अथवा संयुक्ततादातम्य-संबंध है. औ स्फटिकसें नेत्रका संयोगसंबंध है तहां रक्तता आरोप्य है. औं स्फटिक अधिष्ठान है. तहां पुष्पकी व्यावहारिक रक्तता स्फटिकमैं प्रतीत होवेहै, स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी उत्पत्ति होवे नहीं. काहेतें ? जो रक्ततासें सर्पत्वकी नाई नेत्रका संबंध नहीं होता तो विषयतें संबंधविना इंदियजन्यद्मान होवे नहीं; यह दोष होता. नेत्रसे रक्तताका संबंध होनेतें उक्त दोष संभवें नहीं, यातें आरोप्यके सन्निधानस्थलमें अन्य-थाख्यातिही संभवे है.

तैसें घटनाले भूतलमें घटामादभम होवें तहां आरो प्यअधिष्ठानका सन्नि-धान होनेतें आरोप्यसें भी अधिष्ठानकी नाई इंदियका संबंध है. काहेतें ? अधिष्ठान भृतछ है औ आरोप्य घटाभाव भृतछमें तौ नहीं है, परंतु भूतळवृत्ति भूतळत्वमें घटाभाव है. औ भूतळवृत्ति जो स्तरस्पर्शादि गुण हैं तिनमें घटाभाव है भूतळत्वमें औ भूतळके ह्मादिक गुणनसे घटका संयोग कदीभी होवे नहीं. काहेतें ? दो द्रव्यनका संयोग होवे है. घट ती इच्य है भूतलत्व इच्य नहीं किंतु जाति है, वासे घटका संयोग समन नहीं भूतळके रूपस्पर्शादिकभी द्रव्य नहीं किंतु गुण हैं, तिनमेंभी घटका संयोग संभव नहीं. औ जामें जाका संयोगसंबंध नहीं होवे ती तिसमें तिसपदार्थका संयोगसंबन्धाविछन्नअत्यंताभाव होवेहै; इसरीतिसे भूतलमें सयोगसंबंधतें घट होतेभी भूतलत्वमें औ भूतलके गुणनमें संयोग-संबंधतें घट नहीं होनेतें संयोगसंबंधाविका घटात्यंताभाव है; वहाँ अधिष्ठान भूतळ है औ आरोप्य घटात्यंताभाव है, ताका भूतळसें स्वाधिक-रण समवायसंबंध है स्वकहिये घटात्यंताभाव ताका अधिकरण भूतळत्व औ भूतळके रूपादि गुण तिनका समवाय भूतळमें है औ भूतळका घटात्यंताभावसें स्वसमवेतवृत्तित्वसंबंध है स्वकहिये भूतळ ताम समवेत कहिये समवायसंबंधसें रहनेवाळे भूतळत्व औ गुण तिनमें वृत्तित्व कहिये समवायसंबंधसें रहनेवाळे भूतळत्व औ गुण तिनमें वृत्तित्व कहिये आधेयता अत्यन्वाभावकी है. इसरीतिसें आरोप्य अधिष्ठानके परस्परसंबंध होनेतें सिन्निधान है. यातें भूतळत्ववृत्ति औ रूपस्परांविवृत्ति जो व्यावहारिक घटात्यंताभाव ताकी भृतळमें प्रतीति होनेतें अभावका भ्रम अन्यथाल्यातिरूप है. प्रातिभासिक अभावकी उत्पत्ति निष्पयोजन है. इसरीतिसें प्रत्यक्षपरोक्षभेदतें अभावश्रम दोमकारका है.

#### प्रत्यक्षपरोक्षयथार्थभ्रमरूप अभावप्रमाकी इंद्रिय औ अनुपंछंभादि सामग्रीका कथन ॥ २५ ॥

तैसें अभावकी प्रमाभी प्रत्यक्षपरोक्षभेदसें दो प्रकारकी हैं—
नैयायिकमतमें तो इंदियजन्यज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहें हैं तासें भिन्न
ज्ञानकूं परोक्षज्ञान कहें हैं, औं अभावसेंगी इंदियका विशेषणता अथवा
स्वसंबंधिवशेषणतासंबंध जहां होवें तहां अभावकी प्रत्यक्षप्रमा औ
परोक्षप्रमा कहिये हैं. जैसें श्रोत्रसें ग्रव्दाभावका विशेषणतासंबंध है तहां
शब्दाभावकी श्रोत्रजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, तैसें भूतछमें घटाभाव होवे तहां
नेत्रसंबद्ध मृतछमें विशेषणतासंबंध अभावका होनेतें नेत्रजन्यप्रत्यक्षप्रमा
घटाभावकी होवे हैं, परंतु पुरुषश्रन्यभूतछमें जहां स्थाणुमें पुरुषभ्रम होवे हैं
तहां पुरुषाभाव है औ पुरुषाभावतें नेत्रका स्वसंबद्धविशेषणतासंबन्धभी है
तथापि पुरुषाभावका प्रत्यक्ष होवे नहीं; यातें अभावके प्रत्यक्षमें इंदियकरण
है प्रतियोगीका अनुपछंभ सहकारी है. जहां स्थाणुमें पुरुषभ्रम होवे तहां
प्रतियोगीका अनुपछंभ नहीं है किंतु पुरुषरूप प्रतियोगीका उपछंभ किये
ज्ञान है. जैसें घटादिक द्रव्यके चाक्षपप्रत्यक्षमें नेत्रकरण है औ अंधकारमें

घटका चाक्षुषप्रत्यक्ष होने नहीं, यातें नेत्रजन्यचाक्षुषप्रत्यक्षमें आछोकसंयोग सहकारी है, यातें अंधकारस्थ घट होवे तहां नेत्र इंद्रिय है औ नेत्रइंद्रियका घटमें संयोगभी है. तथापि घटका आलोकसैं संयोगरूप सहकारी नहीं, यातें अंधकारस्थ घटका चाक्षुवप्रत्यक्ष होवै नहीं. चाक्षुवप्रत्यक्षमें आलोक संयोग सहकारी है.तहां इंदियसें आलोकका संयोग हेतु नहीं किंतु विषयसें आलोकसं-योग हेतु है,यातें प्रकाशमें स्थितपुरुषकूं अंधकारस्थ घटका प्रत्यक्ष होवे नहीं तहां इंदियसें तौ आछोकसंयोग है निषय जो घट तासें आछोकसंयोग नहीं औं अंधकारस्थपुरुषकूं प्रकाशस्थ घटका प्रत्यक्ष होने हैं. तहां इंदियसें तौ आलोकका संयोग नहीं है;विषयतैं आलोकका संयोग है, यातैं विषय औ आलोकसंयोग नेत्रजन्यज्ञानमें सहकारी हैं. तथापि घटके पूर्वदेशमें आ-छोकका संयोग होवै, पश्चिमदेशमें नेत्रका संयोग होवै, तहां घटका चाक्षप त्रत्यक्ष होवे नहीं, हुया चाहिये.काहेतें ? विषयतें आलोकका संयोगहर सह-कारी है औ संयोगहर ज्यापारवाला नेत्र इंदिय करणभी है यातें जिस घटके देशमें नेत्रका संयोग होवे तिसीदेशमें आलोकसंयोग सहकारी है. यह मानना चाहिये. दीपसूर्यादिकनकी प्रभाकूं आलोक कहें हैं. जैसें इब्यके चाक्षवप्रत्यक्षमें आलोकसंयोग सहकारी है, तैसें अभावके प्रत्यक्षमें इंद्रिय करण है औ प्रतियोगीका अनुपंछम सहकारी है; यातें स्थाणुमें पुरु-पश्चम होवे है तहां पुरुषाभावका प्रत्यक्ष होवे नहीं; तैसें जहां भृतल्भें घट नहीं होने औ घटके सदश अन्य पदार्थ धन्या होने तामें घटभम होय जावे ता मृतलमें घटाभाव है औ घटाभावसें इंदियका स्वसम्बद्ध विशेषणता संबंधभी है.काहेतें ? घटका तो भम हुया है औ घट है नहीं किंतु घटाभाव है ताका भूतलमें विशेषणतासंबंध है, तिस भूतलमें इदियका संयोग है यातें इन्द्रियसंबद्ध कहिये इंद्रियसे संबद्धवाळे भूतळमें अभावका विशेषणतासंबंध है,यातैं संबंधरूपव्यापारवाला इंद्रिय करण ती है,प्रतियोगीका अनुपलम्भसह-कारी नहीं.काहेतेंं? ज्ञानकूं उपलंभ कहें हैं सो ज्ञान भम होवें अथवा प्रमा होवें यामें विशेष नहीं जहां घटका भग होवें तहां घटाभावका प्रतियोगी जो

घट ताका अनुपळंभ नहीं; किंतु भमरूप उपलभ्भ कहिये ज्ञान है. इसरीतिसैं अभावके प्रत्यक्षमें इंद्रिय करण है औ प्रतियोगीका अनुपरूप सहकारी है. केवल प्रतियोगीके अनुपलम्भर्कू सहकारी कहैं तौभी निर्वाह होवें नहीं.का-हेतें ? स्तंभमें पिशाचका भेद तो प्रत्यक्ष है औ स्तंभमें पिशाचका अत्यंता-भाव प्रत्यक्ष नहीं. यह स्तंभ पिशाच नहीं ऐसा अनुभव सर्वे छोकनकूं होते है औ स्तंभमें पिशाच नहीं ऐसा निश्वय होवें नहीं. तहां प्रथम अनुभवका विषय स्तंभवृत्तिपिशाचान्योन्याभाव है, औ द्वितीय अनुभवका विषय पिशाचात्यंताभाव है. दोनुं अभावनका प्रतियोगी पिशाच है ताका अनु-पछंभ है, औ इंदियसंबद्धस्तंभ है; तामें विशाचान्योन्याभाव औ पिशा-चारपंताभाव दोनुं विशेषणतासंबंधसँ रहेंहैं; यातें पिशाचान्योन्याभाव-की नाई पिशाचात्यंताभावका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तैसैं आत्मामें सुखा-भावदुःखाभावका प्रत्यक्ष होवेहै औ धर्माभावअधर्माभावका प्रत्यक्ष होवै नहीं. यह वार्ता सर्वके अनुभवसिद्ध है "इदानी मिय सुखं नास्ति, इदानी मिय दुःखं नास्ति " इसरीतिका अनुभव सर्वेकूं होवैहै. सो अनुभव न्याय-मतमें मानस प्रत्यक्षर है. मनका सुखाभावतें औ दुःखाभावतें स्वसं-युक्त विशेषणवासंबंध है. काहेतें ? स्व कहिये मन तासें संयुक्त कहिये संयो-गवाला आत्मा तामें विशेषणतासंबंधसें सुखाभाव दुःखाभाव रहेंहें, तैसें धर्मा-भावअधर्माभावसे भी मनका स्वसंयुक्त विशेषणतासंबंध है, तथापि प्रत्यक्ष होवे नहीं. "मयि धर्मो नास्ति, मयि अधर्मी नास्ति" ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किसीकूं होवे नहीं औ सुखाभावदुःखाभावके प्रतियोगी सुखदुःख हैं तिनका जैसे अनुपर्छंभ अभावकालमें होवेहै, तैसे धर्माभावअधर्माभावके प्रतियोगी जो धर्म अधर्म तिनकाभी अनुपर्छम होवैहै; यातैं प्रतियोगीका अनुपर्छभद्धप सहकारीसहित मनसें सुसाभावदुःसाभावका प्रत्यक्ष होवैहै; तैसे धर्माधर्मेरूप प्रतियोगीका अनुप्रत्नेम्ह्रप सहकारीसहित मनसे धर्मी-धर्मके अभावकामी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तैसे वायुमें रूपाभाव प्रत्यक्ष है े भी गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं है. रूपामावका प्रतियोगी रूप है, गुरुत्वा-

भावका प्रतियोगी गुरुत्व है, तिन दोनूंका वायुमें अनुपछंभ है. औ नेत्रका वायुसें संयोगसंबंध होवैहे, नेत्रसंयुक्तवायुमें रूपाभाव गुरुत्वाभाव विशेषण-तासवंधसे रहेहें यातें स्वसंबद्धविशोपणतासवंधसे जैसे वायुमें रूपाभावका चाक्षपप्रत्यक्ष होवेहै, तैसे स्वसंबद्ध विशेषणतासंबंध गुरुत्वाभावसे भी नेब-का है, यातें "वायौ रूपं नास्ति" इस चाञ्चपप्रतीतिकी नाई "वायौ गुरुत्वं नारित" ऐसी चाक्षपत्रतीति भी हुई चाहिये. यातें इंदियजन्य अभावके प्रत्यक्षमें केवल अनुप्लंभ सहकारी नहीं है; किंतु योग्यानुष्लंभ सहकारी है वायुमें अनुपळंभ जैसें रूपका है तैसें गुरुत्वकाभी अनुपळंभ है, परंतु योग्या-नुपलंभ रूपका है गुरुत्वका योग्यानुपलंभ नहीं. काहेतें १ प्रत्यक्षयोग्यकी अप्रतीतिकूं योग्यानुप्लंभ कहेंहें. हाप ती पत्यक्षयोग्य है औ गुरुत्व प्रत्यक्ष-योग्य नहीं. काहेतें ? तराजूके ऊद्धादिभावसें गुरुत्वकी अनुमिति होवेहे, किसी इंदियसें गुरुत्वका ज्ञान होने नहीं; यातें प्रत्यक्षयोग्य गुरुत्व नहीं होनेतें ताका अनुपछंम योग्यानुपछंभ नहीं तैसे आत्मामें सुसाभाव दुःसाभावका मानसप्रत्यक्ष होवैहै; तहांभी प्रत्यक्षयोग्य सुसका अनुपछंभ और पत्यक्षयोग्य दुःसका अनुपछंभ होनेतें योग्यानुपछंभ सहकारीका संभवे हैं, औ धर्मामाव अधर्मामावका आत्मामें मानसप्रत्यक्ष होवे नहीं, तहांभी धर्माधर्मरूप प्रतियोगीका अनुपछंभ तौ है, परंतु धर्माधर्म केवल शास्त्रवेय हैं प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातें धर्माधर्मका योग्यानुपर्छम नहीं, ताके अभावतें धर्माभाव अधर्माभावका मानसप्रत्यक्ष होवे नहीं.

स्तंभमें पिशाचके दृष्टांतसें शंकासमाधानपूर्वक अनुपलंभका निर्णय ॥ २६ ॥

तैसें स्तंभमें शाचात्यंतामावका प्रत्यक्ष होने नहीं, तहांभी पिशाचरूफ प्रतियोगीका अनुपळंभ तौ है प्रंतु प्रत्यक्षयोग्य पिशाच नहीं, यातें योग्या-नुपलंभ नहीं, प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगीके अनुपलंभक्तं योग्यानुलंभ कहें हैं... पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी जो पिशाच सो प्रत्यक्षयोग्य नहीं, याते -्षिशाचका अनुप्लंभ घोग्यानुप्लंभ नहीं.

यामें यह शंका रहे है:-स्तंभमें पिशाचका भेदभी प्रत्यक्ष नहीं चाहिये. काहेर्ते ? पिशाचान्योन्याभावकूं पिशाच भेद कहें हैं. वाका प्रतियोगीभी ंपिशाच है, सो प्रत्यक्षयोग्य नहीं; यातें योग्यानुप्रलंभके अभावतें पिशाचा-्रवंताभावकी नाई पिशाचान्योन्याभावभी अत्रत्यक्ष हुया चाहिये, जो ंसिद्धांती ऐसें कहैं:-उक्तरूप योग्यानुपछंप नहीं है किंतु प्रत्यक्षयोग्य अधिकरणमैं प्रतियोगीके अनुप्रत्नेभकूं योग्यानुप्रतंभ कहैं हैं प्रतियोगी चाहै प्रत्यंक्षयोग्य होवै अथवा अपत्यक्ष होवै. अभावका अधिकरण प्रत्यक्ष-योग्य चाहिये, तामैं प्रतियोगीका अनुपछंभ चाहिये. स्तंभमें जो पिशा-चान्योन्याभाव ताका प्रतियोगी पिशाच है सो तौ प्रत्यक्षयोग्य नहीं है औ तामैं प्रत्यक्षयोग्यताकी अपेक्षामी नहीं, तथापि पिशाचान्योन्याभावका अधिकरण स्तंभ है सो प्रत्यक्षयोग्य होनेतें योग्यानुपछंभका सद्भाव है; यातें पिशाचका अन्योन्याभाव स्तंभमें प्रत्यक्ष संभवे है. सिद्धांतीका यह समाधान संभवे नहीं. काहेतें ? उक्त रीतिसें यह सिद्ध होवे है:-अभावका अतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होवै अथवा प्रत्यक्षके अयोग्य होवै, जहां अभावका अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य होनै तामैं प्रतियोगीका अनुपढंभ होनै औ सो योग्या-नुपलंभ अभावके प्रत्यक्षमें सहकारी है ऐसा अर्थ मानें तौ स्तंभमें पिशा-चात्यंताभावभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. तैसैं आत्मामें धर्माभाव अधर्मी-भावभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. काहेतें ? स्तंमवृत्तिपिशाचात्यंताभावका अधिकरण स्तंम है, सो प्रत्यक्षयोग्य है. आत्मवृत्ति धर्मामावअधर्माभावका अधिकरण आत्मा प्रत्यक्षयोग्य है, परंतु इतना भेद है स्तंभ तौ बाह्यइंदिय-जन्यप्रत्यक्षयोग्य है, यातें स्तंभमें पिशाचात्यंताभावका बाह्य इंदियजन्य पत्यक्ष हुया चाहिये, औ आत्मा मानसप्रत्यक्ष योग्य है, यातें आत्मामें धर्मानाव अधर्माभावका मानसप्रत्यक्ष हुया चाहिये. जो वायुकू प्रत्यक्षयो-र म्यता मानें तो वायुवृत्ति गुरुत्वाभावका अत्यक्ष हुया चाहिये. जो वायुकूं अत्यक्षयोग्यता नहीं माने तौ वायुवृत्तिक्रपाभावकाभी अत्यक्ष नहीं हुया चाहिये औ वायुमें रूपाभाव पत्यक्ष है यह सिद्धांत है, औ अनुभव-सिद है. यह अर्थ आगे स्पष्ट होवैगा. औ जो सिद्धांती इसरीतिसें समा-थान करै:-योग्यानुपलंभ दो प्रकारका है. एक तौ पत्यक्षयोग्य प्रति-योगीका अनुप्लंभ योग्यानुप्लंभ है औ दूसरा प्रत्यक्षयोग्य अधिकर-णमें प्रतियोगीका अनुपलंभ योग्यानुपलंभ है. अत्यंताभावके प्रत्यक्षमें प्रथम योग्यानुपलंभ सहकारी है, यातें अधिकरण तौ प्रत्यक्षयोग्य होवै अथवा अयोग्य होवै. जिस अत्यंताभावका प्रतियीगी प्रत्यक्ष योग्य होवै ताका अनुपरूप अत्यंताभावके प्रत्यक्षमें सहकारी है. औ अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमें द्वितीय योग्यानुपलंभ सहकारी है; यातैं अन्योन्याभावका प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होवे अथवा अयोग्य होवे. प्रत्यक्षयोग्य अधिकरणमें प्रतियोगीका अनुपळम अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमें सहकारी है; यातें कहूंमी दोप नहीं: स्तंभमें पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी पिशाचप्रत्यक्ष योग्य पिशाचात्यंताभाव अत्रत्यक्ष है; औ स्तंभवृत्ति नहीं, यातैं स्तंभवृत्ति विशाचान्योन्याभावका अधिकरण स्तंभ है सो प्रत्यक्ष है. यातैं स्तंभमें पिशाचान्योन्याभाव प्रत्यक्ष है. आत्मवृत्ति सुखात्यंताभाव दुःखात्यंताभान नके प्रतियोगी सुखदुःख मानसप्रत्यक्षयोग्य हैं तिनके अत्यंताभावनका मानसप्रत्यक्ष होवे है. धर्मअधर्म प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातें तिनके अत्यंता-भावनका प्रत्यक्ष होवे नहीं. रूपगुण तौ प्रत्यक्षयोग्य है याते वायुमें रूपा-रयंताभावका प्रत्यक्ष होवे है. गुरुत्व गुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातें वायुमें गुरुत्वात्येताभाव प्रत्यक्ष नहीं, इसरीतिसें यह अर्थ सिख हुयाः -अधिकरणमें प्रत्यक्षयोग्यता औ प्रतियोगीका अनुप्रुंभ अन्योन्यामायके प्रत्यक्षमें सह कारी हैं. औ प्रतियोगीमैं प्रत्यक्षयोग्यता औ प्रतियोगीका अनुपछंभ अत्यं-ताभावके प्रत्यक्षमें सहकारी हैं. ऐसा नियम सिद्धांती कहैं सोभी समने नहीं. काहेतें ? अन्योन्याभावके पत्यक्षमें अधिकरणकी योग्यताहेतु होवै तौ वायुमें रूपवड्मेदका प्रत्यक्ष होवे है, सो नहीं हुया चाहिये. "वायू रूप-

वान्न' ऐसा प्रत्यक्ष सर्वकूं होवे हैं औं वक्ष्यमाण रीतिसें ऐसा प्रत्यक्ष संभवे है. तहां अन्योन्याभावका अधिकरण वायु है सो प्रत्यक्षयोग्य नहीं औ वायुकूं आबहर्से प्रत्यक्षयोग्यदा मानें तो वायुमें गुरुत्ववदेदकामी प्रत्यक्ष हुया चाहिये औ"वायुर्गुरुत्ववान्न"ऐसा प्रत्यक्ष किसीकूं होवै नहीं वक्ष्यमाण रीतिसैं संभव नहीं, औ स्तंभमें विशाचनद्भेद अप्रत्यक्ष है अन्योन्याभावके पत्यक्षमें अधिकरणकी योग्यता हेतु होने ती पिशाचनद्रेदका अधिकरण स्तंभ है. ताकूं प्रत्यक्षयोग्य होनेतें पिशाचवदन्योन्याभावक्षप पिशाचव-द्भेद प्रत्यक्ष हुया चाहिये औ "स्तंभः पिशाचवात्र "ऐसा प्रत्यक्ष होवै नहीं; यातैं प्रत्यक्षयोग्य अधिकरणमैं प्रतियोगीका अनुप्रतंभक्ष योग्यानुप्रतंभ अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमें सहकारी है यह नियम संभवे नहीं. तैसे अत्यंता-भावके प्रत्यक्षमें प्रतियोगीकी योग्यकाकूं सहकारी मानें तौ जलपरमाणुमें पृथिवीत्वात्यंताभावका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. काहेतें १ जलपरमाणुवृत्ति पृथिवीत्वके अत्यंताभावका प्रतियोगी पृथिवीत्व है. ताका घटादिकनमें चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे हैं। यातें प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगी है औ ताका जल-परमाणुमें उपलंभ कहिये प्रतीति होवे नहीं. यातें अनुपलंभ है. औ जञ्जरमाणुर्ते नेत्रका संयोग होवै यातैं जळपरमाणुवृत्ति पृथिवीत्वा-त्यन्ताभावसें नेत्रका स्वसंयुक्त विशेषणतासंबंधभी है औ जो ऐसें कहैं परमाणु निरययव है तासें नेत्रका संयोग संभवे नहीं. काहेतें ? पदार्थके एकदेशमें संयोग होवे है, अवयवकूं देश कहें हैं, परमाणुके ं अवयवरूप देश संभवै नहीं. सकल परमाणुमें संयोग कहें तो अन्याप्यवृत्ति संयोगका स्वभाव नहीं होवैगा. एकदेशमें होवै एकदेशमें नहीं होवै सो अन्याप्यवृत्ति कहियेहै. यातैं परमाणुर्से नेत्रका संयोग होने नहीं सो संभवे 🏅 नहीं:-काहेतें ? परमाणुका संयोग नहीं होवे तौ द्वयणुक नहीं होवेगा औ पर-याणुभें महत्त्वात्यंताभावका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवैहै सो नहीं होवैगा. परमा-णुर्में महत्त्वाभावका प्रत्यक्ष होवेंहै यह आगे स्पष्ट होवेगा यातें नेत्रसंयुक्त

विशेषणतासंवंधसे जैसे परमाणुमें महत्त्वाभावका प्रत्यक्ष होवेहै, तैसे नेत्रसंयुक्तविशेषणतासंवंधसें पृथ्वीत्वाभावकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये. नेत्रसंयुक्त
परमाणुमें महत्त्वाभावकी नाई पृथ्वित्वाभावका विशेषणतासंवंध है परमाणुका संयोग व्याप्यवृत्ति होवेहै यह मंज्याकी टीकामें लिख्याहै:—यातें जलपरमाणुमें पृथ्वित्तीत्वात्यंताभावके प्रत्यक्षकी सामग्री होनेतें ताकाभी प्रत्यक्ष
हुया चाहिये; औ वक्ष्यमाण रीतिसें जलपरमाणुमें पृथ्वित्तात्यंताभावका
प्रत्यक्ष होवे नहीं. इस रीतिसें सकल अभावनके प्रत्यक्षमें एकक्ष्य योग्यानुपलंभ संभवे नहीं, औ अन्योन्याभाव अत्यंताभावके प्रत्यक्षमें भिन्न भिन्न
क्ष्याल्या योग्यानुपलंभ सहकारी कहनाभी संभवे नहीं.

या शंकाका यह समाधान है:-"योग्ये अनुपर्छमः योग्यानुपर्छमः" ऐसा सप्तमीसमास करें तो अधिकरणमें प्रत्यक्षयोग्यता होवे तहां योग्यानु-पलंभ सिद्ध होवेहै. औ "योग्यस्य अनुपलंभः योग्यानुपलंभः" ऐसा पधी-समास करें तौ प्रतियोगिमें प्रत्यक्ष योग्यता होवे तहां योग्यानुपछंम सिद्ध होवे है, तहां एक एक प्रकारके योग्यानुपर्छंभ माननेमें दोप कहा। तैसें अन्योन्याभावके प्रत्यक्षमें अधिकरणयोग्यताका साधक सप्तमी-समासवाला योग्यानुपलंभ मार्ने औ अत्यंताभावके प्रत्यक्षमें प्रतियोगीकी योग्यतासाधक पष्टीसमासवाला योग्यानुपलंग सहकारी मानै तौ अभावभे-द्तीं दोनुंका अंगीकार होवै तामेंभी दोष कहाा, यातैं अन्य प्रकारका चोग्यानुपर्छम सहकारी है औ योग्यानुपर्छम राज्दमें सप्तमीसमास औ पृष्ठीसमास नहीं किंतु "नीछो घटः" या शब्दकी नाई प्रथमासमास है सो इसरीतिसें है:-जैसें ''नीलश्वासों घटो नीलवटः"या शब्दमें प्रथमासमास है, ताकूं व्याकरणमें कर्मधारय कहें हैं. जहां कर्मधारयसमास होवे तहां पूर्व पदार्थका उत्तरपदार्थमें अमेद प्रतीत होने है. जैसें "नीलघटः" या राज्दमें कमिथारयसमास करें तब नीलपदार्थका घट्पदार्थसें अमेद प्रतीत होते है तैसें ! योग्यश्र्वासों अनुपछंभः योग्यानुपछंभः" इसरीतिसें कर्मधारय

समास करें तौ योग्यानुपछंभशब्दसें योग्यपदार्थका अनुपछंभ पदार्थसें अभेद प्रतीत होवैहै. यातें अभावके प्रतियोगी औं अधिकरण चाहै जैसे होवें तिनकी योग्यतासें प्रयोजन नहीं. अनुप्रकंभमें योग्यता चाहिये. जहां प्रतियो गीका अनुपर्छम योग्य होवै तहां अभावका प्रत्यक्ष होवैहै,जहां प्रतियोगीका अनुपर्छम अयोग्य होवै तहां अभावका प्रत्यक्ष होवै नहीं, अनुपर्छममें योग्य-ता अयोग्यता इस प्रकारकी है:-उपलंभाभावकूं अनुपलम्भ कहैंहैं प्रतीति ज्ञान उपलंभ ये पर्याय शब्द हैं. प्रतियोगीकी पतीतिका अभाव अनुप-लंभशब्दका अर्थ है, यातें इंदियसें घटाभावके प्रत्यक्षमें घटकी प्रती-तिका अभाव सहकारी है. तहां घटाभावका ज्ञान प्रमारूप फल है औं घटज्ञानका अभाव घटाभावप्रमाका सहकारी कारण है. घटज्ञानका अभाव योग्य चाहिये; घटज्ञानाभावकूंही घटानुपर्छम कहैं हैं, तिस अभावरूप अनुपछंममें अन्यपकारकी तो योग्यता संभवे नहीं किंतु जा अनुपछंभका उपछंभरूप प्रतियोगी योग्य होवै सो अनुपछंभयोग्य कहिये है. जा अनुपरुंभका प्रतियोगी उपरुंभ अयोग्य होनै सो अनुपरुंभ अयोग्य कहिये है यातें यह सिच हुआः-योग्य उपलंभका अभावहर योग्यानुलंभ सहकारी है, इसरीतिसें अनुपलंभकी योग्यता कहनेका उपलं-भकी योग्यतामें पर्यवसान होवें है, यातें उपलंभमें योग्यता चाहिये. योग्य दर्गलंभका अभाव योग्यानुपलंभ कहिये है. उपलंभकी योग्यताका अनुपलं-भमें व्यवहार होवे है. यद्यपि प्रथमही योग्य उपलंभके अभावक योग्यानुपलंभ कहैं तौ छाघव है, उपरुंभरूपप्रतियोगीद्वारा अनुपरुंभकूं योग्य कहना निष्करू है, तथापि व्याकरणकी मर्यादासें योग्यानुपरुंभ शब्दका अर्थ करें तव अनुपरुंभमें योग्यता प्रतीत होते हैं, यातें उपछंभवृत्ति मुख्य योग्यताका अनुप-छंभर्से आरोप कहा है; यातें यह सिद्ध अर्थ है जहां प्रतियोगीके योग्य उपलंभका अभाव होने तहां अभावका प्रत्यक्ष होने है. जहां प्रतियोगीकी सत्तासें नियमकारके प्रतियोगीके उपछंभकी सत्ता होवे सो उपछंभयोग्य

है ताका अभाव अनुपलंभभी योग्य कहिये है. जहां प्रतिप्रोगी हुयेंभी नियम करिकै प्रतियोगीका उपलंभ न होवै सो उपलंभ अयोग्य है. ताका अभाव अनुपरुंभ भी अयोग्य कहिये हैं. जैसैं आछोकमें घटकी सत्ता होवै तब नियमकारिकै घटका उपलंभ होवे है, तहां घटका उपलंभ योग्य है ताका अनुपलंभभी योग्य कहिये है, तैसें संयोगसंबंधसें जहां पिशाच होवे तहां पिशाचसत्तासं नियमकारिके पिशाचका उपलंग होने नहीं, यातें पिशाचका उपछंभ अयोग्य है; ताका अभाव विशाचानुवर्छभंभी अयोग्य कहिये है. इसरीतिसें घटानुपर्छम योग्य है सो घटाभावके प्रत्यक्षमें हेत है औ पिशाचानुपरूंभ योग्य नहीं, यातैं पिशाचानुपरूंभतैं पिशाचात्यंताभावका प्रत्यक्ष होने नहीं. यद्यपि घटाभावाधिकरणमें घटकी सत्ता औ घटोपछंभकी सत्ता संभवे नहीं तथापि घटका औ घटोपळंभका ऐसा आरोप होवे है.. "यदि भूतके घटः स्यात् । तदा घटोपलंभः स्यात्" यातै घटाभावाधिकर-आरोपित घटकी सत्ता औ घटानुपरूंभ होतेंभी वटोपलंभकी सत्ता संमवे है. यातें यह निष्कृष्ट अर्थ है:-जिस अभावके अधिकरणमें प्रतियोगीका आरोप करें प्रतियोगीके उपलंभका नियमतें आरोप होवै सो उपलम्भ योग्य है, तिसका अनुपछंभभी योग्य कहिये औ तिस अधिकरणमैं सो अभाव प्रत्यक्ष है; जिस अभावके अधिकरणमैं जिस अभावके प्रतियोगीका आरोप करें तिस प्रतियोगीके उपछंभका आरोप होवै नहीं. सो अभाव अपत्यक्ष है जैसे अंधकारमें घटाभाव प्रत्यक्ष नहीं. काहेतें १ अधकारमें "यदि अत्र घटः स्यात् तदा तस्योपलंभः स्यात" इस रीतिसें घटके आरोपतें घटके उपलंभका नियमतें आरोप संभवे नहीं, यातें अंधकारमें घटका प्रत्यक्ष होने नहीं. स्तममें पिशाचका भेद प्रत्यक्ष है, काहेतें ? "यदि तादारम्येन पिशाचः स्तमे स्यात्तदा उपलभ्येत" इस रीतिसें स्तंभवृत्ति तादात्म्यसंबन्धसें पिशाचके आरोपर्ते पिशाचके उप-छंभका आरोप नियमसें होवेहै. काहेतें ? स्तंभमें तादात्म्यसंबंधसें स्तंभ है

साका नियमतें उपलंभ होवेहैं; तैसें पिशाचभी तादातम्यसंबंधसें स्तंभम होवे तौ स्तंभकी नाई ताकाभी नियमतें उपछंभ होवे. ता उपछंभके अभा-चतैं स्तंभमें तादात्म्यसंबंधसें पिशाच नहीं; यातैं पिशाचका स्तंभमें तादातम्य-संबंधाविष्ठन्नामाव है. तादात्म्यसंबंधाविष्ठन्नामावकूं ही अन्योन्याभाव क्हें हैं. औ स्तंभमें संयोगसंबंधाविज्ञन्न पिशाचात्यंताभाव तथा समवाय-ंसंबंधाविच्छन्न पिशाचात्यंताभाव प्रत्यक्ष नहीं. काहेतें ? ! स्तंभे यदि संयो-ंगेन पिशाचः स्यात् समवायेन वा पिशाचः स्यात् तदा तस्योप**रुंभः** स्यात्" ्डसरीतिसैं संयोगसंबंधतैं अथवा समवायसंबंधतैं पिशाचका स्तंभमें आरोप करें पिशाचका उपलंभका आरोप होने नहीं. काहेतें ? जहां श्मशानके चुक्षादिकनमें संयोगसंबन्धसें विशाच रहे है औ अपने अवयवनमें समवायसं-बंधरीं पिशाच रहे है, तहांभी पिशाचका उपलंभ होने नहीं, औ जो स्तंभमें संयोगसंबंधसें अथवा समवायसंबंधसें होवे तिन सर्वका उपलंभ होवे तौ ं स्तंभमें संयोगसंबंधतें वा समवायसंबंधतें पिशाचके आरोपतें पिशाचके उपलंभका आरोप होवै; औ स्तंभमें ही द्वाणुकादिकनका संयोग है. औ वायुका संयोग है, यातें द्वाणुक वागु संयोगसंबंधसें स्तंभवृत्ति है तिनका उपलंग होने नहीं, औ समवाय संबंधसें गुरुत्वादिक अप्रत्यक्ष गुण रहेंहें निनका स्तंभमें उपलंभ होवे नहीं, यातैं स्तंभमें संयोगसंवधतें वा समवाय-संबंधतें पिशाचके आरोपतें ताके उपलंभका आरोप होवै नहीं; यातें स्तंभमें संयोगसंबंधाविष्ठन्न पिशाचात्यंताभाव औ समवायसंबंधाव-चिछन पिशाचात्यंतामाव अप्रत्यक्ष हैं. य्यपि जहां तादात्म्यसंबंधसें पिशाच होने तहां पिशाचका नियमतें उपछंभ होने नहीं, काहतें ? तादा-रम्यसंबंधसे पिशाचमें पिशाच है औ उपलंभ होवे नहीं; यातें तादातम्य-संबंधसें पिशाचके आरोपतेंभी नियमतें पिशाचोपछंमका आरोप संभवे नहीं, अत्यंताभावकी रीतिही अन्योन्याभावमें है, तथापि अन्य प्रकारसें भेद है. स्वंभमें जो तादातम्यसंबंधसें होवे ताका नियमतें उपलंभ

स्तंभनं वादात्म्यसंबंधसं स्तंभ है अन्य नहीं. औ स्तंभका नियमतें उपलंभ होवेहैं. जो और कोई पदार्थ स्तंभमें वादात्म्यसंबंधसें रहें तो स्तंभकी नाई वाकाभी उपलंभ चाहिये, यातें वादात्म्यसंबंधसें स्तंभमें पिशाचके आरोपतें वाके उपलंभका नियमतें आरोप होवेहैं. "यदि वादात्म्येन पिशाचके आरोपतें वाका तस्य स्तंभस्येन उपलंभः स्यान्"इसरीतिसें स्तंभमें वादात्म्यसें पिशाचके आरोपतें पिशाचोपलम्भका आरोप होवेहें, यातें स्तंभमें पिशाचमेन प्रत्यक्ष होवेहें, विसीस्तंभमें पिशाचवक्का भेद अपत्यक्ष हें. काहतें ? " यदि वादान्यमेन स्तंभः पिशाचवक् स्यानदा पिशाचवक्के आरोपतें पिशाचवक्के उपलंभका आरोप संभवें नहीं. काहतें ? पिशाचवक्के आरोपतें पिशाचवक्के उपलंभका आरोप संभवें नहीं. काहतें ? पिशाचवक्के उपलंभका आरोप संभवें नहीं. काहतें ? पिशाचवक्के उपलंभका आरोप संभवें नहीं. इस प्रकारतें बुद्धिमान अनुभवसें देखिलेंचे. प्रतियोगीके उपलंभका आरोप जहां संभवें सो अभावप्रत्यक्ष होवे हैं.

# डपलंभके आरोप औ अनारोप करिके अभावकी प्रत्यक्षता औ अप्रत्यक्षतामें उदाहरण ॥ २७॥

तैसे "आत्मिन यदि सुखं दुःखं वा स्यानदा सुखस्य च दुःखस्य च दुःखस्य च दुःखस्य च दुःख्यः स्यात्" इसरीतिसें आत्मामें सुखदुःखके आरोपतें तिनके उपछंम-का नियमतें आरोप होवेहै. काहेतें ? कदीभी अज्ञात सुखदुःख होवें नहीं ज्ञातही होवें हैं, यातें सुखदुःखका आरोप हुये तिनका उपछंभका नियमतें आरोप होवे है, यातें आत्मवृत्ति सुखाभाव दुःखाभाव मत्यक्ष है. औ "आत्मिन धर्मो यदि स्यात अधर्मों वा स्याचदा तस्य उपछंभः स्यात" इसरीतिसें धर्माधर्मके आरोपतें तिनके उपछंभका आरोप होवे नहीं. का हेतें ? प्रत्यक्ष ज्ञानकं उपछंभ कहें हैं. ययपि ज्ञान प्रतीति उपछंभ ये शब्द पर्याय हैं, यातें ज्ञानमात्रका नाम उपछंभ है, तथापि इस प्रसंगर्में जा ईदियतें अभावका प्रत्यक्ष होवें ता इंदियनन्य ज्ञानका उपछंभशब्दतें प्रहण

जानना. जैसे सुखाभावका मनसे प्रत्यक्ष होवे तहां सुखके आरोपतें सुखके डपळंभका आरोप कहिये मानसप्रत्यक्षका आरोप होवेहै, तैसे वायुमें रूपामा-वका चासुषप्रत्यक्ष होवे है. तहां रूपके आरोपतें ताके उपलंभका आरोप कृहिये चाक्षुषपत्यक्षका आरोप होवेहै. इसरीतिसें अन्यइंदियतें जहां अभावका प्रत्यक्ष होवै तहां अन्यइंद्रियजन्य प्रत्यक्षही उपलंभ शब्दका अर्थ जानना औ धर्म अधर्भ केवल शास्त्रवेच हैं, तिनका उपलंभ इंदियजन्य ज्ञान कदीभी होवै नहीं, यातैं धर्म अधर्मके आरोपतैं तिनके उप**रुं**म-का आरोप होने नहीं, यातें धर्माभाव अधर्माभाव परयक्ष नहीं, तैसैं वायुमें गुरुत्वात्यंताभाव पत्यक्ष नहीं, औ वायुमें रूपात्यंताभाव पत्यक्ष है. काहेतें ? वायुमें जो गुरुत्व होता तौ ताका उपलंभ होता. इसरीतिसें गुरुत्वके आरोपतें गुरुत्वके उपछंभका आरोप होवे नहीं. काहेतें ? जहां पृथिवी जलमैं गुरुत्व है तहांभी गुरुत्वका पत्यक्षरूप उपलंभ होवे नहीं; किंतु अनुमितिज्ञान गुरुत्वका होवेहै, यातैं गुरुत्वके आरोपतैं उपलंभका आरोप होवै नहीं इस कारणर्ते वायुमें गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं औ जो वायुमें रूप होता तो घटरूपकी नाई वायुरूपका उपलंभ होता, केवल्रूप-काही उपलंभ नहीं होता वायुकामी उपलंभ होता. काहेतें ? जा द्रव्यमें महत्त्व गुण होवे औ उद्भुतहत्प होवे सो इव्य प्रत्यक्ष होवे है. औ जा इब्यमैं महत्त्व होवे ताका रूप प्रत्यक्ष होवे है. परमाणु द्वचणुकमें महत्त्व नहीं तिनका रूप पत्यक्ष नहीं, यातैं ज्यणुकादिरूप वायुमें महत्त्व है ताम ह्रप होता तौ त्रपणुकादिहरप वायुका प्रत्यक्ष होता औ ताके हरकाभी प्रत्यक्ष होता. इसरीतिसैं परमाणु द्वचणुकरूप वायुकूं त्यागिकै त्र्यणु-कादि वायुमें रूपके आरोपतें रूपके उपलंभका आरोप होवे है, यातें त्र्यणुकादिरूप वायुमें रूपाभाव अत्यक्ष है,परमाणु द्वयणुकरूप वायुमें रूपका आरोप हुयेभी महत्त्वके नहीं होनेतें रूपके उपखंभके आरोपके नहीं होनेतें पर माणु इचणुक वायुमें रूपाभाव पत्यक्ष नहीं,तैसें जलपरमाणुमें पृथिवीत्वाभाव

प्रत्यक्ष नहीं. काहतैं? जलपरणुमें पृथिवीत्व होवे तौ ताका उपलंभ होवे, इसरीतिसें पृथिवीत्वके आरोपतें पृथिवीत्वके उपछंमका आरोप हावे नहीं. . काहेतें १ आश्रय प्रत्यक्ष होवे तौ जातिका प्रत्यक्ष होवे; यातें जछपरमाणुमें जलत्व है. जैसें जलत्वका प्रत्यक्ष नहीं तैसें आरोपितपृथिवीत्वके उपल-भका आरोप सभवे नहीं; यातें जलपरमाणुमें पृथिवीत्वका अभाव प्रत्यक्ष नहीं, औ परमाणुमें महत्त्वका अभाव प्रत्यक्ष है. काहेतें ! परमाणुम चाक्षु-पप्रत्यक्षकी सामग्री उद्भवरूप है औ त्वाचपत्यक्षकी सामग्री उद्भव-स्पर्शभी है, परंतु महत्त्व नहीं है; यातें परमाणुका प्रत्यक्ष होवे नहीं औ परमाणुके प्रत्यक्षयोग्य रूपादिक गुणनकाभी महत्त्वाभावते प्रत्यक्ष होवें नहीं महत्त्ववाले द्रव्यके रूपादिकगुण प्रत्यक्ष होवैहै जो परमाणुभै महत्त्व होता तौ परमाणुका प्रत्यक्ष होता औ परमाणुके प्रत्यक्षयोग्य गुणनकाभी प्रत्यक्षहोता घटादिकनका महत्त्व प्रत्यक्ष है,यातैं रूपादिकनकी नाई महत्त्वगुणभी प्रत्यक्ष-योग्य है. आकाशादिकनमें महत्त्व तौ है परंतु उद्भतहत समानाधिकरण महत्त्वका पत्यक्ष होवेहै. आकाशादिकनमें उद्भुतस्त्र है नहीं यातें तिनके महत्त्वका प्रत्यक्ष होवै नहीं, तथापि महत्त्वगुण प्रत्यक्षयोग्य है. इस रीतिसैं -परमाणुमें महत्त्वविना अन्य सामग्री प्रत्यक्षकी है. जो महत्त्व होता तौ:परमाणु औं ताके गुणनका प्रत्यक्ष होता, यातैं परमाणुमें महत्त्वके आरोपतैं ताके उपलंभका आरोप संम्वे है. महत्त्वके आरोपते केवल महत्त्वके उपलंभका आरोप नहीं होवैहै, किंतु परमाणुके उपलम्भका औ परमाणुमें समवेत प्रत्य-क्षयोग्य गुणादिकनके उपलम्भका आरोप होवैहै.जो परमाणुमैं महत्त्व होवै तौ परमाणुका उपलम्भ होवै औ परमाणुमैं समवेत प्रत्यक्षयोग्य गुणनकाभी उपलंभ होने औ प्रत्यक्षयोग्य जातिका तथा कियाकाभी उपलंभ होने सो परमाणु आदिकनका उपछंभ नहीं, यातें परमाणुभै, महत्त्व नहीं. इसरी-तिसें परमाणुमें महत्त्वाभाव पत्यक्ष है, इस रीतिसें जिस अधिकरणमें जा अभावके प्रतियोगीके आरोपतें उपलंभका आरोप होवे तिस अधिकरणमें . सो अभाव प्रत्यक्ष है.

#### जिस इन्द्रियतें उपलंभका आरोप तिस इंद्रियतें उपलंभके आरोपतें अभावका प्रत्यक्ष ॥ २८॥

परंतु जिस इंदियजन्य उपलंभका आरोप होवै तिस इंदियतें अभावका प्रत्यक्ष होवेहै. जैसें भुतलमें घट होवे तो नेत्रसें घटका उपलंभ हुया चाहिये उपलंभ होवे नहीं; यातें घट नहीं. इस रीतिसें जहां नेत्रजन्य उपलंभका आरोप होवे तहां घटाभावका चाक्षुषपत्यक्ष होवे है, औ भूतळमें घट होवे तौ त्वक्इंद्रियतैं घटका उपलंभ हुया चाहिये. इसरीतिसैं अंधकूं अथवा अंधकारमें त्वक्इंद्रियजन्य उपलंभका आरोप होवे तहां घटाभावका त्वाच-प्रत्यक्ष होवेहै इस रीतिसँ जिस इंद्रियके उपलंभका आरोप होवै तिसी इंद्रि-यतें अभावका प्रत्यक्ष होवे है. वायुमें रूपाभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवेहै त्वाच प्रत्यक्ष होवे नहीं. काहैतें १ वायुमें रूप होता ती रूपका नेत्रशंदिय-जन्य उपलंभ होता आ उपलंभ होते नहीं, यातें नायुमें रूप नहीं. इसरी-तिसें नेत्रइंदियजन्य रूपोपलंमका आरोप होने है औ वायुमें रूप होता तौ त्वक्सैं ताका उपलंभ होता. इस रीतिसैं त्वक्इंद्रियजन्य रूपोपलंभका आरोप होवै नहीं. काहेतें ? रूपसाक्षात्कारका हेतु केवल नेत्र है त्वक नहीं, तैसे रसनादिइंदियजन्य रूपोपछंमका आरोपभी होने नहीं, यातें रूपाभावका चाक्षुष प्रत्यक्षही होवेहै. तैसे मधुरद्रव्यमें तिकरसाभावका रासनप्रत्यक्षही होवेहै. काहेतें ? सितामें विक्तरस होता तौ ताका रसन-इंद्रियतें उपलंभ होता औ उपलंभ होवें नहीं, यातें सितामें तिक रस नहीं. इस रीतिसैं सितामें तिक रसके आरोपर्वे रस-नजन्य तिक्तरसोपछंभका आरोप होने है अन्यइंदियजन्य उपछंभका आरोप होवे नहीं; यातें रसनेंद्रियजन्यही रसाभावका प्रत्यक्ष होवे है, तैसें स्पर्शामावका प्रत्यक्ष त्वक्जन्यही होवे हैं. काहेतें १ अग्निमें शीतस्पर्श होता तौ ताका त्वक्इंद्रियतैं उपलंभ होता, औ अग्निमैं शीतस्पर्शका त्वक्सैं उपलंभ होवें नहीं, इसरीविसें अभिमें शीतस्पर्शके आरोपतें त्वक्जन्य

उपलंभका आरोप होवे है, यातें स्पर्शामावका प्रत्यक्ष केवल त्वक्जन्य होते हैं तैसें परमाणुमें महत्त्वाभावका चाक्षुप पत्यक्षही होवे है. काहेतें १ परमाणुका भेद महत्त्व है औ परिमाणगुणका ज्ञान चक्षु औ त्वचा दोनूंसें होवें है यह अनुभवसिद्ध है. घटका छोटांपना वडापना नेत्रसें औ त्वचासैं जानिये है; यातें दोनूं इंद्रियका विषय महत्त्व है, तथापि अर-क्रष्टतममहत्त्वका त्वचासैं ज्ञान होवें तौ त्र्यणुकके महत्त्वका त्वचासैं ज्ञान हुया चाहिये. यातें अपऋष्टतममहत्त्वका केवल नेत्रसें ज्ञान होते है औ पर-माणुमेंभी अपरुष्टतममहत्त्वका ही आरोप होवैगा. ता अपरुष्टतममहत्त्वका-त्वाचपत्यक्ष तौ होवे नहीं चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे है, यातें परमाणमें महत्त्वके आ-रोपनर्ते नेत्रजन्य उपरूमकाही आरोप होनेतें परमाणुमें महत्त्वाभावका चाक्षुप प्रत्यक्ष होवे है. त्वाचपत्यक्ष होवे नहीं. जो परमाणुमें महत्त्व होता तौ इयणुक् महत्त्वकी नाई नेत्रसें ताका उपलंभ होता. इसरीतिसें चाशुप उपलंभका आरोप होवेहै त्वाच उपलंभका नहीं. आत्मामें सुखाभावादिकनका मानस प्रत्यक्षही होवेहे. काहेतें १ आत्मामें सुख होता ती मनसें सुखका उपछंभ होता. इसकालमें सुखका उपलंभ होने नहीं यातें इसकालमें मेरेनिपै सुख नहीं. इसरीतिसैं आत्मामें सुसके आरोपतें ताके मानस उपलंभका आरोप होवेहै यातें सुखाभावका मानसमत्यक्ष होवेहै; तैसें दुःखाभाव इच्छाभाव देपाभावकाभी मानसप्रत्यक्ष होवैहै;परंतु अपने सुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष हैं परसुखादिकनके अभाव पत्यक्ष नहीं, किंतु शब्दादिकनसें तिनका परोक्ष-ज्ञान होवेहै. काहेतें ? अन्यकूं सुलादिक दुर्येभी तिनका उपलंभ दूसरेकूं होवे नहीं यातें अन्यमें सुख होता तो मेरेकूं उपलंभ होता. इसरीतिसें अन्यवृत्ति सुसादिकनका आपकूं उपलम्भका आरोप होने नहीं, यातें अन्यनृत्तिसुसा-दिकनका अभाव पत्यक्ष नहीं इसरीतिसें प्रतियोगीके आरोपतें जहां उपल-म्भका आरोप होने सो अभाव पत्यक्ष है. ऐसें उपलम्भका अभावक्रप अनुपरुम्भकूं योग्यानुप्लंभ कहें हैं, यातें प्रतियोगीके आरोपतें जिस उप-

लम्भका आरोप होवै सो उपलम्भ जाका प्रतियोगी होवै,ताकूं योग्यानुपलंभ कहैं हैं.या अर्थमें कोई दोष नहीं,इसरीतिसें जा अधिकरणमें जिसपदार्थका इंद्रियजन्य आरोपित उपलम्भ संभवै तिस अधिकरणमैं ताका अभाव प्रत्यक्ष है, एकही पिशाचका भेद स्तंभमें प्रत्यक्ष है औ परमाणुमें अप्रत्यक्ष है. यातैं जिस अधिकरणमें कह्या जिस पदार्थका इंद्रियजन्य आरोपित उपलम्भ संभवे तिसके अभावकूं प्रत्यक्ष कहतें तौ पिशाचका इन्द्रियजन्य आरोपित उपलम्भभी स्तंभमें होवेहै; परमाणुर्में भी पिशाचका भेद प्रत्यक्ष होवेगा; यातें अधिकरणका नाम छेकै कह्या है.स्तंभाधिकरणमैं उपछम्भका आरोप तौ होने है स्तंभमें ही पिशाचभेद प्रत्यक्ष है औ परमाणुमें तादात्म्यसंबंधसें पिशाच हुयाभी परमाणकी नाई ताका उपलम्भ संभवे नहीं, याते परमाणुमें पिशा-चभेद प्रत्यक्ष नहीं. औ जिसपदार्थका ऐसा कहनेतें वायुमें रूपात्यन्ता-भावकी नाई गुरुत्वात्यंताभाव पत्यक्ष होवे नहीं. जो जिस अधिकरणमें इंदि-यजन्य आरोपित उपलम्भ संभवै तिस अधिकरणमें अभावप्रत्यक्ष है इतनाही कहैं तौ वायुअधिकरणमें रूपका इंदियजन्य आरोपित उपलम्भ संभवे है. गुरुत्वाभावभी प्रत्यक्ष होवैगा, यातैं जिसपदार्थका उपलम्भ संभवे ताका अभाव प्रत्यक्ष कह्या, यातें रूपके आरोपित उपलम्मसें वायुमें गुरुत्वका अभाव प्रत्यक्ष होवै नहीं. इसरीतिसें जहां प्रतियोगीका जा इंद्रियजन्य आरोपित उपलम्भ होनै, तिस इंदियतें अभावका पत्यक्ष होनेहै. औ जहां उक्त रीतिसे उपलम्म नहीं संभवे तहां अभावका परोक्षज्ञान होवेहै यह नैया-थिकमत है.

उक्तरीतितें न्यायमतमें अभावके प्रत्यक्षमें इंद्रिय करण है, इंद्रियमें विशेषणता औ इंद्रियसंबंधमें विशेषणता अभावमें इंद्रियका संबंध है सो ज्यापार है, अभावकी प्रत्यक्षप्रमा फल है, औ योग्यानुपलंभ इंद्रियका सहकारी कारण है करण नहीं.

#### न्यायमतमें सामग्रीसहित अभावप्रमाका कथन ॥ २९॥

जैसे घटादिकनके चाक्षुपप्रत्यक्षमें आलोकसंयोग सहकारी कारण है औ नेत्र इंदिय करण है तैसे अभावके प्रत्यक्षमें भी योग्यानुपछंप सहकारी है औ अभावके चाक्षुप प्रत्यक्षमें कभी आछोकसंयोग सहकारी नहीं; यद्यपि अंथकारमें घटाभावका त्वाचप्रत्यक्ष होवै है चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे नहीं; आ-लोकमें घटाभावका चाक्षुपत्रत्यक्ष होतेहैं, यातें अभावके चाक्षुपत्रत्य-क्षमें अन्वयव्यतिरेकतें आलोकसंयोग सहकारी कह्या तथापि चरमें कुछाछिपताकी नाई अभावके चाक्षुपप्रत्यक्षमें आछोकसंयोग अन्यथासिद है, जैसे घटके कारण कुळाळकी सिद्धि करिके कुळाळका पिता कारणसामग्रीतें वाह्य रहेहैं घटका कारण नहीं कहियेहैं; किंतु घटके कारणका कारण है, तैसे अभावके प्रत्यक्षका सहकारी कारण योग्यानुपलंभ है, ताकी सिद्धि करिकै अभाव प्रत्यक्षकी कारणसामग्रीतैं आलोकसंयोग बाह्य रहे है काहेतें ? अनुपलंभका प्रतियोगी जो उपलंभ ताका जहां आरोप संभवे सो अनुपळंभयोग्य कहिये है. घटके चाक्षुष उपलंभका आरोप आलोकमें होने है अंधकारमें चाक्षुपउपलंभका आरोप होते नहीं यातें घटाभावके चाश्चुप प्रत्यक्षका सहकारी कारण जो योग्या-नुपरुंभ ताका साधक आलोक है. घटाभावके चाक्षेप पत्यक्षका साक्षा-त्कारण नहीं होनेतें कारणसामग्रीतें वाह्य हैं; यातें कुळाळपिताकी नाई अन्यथासिन्द है. जैसें कुछाछिपता घटका कारण नहीं तैसें आछोकसंयो-गभी अभावके चाक्षुषप्रत्यक्षका कारण नहीं किंतु चाक्षुष प्रत्यक्षका कारण जो योग्यानुपछंभ ताका उक्त रीतिसें साधक है.

औ प्राचीनयन्थनमें तौ योग्यानुपलंभ इसरीतिसें कहाहै:—जहां प्रतियोगीविना प्रतियोगीके उपलंभकी सकल सामग्री होने औ उपलंभ ोने नहीं तहां योग्यानुपलंभ है. जैसें आलोकमें घट नहीं तहां योग्यानुपलंभ है. जैसें आलोकमें घट नहीं तहां योग्यानुपलंभ है. कहींतें। घटनहीं है ता विना आलोकसंयोग

ब्रष्टाके नेत्ररूप घटके चाक्षुप उपलंभकी सामग्री होनेतें योग्यानुपलंभ है. औ अंधकारमैं जहां घट नहीं तहां योग्यानुपर्छम नहीं. काहेतें ? प्रतियोगीके चाक्षुप उपलभकी सामग्रीमें आलोकसंयोग है ताका अभाव हैं; तैसैं स्तंभेंम तादातम्य संबंधसैं जो रहे ताके उपलंभकी सामग्री स्तंम-वृत्ति उद्भृतसूप महत्त्व है; यातैं स्तंभमें तादात्म्यसंबंधसें पिशाचका अनु-परुंभ योग्य है, औ संयोगसंबंधसें जो स्तंभवृत्ति होवै ताके उपरुंभकी सामग्री स्तंभके उद्भुतक्तप औ महत्त्व नहीं हैं; किंतु संयोगसंबंधसें रहने-वालेमें उद्भुत्रूप महत्त्व चाहिये सी पिशाचमें है नहीं, यातें संयोगसंबंधा-विच्छन्न पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी जो पिशाच ताके उपलंभकी सामग्री पिशाचवृत्ति उद्भुतरूपके अभावते संयोगसंबधर्से पिशाचका अनु-पळंभ योग्य नहीं इसरीतिसें प्रतियोगी विना प्रतियोगीके उपळंभकी सकल सामग्री हुयां उपलंभ नहीं होवे सो योग्यानुपलंभ अभावके पत्यक्षका सहकारी कारण है, इसरीतिसैं जहां योग्यानुपछंभ होवे औ इन्द्रियका अभावतें संबंध होवें तहां इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षप्रमा अभावकी होते है. जहां योग्यानुपरुंभ नहीं होते तहां अभावका प्रत्यक्षज्ञान होते नहीं, किंतु अनुमानादिकनतें परोक्षज्ञान होवे है. नैयायिकरीतिसें अभाव प्रत्यक्षमें योग्यानुपळम सहकारी है. इन्द्रिय करण है.

#### भद्व औ वेदांतमतमें न्यायमततें अभावप्रमाकी सामग्रीविषे विलक्षणता ॥ ३० ॥

औ महमतमें तथा अहैतमतमें योग्यानुपछंमही करण है. अभावज्ञानमें इंदियकूं करणता नहीं; इसवासतें अनुपछिष्य नाम भिन्नप्रमाण महन्ने मान्या है, तिसके अनुसारीही अहैतबन्थनमें भी अभावप्रत्यक्षका हेतु अनुपछिष्य नाम भिन्नप्रमाणही छिष्या है. अनुपछंभकूं ही अनुपछन्ि कहें हैं जैसा योग्यानुपछंभ नैयायिकने सहकारी मान्या है तैसाही योग्यानुपछंभ भट्टमत अहैतमतमें प्रमाण है. नैयायिकमतमें अभावप्रत्यक्षके कारण इंदिय औ योग्यानुपछंभ दोनूं है;तिनमें इंदिय तौ करण है,यातें अभाव

प्रमामें प्रमाण है ओ अनुपळम्भकूं अभावप्रमाकी सहकारीकारणता माने हैं. करणता नहीं मानें हैं; यातें अनुपळम्भ प्रमाण नहीं. ओ भट्टादिमतमें अनुपळिष्यही प्रमाण है.

यचिष अभावत्रमाकी उत्पत्तिमें अनुप्लिब्धका व्यापार कोई संभवे नहीं औ व्यापारवाला जो प्रमाका कारण सो प्रमाण कहिये हैं: यातैं अनुपल-ब्धिकुं प्रमाणता संभवै नहीं. तथापि व्यापारवाले प्रमाके कारणकुंही प्रमाणता-होवे हैं; यह नियमनी नैयायिक मतमें है. औ भट्टादिकनके मतमें तौ सकल प्रमाणोंके भिन्न भिन्न छक्षण हैं. किसीके छक्षणमैं व्यापारका प्रवेश है किसी प्रमाणके छक्षणमें व्यापारका प्रवेश नहींहै. जैसें प्रत्यक्षप्रमाका व्यापारवाला असाधारण कारण प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है, अनुमितिप्रमाका व्यापारवाला असाधारणकारण अनुमान कहिये है, शाब्दीप्रमाका व्यापारवाला असा-धारण कारण शुब्दप्रमाण कहिये हैं; इसरीतिसें तीनि प्रमाणोंके छक्षणमें तौ न्यापारका प्रवेश है औ तिन्ह प्रमाणोंके निरूपणमें तीनूं स्थानमें व्यापारका संभव कहि आये. औ उपमान अर्थापत्ति उपलब्धि इनके छक्षणमें व्यापारका प्रवेश नहीं. उपमितिके असाधारणकारणकूं उपमानप्रमाण कहैं हैं: उपपादक कल्पनाका असाधारण हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण कहिये है, अभावकी प्रमाका असाधारण कारण अनुपल विध्यमाण कहिये है. यद्यपि अभावका परोक्षज्ञानभी अनुमानादि-कहनेतें होवेहै, यह पूर्वकही है, यातें अनुपल्डियके लक्षणकी अभावज्ञानके जनक अनुमानादिकनमें अतिव्याप्ति होते है, तथापि अनुमानादिक प्रमाण भावकी प्रमाके औ अभावकी प्रमाके साधारण कारण हैं, अभावकी प्रमाके असाधारण कारण नहीं. औ अनुपछिध्यसैं केवछ अभावकाक्षी ज्ञान होवै है यातैं अभावप्रमाका असाधारण अनुपछिष्य प्रमाण है अन्य नहीं. इसरीतिसैं तीनि-ममाणींके छक्षणमें व्यापारका प्रवेश नहीं यातें व्यापारकी अपेक्षा तीनि प्रमाणोंमें नहीं, अनुलिविषमाणसे अभावका ज्ञान होवे सो तौ पत्यक्ष होवे

है. औ अनुमानसें तथा शब्दसें जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होने है. जितने स्थानोंमें नैयायिक इंदियजन्य अभावका ज्ञान कहें हैं उतनें ज्ञानही अनुपळिष्यपाणजन्य हैं. काहेतें ? नैयायिकमतमें भी अभावज्ञानका सह-कारीकारण अनुनिध है. जैसें योग्यानुपळि धकूं नैयायिक इंदियका सह-कारी मानें हैं सोई योग्यानुपळिष्य भट्टादिमतमें स्वतंत्रप्रमाणतें विनाही भेद है. नैयायिकमतमें तो अभावपमाका प्रमाण इंदिय है. वेदांतमतमें प्रमाण अनुपळिष्य है औ वेदांतमतमें अनुपळि धप्रमाणजन्य अभावका ज्ञानभी नैयायिकमतकी नाई प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं.

## वेदांतरीतिसें इंद्रिय अजन्यप्रत्यक्षके लक्षणका निर्णय ॥ ३९ ॥

इहां ऐसी शंका होवैहै:-इंदियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे है अभावज्ञा-नकूं इंद्रियजन्यताका निषेध क़रिकै पत्यक्षता कहना बनै नहीं ताका यह समाधान है:-इंदियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे तौ ईश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं चाहिये. काहेतें १ न्यायमतमें तो ईश्वरका ज्ञान नित्य है यातें इंदिय जन्य नहीं ओ वेदांतमतमें ईश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिरूप है इंदियजन्य नहीं और श्रंथनमें इंदियजन्यज्ञानकूं पत्यक्षता कहनेमें अनेक दूषण छिखे हैं, यातें इंदियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे यह नियम नहीं है; किंतु प्रमाणचेतनसें विषयचेतनका अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष होवेहै जहां विषय सन्मुख होवे तहां कहूं तौ इंदियविषयके संबंधतें इंदियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति 'घटदेशमें जावेहै जायकै घटके समानाकार होयकै घटसें वृत्ति सिछहै तहां वृत्त्यवच्छिन्नचेतन प्रमाणचेतन कहियेहै, विषयमैं आया चेतन विषयचेतन कहिये हैं, प्रमाणचेतन औ विषयचेतन स्वरूपसें तौ सदा 'एकही है, उपाधिमेदसैं चेतनका मेद होवैहै. उपाधिमी भिन्नदेशमें होवै तौ ंउपहितका भेद होवेंहै, एक देशमें होय तौ उपहितका भेद होवे नहीं, जैसें 'घटका रूप औ घट एकदेशमें होवेंहें तहां घटरूपोपहित आकाश औ घटोपहित आकाश एकही है, औं मठके अंतर घट होने तहां घटोप-

हित आकाश मठाकाशतें भिन्न नहीं. ययि मठाकाश तौ घटाकाशतें भिन्नभी है. काहेतें ? घटश्रन्यदेशमें भी मठ है, तथापि मठश्रन्यदेशमें घट नहीं, यातें मठाकाशतें घटाकाश भिन्न नहीं. इसरीतिसें वृत्ति औ विषय भिन्न देशमें रहें इतने तौ वृत्त्पुपहित चेतन औ विषयोपहित चेतन भिन्न होंवें हैं. औ वृत्तिविषय देशमें होंवें तब विषयचेतनभी वृत्तिचेतन होवेंहें, यातें विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें भेद रहें नहीं, किंतु अभेद होवेंहें. यथि विषयदेशमें वृत्ति जावे तब इष्टाके शरीरके अंतर अंतःकरणसें छेके विषयपर्वत वृत्तिका आकार होवेंहें, यातें विषयदेशतें वाह्मभी वृत्तिका स्वरूप होनेतें विषय चेतनसें भिन्नभी वृत्तिचेतन है, तथापि तिस काळमें वृत्तिसें भिन्नदेशमें विषय चतनसें भिन्नभी वृत्तिचेतन है, तथापि तिस काळमें वृत्तिसें भिन्नदेशमें विषय नहीं, यातें विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेद कहें हैं. औ जो दोनुंका परस्पर अभेद कहूं छिख्या होंवें तो ताका अभिनाय यहहै:—जितना वृत्तिभाग घटदेशमें है उतना वृत्तिभा उपहित चेतन घटचेतनसें पृथक नहीं, इसरी-तिसें जहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहै.

प्रत्यभिज्ञा औ अभिज्ञा प्रत्यक्षज्ञान औ स्वृतिआ-दिपरोक्षज्ञानोंका सामग्रीसहित निर्णय॥ ३२॥

जहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेद नहीं होवे सो ज्ञान परोक्ष कहि-येहै संस्कारजन्य स्मरणह्म अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरही होवेहैं, ताका विषय देशांतरमें होवेहैं. अथवा नष्ट हो जावे है. यातें विषयचेतनका वृत्तिचेतनसें अभेद नहीं होनेतें स्मृतिज्ञान परोक्ष है औ जिसपदार्थके पूर्वअनुभवके संस्कार होवें औ इंद्रियका संयोग होवे तहां "सोयम्" ऐसा ज्ञान होवेहै, ताकूं पत्यभिज्ञा ज्ञान कहेंहैं. तहांभी इंद्रियजन्य वृत्ति विषय देशमें जावेहै, यातें विषयचेतनका वृत्तिचेतनसे अभेद होनेतें प्रत्यभिज्ञाज्ञानभी भत्यक्षही होवेहैं. केवल इंद्रियजन्यवृत्ति होवे तहां "अयम्"ऐसा प्रत्यक्ष होवेहैं, ताकूं अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहें हैं. औ मुख्य सिद्धांतमें तो पूर्व अनुभूतका सोयम् यह ज्ञानभी "तत्रा" अंशमें स्मृतिह्नप होनेतें परोक्ष है "अयम्"अंशमें प्रत्यक्ष है, यातें ''सोयम्'' इस ज्ञानमें केवल प्रत्यक्षत्व नहीं किंतु अंशभेदसें परोक्षत्व ओ प्रत्यक्षत्व दो धर्म हैं.

केवल संस्कारजन्यवृत्ति होवै ताका "सः"ऐसा आकार होवै है, ताकूं स्मृति कहें हैं. जा पदार्थका पूर्व इंद्रियतें अथवा अनुमानादिकनतें ज्ञान हुया होवे वाकी स्मृति होवे हैं; यातें स्मृतिज्ञानमें पूर्व अनुभव करण हैं औ अनुभवज़न्य संस्कार व्यापार है. काहेतें ? जिस पदार्थका पूर्वज्ञान होवे ताकी वर्षके अंतरायसेंभी स्मृति होवे हैं, तहां स्मृतिके अव्यवहित पूर्वकाछमें अनुभव तो है नहीं औ अन्यवहित पूर्वकाछमें होवे सो हेतु होवेहै यातें पूर्व अनुभव स्मृतिका साक्षात् कारण संभवें नहीं, किसी द्वारा कारण कह्या चाहिये, यातें ऐसा मानना योग्य है.जा पदार्थका पूर्वअनुभव नहीं हुया ताकी तौ स्मृति होवै नहीं, जो पूर्व अनुभव स्मृतिका कारण नहीं होवे तौ जाका अनुभव नहीं हुया ताकी भी स्मृति हुई चाहिये औ होवे नहीं. इसरीतिसे पूर्वअनुभवसे स्मृतिका अन्वयन्यतिरेक है. पूर्वअनुभव हुये स्मृति होवे हैं यह अन्वय हैं, पूर्वअनुभव नहीं होवे तो स्मृति होवे नहीं यह व्यतिरेक है. एकके होनेसें अपरका होना अन्वय कहियेहैं. एकके नहीं होनेतें अपरका नहीं होना व्यतिरेक कहियेहै. अन्वयव्यतिरेक्सें कारण-कार्यभाव जानिये है, पूर्वअनुभव स्मृतिके अन्वयञ्यतिरेक देखनेतें तिनका कारणकार्यभाव तौ अवश्य है, परंतु अन्यवहित पूर्वकालमें पूर्वअनुभव ि एहैं नहीं, यातें स्मृतिकी उत्पत्तिमें पूर्व अनुभवका कोई व्यापार मानना चाहिये. जहां प्रमाणवल्रतें कारणताका निध्यय होने औ अन्यविहत पूर्वकालमें कारणकी सत्ता संभवे नहीं तहीं व्यापारकी कल्पना होवे है. जैसें शास्त्रह्मपी प्रमाणतें स्वर्गकी साधनताकी यागमें निश्चय होते हैं औ अन्त्य आहुतिकूं याग कहें हैं तिस यागके नाश ुहुये बहुत कालके अंतरायतें स्वर्ग होने है, 'सुखिशेषकुं स्वर्ग कहें हैं- स्वर्गके अव्य-चहित पूर्वकालमें यागके अभावतें कारणता यागकुं संभवें नहीं. याते शास्त्रमें निर्णीतकारणताके जि़र्वाहवासतें यागका व्यापार अपूर्व माने हैं. जब अपूर्व अंगीकार किया तब दोप नहीं. काहेतें ? कार्यके अन्यवहित पूर्वकाल-में कारण अथवा व्यापार एक चाहिये कहूं दोनूंभी होर्वें हैं; परन्तु एक अवश्य चाहिये जिसकूं धर्म कहैं हैं सो यागजन्य अपूर्व है यागर्से अपूर्व उत्पन्न होवे है औ यागजन्य जो स्वर्ग ताका जनक है यातें व्यापार है. जैसे यागकूं स्वर्गसाधनताके निर्वाहवासते अपूर्व व्यापार मानिये है सो अपूर्व सदा परोक्ष है तैसें अन्वयव्यतिरेकके बलतें सिद्ध जो पूर्व अनुभवकृं स्मृतिकी कारणता ताके निर्वाहवासतें संस्कार मानियेहै. सो संस्कार सदा परोश्न है. जा अंतःकरणमें पूर्व अनुभव होवैहै औ स्मृति होवैगी ता अंतः करणका धर्म संस्कार है. नैयायिकमतमें अनुभव संस्कारस्मृति आत्माके धर्म हैं. अनुभवजन्य संस्कारकूं नैयायिक भावना कहैं हैं. सो संस्कार पूर्वअनुभवजन्य है औ पूर्वअनुभवजन्य जो स्मृति ताका जनक है यातैं च्यापार कहियेहै. इस रीतिसें पूर्वअनुभव स्मृतिका करण है, संस्कार च्यापार है, स्मृतिकी उत्पत्तिसे अव्यवहित पूर्वकालमें पूर्वअनुभवका ती नाश होनेतें अभाव है, तथापि ताका न्यापार संस्कार है, यातें पूर्व भनुभवके नाश हुयां भी स्मृति उपजे हैं. सो संस्कार प्रत्यक्ष ती है नहीं. अनुमान अथवा अर्थापित्तमें संस्कारकी सिद्धि होवेहै, यातें जितनें पूर्व अनुभूतकी स्मृति होवै उतनेंकाल संस्कार रहैहै. जा स्मृतिसें उत्तरस्मृति न होवे सो चरमस्मृति कहियेहै. चरमस्मृतिसे संस्कारका नाश होवे है, यातें फोरि तिसपदार्थकी स्मृति होवे नहीं. इसरीतिसें पूर्वअनुभवजन्य संस्कारसें अनेक स्मृति होवेंहें. जितनें चरमस्मृति होवे इतने एक ही संस्कार रहे है. स्मृतिमें चरमता कार्यसे जानी जाने हैं, जा स्मृतिके हुयां फेरि सजातीय स्मृति न होवै ता स्मृतिमें चरमताका अनुमानसे ज्ञान होवैहै. अंत्यकूं चरम कहें हैं. औं कोई ऐसें कहें हैं: पूर्वअनुभवजन्यसं-रकारसें प्रथम स्मृति होवेहै औ प्रथम स्मृतिकी उत्पत्तिसे पहले संस्कारका

नाश होवेंहे स्मृतिसें और संस्कार उपजे है. तासें फेरि सजातीय स्मृति उपजेहै. ता स्मृतिसें स्वजनकसंस्कारका नाश होवे है, अन्यसंस्कार उप-जैहै, तारीं तृतीय स्मृति होवे है. इसरीतिसैं स्मृतिसैं भी संस्कारकी उत्पत्ति होंवेहै. जा स्मृतिसें उत्तर सजातीय स्मृति न होवे सो स्मृति संस्कारकी हेतु नहीं. या मतमें संस्कारद्वारा स्मृतिज्ञानभी उत्तरस्मृतिका करण है, औ प्रथम स्मृतिका करण अनुभद है, दोनूं स्थानमें संस्कार व्यापार है; औ पहले मतमें स्मृतिज्ञानका करण स्मृति नहीं किंतु पूर्वानुभवसें संस्का-र होवैहै सो एकही संस्कार चरमस्मृतिपर्यंत रहेंहै यातें पूर्वानुभवही रमृतिका करण है; और पूर्वानुभवजन्य संस्कारही सकल संजातीय स्मृतिमैं च्यापार है. दोनूं पक्षनमें स्मृतिज्ञान प्रमा नहीं, काहेतें ? प्रथम पक्षमें तौं स्मृतिज्ञानका करण पूर्वानुभव है सो षट्प्रमाणसें न्यारा है. प्रमाण-जन्यज्ञानकूं प्रमा कहैं हैं. पूर्वानुभव प्रमाण नहीं दितीयपक्षमें प्रथमस्मृतिका करण तौ पूर्वानुभव है औ दितीयादि स्मृतिका करण स्मृति है सो स्मृतिभी षट्प्रमाणमें नहीं, यातें स्मृतिकूं प्रमा नहीं कहें हैं, तथापि यथार्थ अयथार्थ भेदसैं स्मृति दो प्रकारकी है. भ्रमहृप अनुभवके संस्कारनसें उपजै सो अयथार्थ है. प्रमाहृत अनुभवके संस्कारनर्से उपजै सो यथार्थ है, इसरीतिसें दोपक्ष यन्थनमें छिसेहैं; तिनमें दूषण भूषण अनेक हैं यन्थ-विस्तारभयतें उपराम होयके प्रसंग छिखेंहें. जैसें पूर्वअनुभवजन्य स्मृतिज्ञान परोक्ष है, तैसें अनुमानादिप्रमाणजन्य ज्ञानभी परोक्ष है. काहेतेंं शें नेसें स्मृतिका विषय वृत्तिसें व्यवहित होवेहें तेसें अनुमानादिजन्य ज्ञानका विषयभी वृत्तिदेशमें होवें नहीं, किंतु व्यवहित पर्वतादिदेशमें होवेहै औं अतीत अनागत पदार्थकाभी अनुमानादिकनतें अनुमितिसें आदि छेके वर्तमान ज्ञान होवे है. यातें अनुमानादिजन्य ज्ञानके देशमें औ कालमें विषय होवै नहीं किंतु अनुमितिआदिज्ञाननके देश औं काछतें भिन्नदेश औ भिन्नकालमें तिनके विषय होवैहै.

## इन्द्रियजन्यताके नियमसें रहित प्रत्यक्षज्ञानका अनुसंधान ३३॥

इंद्रियजन्यज्ञानके विषय ज्ञानके देशकालतैं भिन्न देश भिन्न कालमें होवें नहीं; किंतु ज्ञानके देशकालमेंही होवें हैं,यातें इंदियजन्यज्ञान सारै प्रत्यक्षही होवेहै. अदैतमतमें अंतःकरणका पारेणाम जो वृत्ति ताकूं ज्ञान कहैं हैं; यातें ज्ञानविषय एकदेशमें होवें अथवा वृत्तिविषय एकदेशमें होवें या कहनेमें: एकही अर्थ है. इन्द्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होते यह नियम नहीं. जहां अन्यप्रमाणजन्य वृत्तिदेशमेंभी विषय होवे तहां प्रत्यक्षज्ञानही होवे है. जैसें "दशमस्त्वमिस" या शब्दसें उत्पन्नहुई वृत्तिके देशमें विषय है यातें शब्द-प्रमाणजन्य ज्ञानभी कहूं प्रत्यक्ष होवेहें. महावाक्यजन्य त्रह्माकारवृत्ति औ बहात्मा दोनूं एकदेशमें होवेंहैं; यातैं महावाक्यजन्य ब्रह्मात्मज्ञान प्रत्यक्ष है. तेसें ईश्वरज्ञानका उपादान कारण मायाके देशमें सर्व पदार्थ हैं. यातें इंदियजन्य नहीं तौभी ईश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष है. तैसें अनुप्रजिध प्रमाणजन्य अभावका ज्ञानभीप्रत्यक्ष है. काहतें ? जहां भूतलमें घटाभावका ज्ञान होवे तहां भूतलतें नेत्रका संबंध होयकै भूतलदेशमें अंतःकरणकी वृत्ति जावै है. "भूतले वटो नास्ति" ऐसा वृत्तिका आकार है तहां भूतल्अंशर्ने तौ वृत्ति नेत्रजन्य है औ वटाभाव अंशमें अनुपछिवियजन्य है. जैसे " पर्वतो विह्नमान्"यह वृत्ति पर्वतअंशमें नेत्रजन्य हैं विह्नअंशमें अनुमानजन्य है; तैसैं एकही वृत्ति अंशभेदसैं इंदिय औं अनुपरुविध दो प्रमाणसें उपजे हैं; तहां भूतलाविच्छन्न चेतनका वृत्त्यविच्छन्न चेतनसे अभेद होवे है औ भूतलाव-च्छिन्न चेतनहीं घटाभावावच्छिन्न चेतन हैं, यातें घटाभावावच्छिन्नचेतनका-भी वृत्त्यविच्छन्नचेत्नसें अभेद होवे हैं; यातें अनुपछिबिधप्रमाणजन्य भी घटाभावका ज्ञान प्रत्यक्ष है, परंतु जहां अभावका अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य है. अधिकरणके प्रत्यक्षमें इंद्रियका व्यापार होवे है तहां उक्तरीतिका संभव है.

औ जहां अधिकरणके प्रत्यक्षमें इंद्रियका व्यापार नहीं होवे तहां अनुपल्णिक्षप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है. जैसें वायुमें रूपाभावका योग्यानुपछिष्यसें निमीछित नयनकूंभी ज्ञान होवें हैं औ परमाणुमें योग्यानुपछिष्यसें नेत्रका उन्मीछनव्यापार विनाही महर्वाभावका ज्ञान होवे हैं, तहां विषयदेशमें वृत्ति जावें नहीं, यातें अनुपछिष्यमाणजन्य वायुमें रूपाभावका ज्ञान तैसें परमाणुमें महत्त्वाभावकां ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है. इसरीतिसें अनुपिष्टिष्यमाणजन्य अभावका ज्ञान कहूं अत्यक्ष है, कहूं परोक्ष है; औ वेदांतपरिभाषादिक यन्थनमें अनुपछिष्य प्रमाणजन्य अभावका प्रत्यक्ष छिष्या है, अनुपछिष्यजन्य परोक्षज्ञानका उदाहरण नहीं छिष्या, सो तिनमें न्यूनता है; छिष्या चाहिये. जो परोक्षका उदाहरण छिखेविना अनुपछिष्यजन्यज्ञान परोक्ष होवे नहीं ऐसा भम होवेहै.

#### अभावके ज्ञानकी सर्वत्र परोक्षताका निर्णय. ॥ ३४ ॥

भी सूक्ष्मदृष्टिसें विचार करें तो अनुपल्लिष्माणजन्य अभावका ज्ञान सर्वत्र परोक्ष है कहूंभी प्रत्यक्ष नहीं. काहेतें ? प्रमाणचेतनसें विषयचेतनका अभेद हुयेंभी जो प्रत्यक्षयोग्य विषय नहीं ताका परोक्षही ज्ञान होवे है. जैसें शब्दादिकप्रमाणतें धर्माधर्मका ज्ञान होवे तब प्रमाणचेतनसें विषयचेतनका भेद नहीं. काहेतें ? अंतःकरणदेशमें धर्माधर्म रहें हैं यातें अंतःकरण औ धर्माधर्मक्षप उपाधि भिन्नदेशमें नहीं होनेतें धर्माधर्माविद्यन्न चेतनप्रमाण चेतनसें भिन्न नहीं, तथापि धर्माधर्म प्रत्यक्षयोग्य नहीं. यातें शब्दादिजन्य धर्माधर्मका ज्ञान कदीभी प्रत्यक्ष नहीं. अनुभवके अनुसार विषयमें योग्यता अयोग्यता जाननी. जैसें धर्माधर्म प्रत्यक्षयोग्य नहीं तैसें अभावपदार्थमी प्रत्यक्षयोग्य नहीं. जो अभावपदार्थमी प्रत्यक्षयोग्य नहीं तौं वादियोंका विवाद नहीं हुया चाहिये. मीमांसक अभावकूं अधिकरणक्षप मानेंहें, नैयायिकादिक अधिकरणसें भिन्न मानें हैं, तैसें नास्तिक अभावकूं तुच्छ औ अलीक मानेंहें, आस्तिक अभावकूं पदार्थ मानेंहें, इसरीतिसें अभावके स्वकृपमें विवाद हैं. औ प्रत्यक्षयोग्य जो घटादिक तिनके

स्वरूपमें अधिकरणसें भिन्न वा नहीं इत्यादिक विवाद होवे नहीं, यातें अभा-वपदार्थ पत्यक्षयोग्य नहीं इसकारणतें जहां भूतलमें घटाभावका ज्ञान होवे तहां प्रमाणचेतनसें घटाभावाविच्छन्न चेतनका अभेद है तो भी अभावांशमें यह ज्ञान परोक्ष है, भूतलांशमें अपरोक्ष है. जैसें "पर्वेतो विद्धमान" यह ज्ञान पर्वतअंशमें अपरोक्ष है औ विद्धिंशमें परोक्ष है, इसरीतिसें अनुपल्लियमाणजन्य अभावके ज्ञानकं सर्वत्र परोक्ष मानें तो भट्टसंभी विरोध नहीं. भट्टमतमें अनुपल्लियजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही है.

औ अभावके ज्ञानकूं जो नैयायिक इंद्रियजन्य मानिक प्रत्यक्ष कहें हैं सो सर्वथा असंगत है:—काहेतें ? वागुमें खपाभावका चाक्षुप प्रत्यक्ष होने है ओ परमाणुमें महत्त्वाभावका चाक्षुप प्रत्यक्ष होने है ओ परमाणुमें महत्त्वाभावका चाक्षुप प्रत्यक्ष होने है यह नैयायिकनका सिद्धांत है सो बनें नहीं. काहेतें ? वागुमें रूपाभावके ज्ञानवास्त कोईभी नेत्रका उन्मी- लनव्यापार करें नहीं; किंतु निमीलितनेत्रकूंभी वागुमें खपाभावका योग्यानुपलिवित्रें ज्ञान होने है तेसें परमाणुमें महत्त्वाभावका ज्ञानभी उन्मीलित नेत्रकी नाई निमीलितनेत्रकुंभी होने है औ निमीलितनेत्रकूं घटादिकनका चाक्षुपज्ञान कदीभी होनें नहीं; यातें वागुमें खपाभावका आपरमाणुमें महत्त्वाभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष वने नहीं; किंतु योग्यानुपलिविधे तिनका परोक्ष ज्ञान होने है.

भौ जो नैपायिक कहें हैं अभावज्ञानमें इंदियके अन्वयन्यतिरेक देखनेतें अभावज्ञानमें इंदिय हेतु है औ याका जो मेद्धिक्कारादिक अन्थनमें
समाधान लिख्याहै:—इन्दियका अन्वयन्यतिरेक अधिकरणके ज्ञानमें चरितार्थ है. जेसें भृतलमें घटाभावका ज्ञान होवें तहां नेत्रइंदियसें अभावसें
अधिकरण भृतलका ज्ञान होवेंहै, ता नेत्रसें ज्ञातभूतलमें घटाभावका योग्यानुपल्डिधसें ज्ञान होवेंहै; इसरीतिसें घटाभावका अधिकरण जो भृतल ताके
ज्ञानमें इंदिय चारेतार्थ कहिये सफल है. सो शंका औ समाधान दोनूं
असंगत हैं:—काहेतें ? वायुमें रूपाभावका औ परमाणमें महत्त्वाभावका नेत्र-

च्यापारसें विनाभी ज्ञान होवेहै; यातें किसी अभावज्ञानमें इंदियके अन्वय च्यतिरेक हुयें इंदियकूं कारणता सिद्ध होवे नहीं, सकल अभावके ज्ञानमें इंदियका अन्वयव्यतिरेक असिद्ध है. इस रीतिसें शिथिलमूल शंकाका समाधानकथनभी असंगत है.

शौ जो नैयायिक इस रीतिसें शंका करें:—''घटानुपलब्ध्या इंद्रियेणा-भावं निश्चिनोिम'' ऐसी प्रतीति होवेहैं, यातें अनुपलब्धि औ इंद्रिय दोनूं घटादिकनके अभावज्ञानके हेतु हैं. या शंकाका उक्त समाधान करें ''घटामाव-के अधिकरणका ज्ञान इंद्रियतें होवेहैं औ घटाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसें होवे हैं'' सोभी समाधान संभवे नहीं:—काहेतें ? जहां इंद्रिययोग्य अधिकरण है तहां तो उक्त समाधान संभवे हैं औ जहां अधिकरण इंद्रिययोग्य नहीं तहां उक्त समाधान संभवे नहीं. जैसें ''वायो क्रपानुपलब्ध्या नेत्रेण क्रपा-भावं निश्चिनोिम'' इसरोतिसें वायुमें क्रपाभावकी अनुपलब्ध्या नेत्रेण क्रपा-भावं निश्चिनोिम'' इसरोतिसें वायुमें क्रपाभावकी अनुपलब्ध्या नेत्रेण क्रपा-भावं निश्चिनोिम हें तहां वायुकी प्रतीति नेत्रजन्य है औ क्रपाभावकी प्रतीति अनुपलब्धिजन्य है यह कहना संभवे नहीं. काहेतें ? वायुमें क्रपके अभावतें नेत्रकी योग्यता नहीं.

यातें अभावज्ञानकूं केवल अनुपल्डिधजन्य मानें उभयजन्यताकी प्रतीतिसें विरोधका अद्भैतवादीका यह समाधान है:—"मृतले अनुपल्डिध्याने नेत्रण वटाभावं निश्चिनोिम" या कहनेका अनुपल्डिध्याहित नेत्रतें भूतलमें घटाभावं निश्चयवाला में हूं यह अभिपाय नहीं है, किन्तु भूतलमें इंदियजन्य घटकी उपल्डिधके अभावतें घटाभावके निश्चयवाला में हूं यह तात्वर्य है; अभावके निश्चयका हेतु अनुपल्डिध है औ अनुपल्डिधका प्रतियोगी जो उपल्डिध तामें इंदियजन्यता भासे है, यातें निषेधनीय उपल्डिधमें इंदियजन्यता प्रतियोगी जो उपल्डिध तामें इंदियजन्यता भासे है, यातें निषेधनीय उपल्डिधमें इंदियजन्यता प्रतिव होनेतें इंदिय जन्य उपल्डिधके अभावतें घटाभावका निश्चय उपले है यह सिद्ध हुवा. तेसें " वायो रूपानुपल्डिधसः, नेत्रेण रूपामावं निश्चिनोमि" या कहनेकाभी रूपकी अनुपल्डिधसः,

हित नेत्रतें रूपाभावके निश्वयवाला मैं हूं यह तालर्थ नहीं है. काहेतेंं? नेत्रके व्यापारविनाभी रूपाभावका निश्चय होवें है किन्तु नेत्रजन्य रूपकी उपलब्धिके अभावतें वायुमें रूपाभावके निश्वयवाला में हूं यह तात्वर्य हैं; यातें जिस उपछिष्यका अभाव रूपाभावके निश्ययका हेतु ता उपछिष्य-मैं नेत्रजन्यता प्रतीत होवे है. इसरीतिसें सारे अभावनिश्वयका हेतु जो अ-नुपल्डिय ताके प्रतियोगी उपल्डियमें इंदियजन्यता कहियेहै औ विवेक विना अभावनिश्वयमें इंदियजन्यता प्रतीत होवै. है नैयायिककी शंकाका यह समाधान सर्वत्र व्यापक है. औ अधिकरणज्ञानकी इंद्रियजन्यता अभावज्ञानमें भासे है, यह भेदिविक्कार वेदांतपरिभाषादिकनका समाधान सर्वत्र व्यापक नहीं; किन्तु जहां पत्यक्षयोग्य भूतलादिक अभावके अधिक-रण हैं तहां तौ यह समाधान संभवे हैं; औ जहां पत्यक्षअयोग्य वायु आदिक अभावके अधिकरण हैं, तहां उक्त समाधान संमवै नहीं, औ ''अनुपळब्ध्या रसर्नेद्रियेणाम्ळरसाभावमाम्रे जानामि'' या स्थानमैंभी अधिकरणका ज्ञान रसनेंद्रियजन्य संभवै नहीं. काहेतें ? अम्छरसके अभा-वका अधिकरण आम्रफल है ताके ज्ञानकी सामर्थ्य रसर्नेदियमैं नहीं; रस-नेंद्रियमें केवल रसज्ञानकी सामर्थ्य है, दृष्यज्ञानकी सामर्थ्य नहीं; यातें रसर्नेद्रियजन्याम्लरसोपलन्धिके अभावते आम्रफलमें रसके अभावका निश्र-यवाला में हूं यह तात्पर्यसें उक्तव्यवहार होवैहै. यद्यपि उक्त वाक्यके अक्षर मर्यादासें उक्त अर्थ क्रिष्ट है, तथापि अन्यगतिके असंभवतें उक्त अर्थ ही मानना चाहिये, यातें नैयायिककी शंकाका अस्मदुक्त ही समाधान है. इसरीतिसें अनुपछन्धिप्रमाणतें अभावका निश्वय होवेहै यह पक्ष निर्दोष है. औ जो नैयायिक शंका करैं:-अभावप्रमाका पृथक् प्रमाण माननेमैं: गौरव है औ घटादिकनकी प्रत्यक्ष ममामें इंदियकी प्रमाणता निर्णीत है, वा निर्णीत प्रमाणसे अभावप्रमाकी उत्पत्ति माने तौ छाघव है.

#### अनुपरुब्धिप्रमाणके अंगीकारमें नैयायिककी शंका औं सिद्धांतीका समाधान ॥ ३५ ॥

ताशंकाका यह समाधान है:—इंदियकूं प्रमाणता कहनेवाछे नैया-ियकभी अनुपछिधकूं कारणता तो माने हैं अनुपछिधकूं करणता नहीं कहें हैं. अद्वेतवादी इंद्रियकूं अभावकी करणता नहीं माने हैं. यातें इंद्रि-यका अभावतें स्वसंबद्ध विशेषणता औ शुद्ध विशेषणतासंबंध नहीं मानना होवे है नैयायिककूं अभिषद्ध संबंधकी कल्पना गौरव है औ अनुपछिधिमें सहकारी कारणता तो नैयायिक भी माने हैं, तिसकूं अद्वेतवादी कारण-तानाम धारके प्रमाणता कहें हैं, यातें नैयायिकमतमें ही गौरव है अद्वेत मतमें नहीं.

और वेदांतपरिभाषाका टीकाकार मूळकारका पुत्र हुया है तिसकूं अद्वेतशास्त्रके संस्कार न्यून हुये हैं औ न्यायशास्त्रके संस्कार अधिक रहें हैं यातें मूळका न्याख्यान करिके नेयायिकमतका तिसनें इसरीतिसें उज्जीवन ळिख्या है:—अनुपळ्टिय पृथकू प्रमाण नहीं, अभावका ज्ञान इंद्रियतें ही होवे है औ जो कहै अभावके साथ इंद्रियका संबंध नहीं है, विषयतें संबंधविना इंद्रियजन्यज्ञान होवे नहीं, विशेषणता औ स्वसंबद्ध विशेषणता जो नेयायिक संबंध मानें हैं सो अप्रसिद्ध है, यातें अप्रसिद्धकी कल्पना गौरव है सो असंगत है:—काहेतें ? "घटाभाववद्ध भूतळम्" यह प्रतीति सर्वकुं संपत है. या प्रतीतिसें घटाभावमें आधेयता भासेहै औ भृतळमें अधिकरणता मासेहै. परस्पर संबंधविना आधाराधेयभाव होवे नहीं, यातें भूतळादिक अधिकरणमें अभावका संबंध सर्वकुं इष्ट है. जो अभावकुं प्रत्यक्ष नहीं मानें तो तिनकुं भी अभावका अंगीकार है, यातें अधिकारणसें अभावका संबंध सर्वकुं इष्ट है. ता संबंधका व्यवहारवासतें कोई नामकहा चाहिये यातें अधिकरणमें अभावके संबंधकुं विशेषणता कहें हैं. इसरीतिसें विशेषणतासंबंध अपिसद्ध नहीं, यातें अपिसद्ध कल्पनाह्म गौरव

नैयायिक मतमैं नहीं; अभावका अधिकरणेंसे संबंध सर्वमतसिद्ध होनेतें स्वसंबद्धविशेषणता दोनूं संबंध अप्रसिद्ध नहीं औ "निर्घटं भूतळं पश्यामि" . ऐसा अनुन्यवसाय होनैहै; यातैं भूंतलादिकनमें अभावका ज्ञान नेत्रादि-जन्य है. जहां नेत्रजन्य ज्ञान होवे तहां ही 'पश्यामि'ऐसा अनुव्यवसाय होवै है; यातें भूतलादिकनमें अभावका ज्ञान नेत्रादिजन्य है, जहां नेत्रजन्य ज्ञान होने तहांही 'पश्यामि' ऐसा अनुन्यवसाय होने है औ अद्वैतपतमें भूतलका ज्ञान नेत्रजन्य है, घटाभावका ज्ञान अनुपर्लाध्यजन्य है नेत्रजन्य नहीं, यातें अनुन्यवसाय ज्ञानमें अपनें विषय व्यवसायकी विलक्षणता भासी चाहियें. जैसें ''पर्वतो विक्रमाच्'' यह ज्ञान पर्वत अंशमें प्रत्यक्ष है, वह्नि अंशमें अनुमिति है, ताका ''पर्वतं पश्यामि वह्निमन्मिनोमि'' ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, तामें व्यवसायकी विख्शणता मासे है सो विलक्षणता इहां नेत्रजन्यत्व औ अनुमानजन्यत्व है, तैसैं अभावज्ञानमें नेत्रजन्यत्व औ अनुपछित्रजन्यत्वरूप विरुक्षणता होवै तौ अनुव्यवसा-यमें भासी चाहिये. औं केवल नेत्रजन्यत्वही अनुव्यवसायमें भासे है, यातें, अभावका ज्ञानभी इन्द्रियजन्य है पृथक् प्रमाणजन्य नहीं. औ अभावज्ञानकूं इन्द्रियजन्य नहीं मानें तौभी अहैतवादी अनुपिध जन्यमानिक प्रत्यक्षक्षप कहेंहें. सोभी असंगत है: काहेतें ? जो प्रत्यक्षज्ञान होनै सो इंद्रियजन्य होनैहै या नियमका बाध होनैगा; यातें अभावका ज्ञान इंद्रियजन्य है. इसरीतिसें वेदांतपारिभाषाकी टीकामें नैयायिकमतका उज्जी-वन सक्छ अद्वेतमंथनमें विरुद्ध छिल्याहै:-सो युक्तिसे विरुद्ध है. काहेतें ? प्रथम जो कह्या अभावका अधिकरणसैं संबंध सर्वेक्ट्रं इष्ट है, यातैं अप-सिद्ध कल्पना नहीं सो असंगत है. काहेतें ? अभाव औ अधिकरणका संबंध तौ इष्ट है परंतु विशेषणवासंबंधमें प्रत्यक्षज्ञानकी कारणता अपसिद्ध है. काहेतें ? जो अभावज्ञानकूं इंदियजन्यता मानै तिसीके मतमें विशेषणनासंबंध इंदियजन्यज्ञानका कारण मानना होवैहै, अन्यमर्तमें विशेषणतासंबंधर्में इंद्रियजन्यज्ञानकी कारणता माननी होवै नहीं, यातैं अपसिख कल्पनाका

परिहार नैयायिकमतमें होवे नहीं. औ जो अभावज्ञानकूं . पृथक् प्रमाणज-न्यता माननेमैं दोष कह्या "निर्वरं भूतलं पश्यामि" ऐसा अनुन्पवसाय नहीं हुया चाहिये सोभी संभवै नहीं:-काहेतैं ? घटाभावविशिष्ट भूतळके चाक्षुप-ज्ञानवाला मैं हूं ऐसा अनुन्यवसाय होवे. उक्त वाक्यकाभी यही अर्थ है, या अतुन्यवसायमें घटाभाव विशेषण है भूतल विशेष्य है; ता विशेष्यभूतलमें चाक्षपज्ञानकी विषयता है घटाभाव विशेषणमें नहीं है तौभी घटाभाव विशिष्ट मुत्रछमें प्रतीत होवे हैं; कहूं विशेषणमात्रका धर्म, कहूं विशेष्यमात्रका धर्म, कहुं विशेषणविशेष्य दोनुका धर्म, विशिष्टमें प्रतीत होवे है, जैहें''दंडी पुरुपः'' या ज्ञानमें दंड विशेषण हैं औ पुरुष विशेष्य है. जहां दंड नहीं है पुरुष है तहां ''दंडी पुरुषो नास्ति" ऐसी प्रतीति होवैहै,यार्तै दंडरूप विशेषणका अभाव है पु-रुवरूपविशेष्यका अभाव नहीं; तथापि विशेषणमात्रवृत्ति अभाव दंडविशिष्ट पुरुषमें प्रतीत होवेहै. जहां दंड है पुरुष नहीं है तहां विशेष्यमात्रका अभाव हैं: औ "दंडी पुरुषो नास्ति" इसरीतिसें दंडिविशिष्टपुरुषमें प्रतीत होवेहै. जहां दंड नहीं औ पुरुष्मी नहीं है. तहां विशेषणविशेष्य दोनंका अभाव विशिष ष्ट्रभ प्रतीत होवेहे तेसे विशेष्यभूतलमें चाक्षपज्ञानकी विषयता है औ विशे-षण तो घटाभाव तामें नहीं है तो भी घटाभावविशिष्ट भूतलमें प्रतीत होवेहे. जैसें "बह्मिनतं पर्वतं पश्यामि" इसरीतिसें पर्वतके प्रत्यक्षका अनुन्यवसाय होवैहै, तहां चाक्षुपज्ञानकी विषयता विशेष्य पर्वतमें है औं विशेषण जो वह्नि तामें नहीं है, तथापि वह्निविशिष्टपर्वतमें चाक्षुषज्ञानकी विषयता प्रतीत होवे है औ जो दोष कह्या घटाभाव औ भूतल विजातीयज्ञानके विषय होवें तो ''पर्वतं पश्यामि विह्नमनुमिनोमि" इसरीतिसें विख्क्षण व्यवसायज्ञा-नकूं विषय करनेंवाला अनुव्यवसाय हुया चाहिये. यह कथनभी अद्वैत्र्यथ-नके शिथिलसंस्कारवालेका है:-काहते । अभावका ज्ञान अनुपल्डियममाण-जन्य है इस अर्थकूं जो माने ताकूं "घटानुपल्डम्या घटाभावं निश्चिनोमि । नेत्रण भृतलं पश्यामि" ऐसा अनुज्यवसाय अवाधित होवेहै; तासे ज्यव-विषयता घटाभावमें औ भृतलमें विलक्षण मानें हैं; औ जो

्दोष कह्या है:-अनुपल्रिधजन्यता मानिकै अद्वैतवादी अभावज्ञानकूं प्रत्यक्ष मानैंहै औ जो प्रत्यक्षज्ञान होवे सो इंद्रियजन्य होवेहै; यातें उक्त नियमका अनुषरुबिधवादिके मतमें बाध होवैगा; सोभी सिद्धांतके अज्ञानतें है, यातें असंगत है. काहेतें १ अनुपन्धिप्रमाणजन्य अभावज्ञान सारै प्रत्यक्ष है; किंतु कोई ज्ञान प्रत्यक्ष है औ वायुमें रूपाभावका ज्ञान परमाणुमें महत्त्वा-भावका ज्ञान इत्यादि अनुपछिष्यजन्य हैं तथापि परोक्ष है, अथवा अनुपछ-बियप्रमाणजन्यभी अभावका ज्ञान सारै परोक्ष है. यह पूर्व प्रतिपादन कारे आयेहैं. यातें अनुपरुब्धियादी अभावज्ञानकूं प्रत्यक्ष मार्ने यह धर्मराजके पुत्रका कथन सिद्धांतके अज्ञानसें है. औ वेदांतपारिभाषादिक ग्रंथनमें जो कहूं अभावज्ञानकूं प्रत्यक्षता कहीहै. सो पौढिवादसैं कही है. जो अनुपछिष्य-प्रमाणजन्य अभावज्ञानकूं प्रत्यक्षता मानिछेवै तौभी वश्यमाण रीतिसे अभावज्ञानमें इंदियजन्यता सिद्ध होवे नहीं. यह प्रथकारनका भीढिवाद है; प्रतिवादीकी उक्ति मानिकै भी स्वमतमें दोषका परिहार करैं ताकूं ं प्रोढिवाद कहेंहें. औ अभावज्ञानकूं प्रत्यक्षता मानिके इंद्रियजन्यता नहीं मार्ने तौ प्रत्यक्षज्ञान इंद्रियजन्य होवेहै, या नियमका बाध होवेगा; यह कथ-नभी असंगत है: -काहेतें ? ताकूं यह पूछें हैं:-जो पत्यक्षज्ञान होने सो इंदि-यजन्य होवेहे इंद्रियजन्यसें भिन्न प्रत्यक्ष होवे नहीं, ऐसा नियम है. अथवा जो इंद्रियजन्यज्ञान होत्रे सो प्रत्यक्ष होनेहै. प्रत्यक्षसें भिन्न इंद्रियजन्य होवे नहीं यह नियम है. तिनमें प्रथमपक्ष कहें तौ असंगत है; ईश्वरका ज्ञान पत्यक्ष है इन्द्रियजन्य नहीं है. न्यायमतमें नित्य है औ सिद्धांतमतमें सायाजन्य है, ईश्वरके इंद्रियनका अभावहै यातैं ताका ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं. औ ''दरामस्त्वमिति" या वाक्रवतैं उत्त्व हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्द्रिय-जन्य नहीं जो ऐसें कहै दशमपुरुषकूं अपने शरीरमें दशमताका ज्ञान होवे है सो शरीर नेत्रके योग्य है, यातें दशमका ज्ञानभी नेत्रइन्द्रियजन्य है, सो संभवे नहीं:-काहेतें ? निमीलितनयनकूंभी वाक्य सुनिक दशमका ज्ञान होवेहै. जो नेत्रजन्य होवे तो नेत्रव्यापारविना नहीं हुया चाहिये; यातें

दशमका ज्ञान नेत्रजन्य नहीं औ जो ऐसें कहै दशमका ज्ञान मनोजन्य है यातें इन्द्रियजन्य है, सोभी संभवे नहीं:-काहेतें ? देवदत्तयज्ञदत्तादिक नाम आत्माके नहीं; किंतु न्यायमतमें शरीरविशिष्ट आत्माके औ वेदां-तमतमें सूक्ष्मविशिष्ट स्थूल शरीरके हैं; तैसें त्वम् अहम् यह व्यवहारभी सक्ष्मविशिष्ट स्थूल शरीरमें होवेहै ता-स्थूलशरीरका ज्ञान मनसें संभवे नहीं, बाह्यपदार्थके ज्ञानका मनमें सामर्थ्य नहीं, जो ऐसे कहै:-मनका अवधान होवे तो वाक्यसें दशमका ज्ञान होवे, विक्षिप्तमनवालेकूं होवे नहीं; यातें अन्वयव्यतिरेकतें दशमज्ञानका हेतु मन होनेतें दशमका ज्ञान मानस है यातें इन्द्रियजन्य है, सोभी संभवे नहीं-इसरीतिके अन्वयंव्यति-रेकतें सकल ज्ञानोंका हेतु मन है. विक्षिप्तमनवालेकूं किसी प्रमाणतें ज्ञान होवे नहीं. सावधानमनवालेकूं सकल ज्ञान होवें हैं, यातें सारे ज्ञान मानस कहे चाहिये. यातैं सर्व ज्ञानका साधारणकारण मन है इन्द्रिय अनुमानादिक सकल प्रमाणका सहकारी हैं. मनसहित नेत्रतें जो ज्ञान होवे सो चाश्चषज्ञान कहिये है, भनसहित अनुमानप्रमाणतें होवे सो अनुमि-तिज्ञान कहियेहै, मनसहित शब्दनमाणतें होवे सो शाब्दज्ञान अन्यप्रमाण विना केवल मनतें जो ज्ञान होवे सो मानसज्ञान कहियेहै, सो केवल मनतें आंतरपदार्थ सुखादिकनका ज्ञान होवें; यातें आंतरपदार्थ-का ज्ञानही मानस होवेहै. बाह्यपदार्थका इन्द्रियानुमानादिक विना केवल मनतें ज्ञान होवे नहीं यातें दशमका ज्ञान मानस है यह कहना संभवे नहीं. आंतर पदार्थका ज्ञान मानस होवेहै यहभी नैयायिकरीतिसें कहा है, सिद्धांतमें तौ कोई ज्ञान मानस नहीं. काहेतें? शुद्ध आत्मा तौ स्वयंत्रकाश है, ताके प्रकाशमें किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं यातें आत्माका ज्ञान मानस नहीं औ सुखादिक साक्षीभारय हैं. जिस कार्टमें इष्ट पदार्थके संबन्धतें सुखाकार अन्तःकरणका परिणाम होवें अनिष्टपदा-र्थके सम्बंधते दुः लाकार अन्तः करणका परिणाम होवे तिसीसमय सुख-ं दुःखकूं विषय करनेवाला अंतःकरणके सत्त्वगुणका परिणामवृत्ति होवें है.

ता वृत्तिमें आरूदसाक्षी सुखदुःखकृं प्रकाशे है, सुखदुःखकी उत्पत्तिमें इष्ट-संबंध औ अनिष्टसंबंध निमित्त है, तिसी निमित्तसें सुख औ दुःखकूं विषय करनेवाछी अंदःकरणकी वृत्ति होवे हैं; ताकी उत्पत्तिमें किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं; यातें सुखदुःख साक्षीभास्य हैं;यद्यपि घटादिकनका प्रकाशभी केवुछ वृत्तिसे होवै नहीं किंतु वृत्तिमें आरूढचेतनसेंही सर्वका प्रकाश होवै है यातें सारे पदार्थ साक्षीभास्य कहे चाहियें, तथापि घटादिकनका ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति उपजै तामें इंद्रिय अनुमानादिक प्रमाणकी अपेक्षा है... औ सुसादिकनके ज्ञानरूपवृत्तिकी उत्पत्तिमें किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं इतना मेद है. जा वृत्तिमें आरूढ साक्षी विषयकुं प्रकाशे सो वृत्ति जहां इंदिय अनुमानादिक प्रमाणसें होवें तहां विषयकूं साक्षीभास्य नहीं कहेंहैं; किंतु प्रमाणजन्यज्ञानका विषय कहें हैं. जहां प्रमाणके व्यापारविना वृत्तिकी उत्पत्ति होवे तावृत्तिमें आरूढताशी जिसकूं प्रकाशे सो साक्षीभास्य कहियेहैं. घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रिय अनुमानादिक प्रमाणतै होवैहै; ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी प्रकाशे है, तथापि घटादिक प्रमाणगोचर कहियेहै साक्षीभास्य नहीं. औ सुखादिगोचरवृत्ति प्रमाणजन्य नहीं किंतु सुसादिजनक धर्मादिजन्य हैं, यातें सुसादिक साक्षीभास्य हैं. इस रीतिसैं सुखादिक औ तिनके ज्ञान समान सामग्रीसें होनेंहें, यातें अज्ञात सुसादिक होंदें नहीं किंतु ज्ञातही होवेंहें औ सुखादिकनके प्रत्यक्षके हेतु सुखादिक नहीं जो पूर्वकालमें सुखादिक होवें ती स्वज्ञानके हेतु होवें, सुखादिक औ तिनका ज्ञान समानकालमें समान सामग्रीतें होवें हैं, यातें परस्पर कार्यकारणभाव तौ नहीं औ घटादिकनके पत्यक्षज्ञानमें घटादिक हेतु हैं. काहेतें ? पत्यक्ष बानतें प्रथम घटादिक उपने हैं, यातें स्वगोचर प्रत्यक्षके घटादिक हेतु हैं. घटादिकनके जहां अनुमिति आदि ज्ञानः होवें तिनके हेतु घटादिक नहीं अनुमिति ज्ञानमें तैसे शाब्दज्ञानमें जो विषयभी कारण होवै तौ अतीत अनागत पदार्थके अनुमितिआदिक

कारण नहीं हुये चाहियें; यातें अनुमिति ज्ञान शाब्दज्ञानादिकनमें विषय कारण नहीं. तैसें सुखादिकभी स्वगोचरज्ञानके कारण नहीं. पूर्व असंग यह है:—सुखादिकनका ज्ञान मानस नहीं किंतु सुखादिक साक्षी-भार्य हैं. यातें मनका असाधारण विषय मिळे नहीं. इसकारणतें सर्वज्ञानोंका उपादानकप अंतःकरण तो है औ ज्ञानका स्वतंत्रकरणक्षप इंदिय जो मनकूं नैयायिककहें हैं सो असंगत है; यातें दशमका ज्ञान मानस नहीं किंतु वाक्यजन्य है औ प्रत्यक्ष है इसरीतिमें जो प्रत्यक्षज्ञान होवें सो इंदियजन्य होवें यह नियम संभव नहीं. औ जो ऐसें कहैं:—जो इंद्रियजन्यज्ञान होवें सो प्रत्यक्ष होवें; इंद्रियजन्यज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं होवेंहैं या नियममें सिद्धांतकी हानि नहीं. काहेतें ? इंद्रियजन्यज्ञानकूं अप्रत्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहं श्राव्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहं श्राव्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहं श्राव्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहं श्राव्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहं श्राव्यक्षता हमभी नहीं कहें हैं; इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष हो है यह सिद्धांत है; यातें उक्त नियमका वि-रोप नहीं. इसरीतिसें नैयायिकानुसारी धर्मराजके प्रत्रकी उक्त असंगत है.

यातें अभावज्ञान इंद्रियजन्य नहीं, किंतु योग्यानुपछिडिधनाप्रपृथक्ष्माणजन्य है. जहां ''प्रतियोगी होता तौ ताका उपलंभ होता'' इसरीतिसें
प्रतियोगीके आरोपतें उपलंभका आरोप हांवे तहां तौ अभावका ज्ञान
थोग्यानुपछिडिधममाणजन्य है औ अंधकारमें घटाभावका ज्ञान अनुमानादिजन्य है काहेतें ? ''अंधकारमें घट होता तौ ताका उपलंभ होता''
इसरीतिसें घटकप प्रतियोगिके आरोपतें घटके उपलंभका आरोप संभवे नहीं
इसरीतिसें अन्यमवर्षे जितने अभावनके ज्ञान इंद्रियजन्य हैं उतनेही ज्ञान
चेवांतमतमें केवल अनुपलिधजन्य हैं. नैयायिकमतमें इंद्रिय करण है,
अनुपलिधम सहकारी कारण है, यातें इंद्रियमें प्रमाणता है अनुपलिधमें प्रमाणता नहीं है. चेत्ति सतमें अनुपलिधमें प्रमाणता
अधिक माननी होवे है. अनुपलिधम्बद्धपत्तें दोनूं मतमें सिन्द है तैसें
न्यायमतसें विशेषणतासंबंधकूं ज्ञानकी करणता अधिक माननी होवे है

औ विशेषणता संबंध स्वरूपसें अधिकरण अभावका दोनूं मतमें सिद्ध है इसरीतिसैं वेदांतीकूं अनुपरुब्धिमें प्रमाणता अधिक माननी औ नैयायिककूं विशेषणतासंबंधमें ज्ञानकी कारणता अधिक माननी, यातैं छाघव किसीकूं नहीं, दोनूंकी समानकल्पना है, तथापि अभावज्ञानकी करणता इन्द्रिय में नैयायिक अधिक कहें हैं, यह तिनके मतमें गौरव है औ वायुमें रूपामावका ज्ञान नेत्रव्यापारसें विना होवेहै, औ ताकूं नैयायिक चाक्षुष-ज्ञान कहें हैं. तैसें परमाणुमें महत्त्वाभावका ज्ञानभी नेत्रव्यापारसें विना होते है, ताकूं भी नैयायिक चाक्षपज्ञान कहैंहैं, इसरीतिसें अनेक स्थानमें जिस इन्द्रियके व्यापार विना जो अभावका ज्ञान होवै ताकूं तिस इन्द्रियजन्य कहैं हैं. सो अनुभविवरुख है. जिस इन्द्रियन्यापारतें जो ज्ञान होने तिस इन्द्रियजन्य सो ज्ञान होवेहै, जिसइन्द्रियके व्यापारविना जो ज्ञान होवें तिस इंदियजन्यता ज्ञानकूं मानें तौ सकलज्ञान सकल इंदियजन्य हुये चाहियें; यातैं अभावका ज्ञान इंद्रियजन्य है यह नैयायिकमत समीचीन नहीं. इस-रीतिंसें अभावका ज्ञान अनुपछ्टिधम्माणजन्य है, परंतु अभावज्ञानकी उत्पत्तिमें व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपल्जिध है; यातें अभावज्ञानकी असार्थारणैकारणता अनुपल्लिधममाणका लक्षण है।

#### अदुपल्लिधप्रमाणके निरूपणका जिज्ञासुकूं उपयोग ॥३६॥

अनुपल्रिथ निरूपणका जिज्ञासुकूं यह उपयोग है:—''नेह नानास्ति किंचन'' इत्यादिक श्रुतिप्रपंचका त्रैकालिक अभाव कहें हैं. अनुभवसिद्ध भपंचका त्रैकालिक निषेध बने नहीं; यातें प्रपंचका स्वरूपसें निषेध नहीं करें हैं किंतु प्रपंच पारमार्थिक नहीं, यातें पारमार्थिकत्विशिष्ट प्रपंचका त्रैका-लिक अभाव श्रुति कहें हैं. इसरीतिसें पारमार्थिकत्विशिष्ट प्रपंचका अभाव श्रुतिसिद्ध है औ अनुपल्रिधप्रमाणसेभी सिद्ध है. जो पारमार्थिकत्विशिष्ट प्रपंच होता तो जैसें प्रपंचकी स्वरूपसें उपल्डिय होवेहै तैसें पारमार्थिक प्रपंच- कीभी उपलाब्ध होती औ स्वह्मपत्तें तो प्रयंचकी उपलाब्ध होवेहै पारमार्थि-कह्मपतें प्रयंचकी उपलब्ध होवे नहीं; यातें पारमार्थिकत्वविशिष्ट प्रयंचका अभाव है. इसरीतिसें प्रयंचाभावका ज्ञान अनुपल्णव्यतें होवेहै; औरभी अनेक अभावनका ज्ञान जिज्ञासुकूं ईप्ट है ताका हेतु अनुपल्णव्यप्रमाण है.

इति श्रीमन्निश्वलदासाह्नसाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे अनुपल्लिध-प्रमाणनिरूपणं नाम पष्टः प्रकाशः समाप्तः॥ ६ ॥

# वृत्तिभेद अनिर्वचीयख्यातिमंडन ख्यातिखंडन औ स्वतः प्रमात्वप्रमाणनिरूपण नाम सप्तमप्रकाशप्रारम्भ ।

#### उपादान (समवायि ), असमवायि, निमित्तकारण अह संयोगका लक्षण ॥ १ ॥

ग्रंथके आरंभमें वृत्ति किसकूं कहें हैं या वचनतें वृत्तिके लक्षण औ मेदका प्रश्न है. वृत्तिका कारण कीन है यह वृत्तिकी सामग्रीका प्रश्न है. तीसरा प्रश्न वृत्तिके प्रयोजनका तिरूपण अप्टम प्रकाशमें करेंगे. औ कारण समुदायकूं सामग्री कहें हैं. कारण दोप्रकारका होवेहै, एक उपादान कारण होवेहै औ दितीय निमित्तकारण होवेहै. जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति होवे तिसकारणकूं उपादानकारण कहें हैं. जसें पटका उपादानकारणकहें हैं. जसें पटका उपादानकारण कराल होवे सो निमित्तकारण कराल है. औ कार्यसें तटस्थ हुवा कार्यका जनक होवे सो निमित्तकारण कहियेहै. जैसें पटके निमित्तकारण कुलालचकदंबादिक हैं औ न्यायवेशिषिकमतमें समवायी असमवायी निमित्तमेदसैं कारण

तीनप्रकारका कहें हैं कार्यके समवायिकारणसें संबंधी जो कार्यका जनक ताकूं असमवायिकारण कहें हैं. जैसें घटका असमवायिकारण कपालसंयोग है. पटका असमवायिकारण तंतुसंयोग हैं; घटके समवायिकारण कपाछसँ संबंधी औ घटका जनक कपालसंयोग है, तैसे पटके समवायिकारण तंतुर्से संबंधी औ पटका जनक तंतुसयोग है. जो समवायिकारणके संयोगकूं कार्यका जनक नहीं मानैं तौ वियुक्त कपालनतें घटकी औ वियुक्त तंतुर्वोतें पटकी उत्पत्ति हुई चाहिये. इसरीतिसें द्रव्यकी उत्पत्तिमें अवय-वनका संयोग कारण है; सो अवयवसंयोगमें कार्यकी स्थित नहीं किंत अवयवनमें कार्यद्रव्यकी स्थिति होने है, यातें अवयदसंयोगमें समवायिकार-णता संभवे नहीं औं कार्यसें तटस्थ रहे नहीं; किंतु अवयवसंयोग औं कार्यद्रव्य अवयवमें समानाथिकरण होवे है यातें निमित्तकारणताभी अवयव संयोगमें सम्भवे नहीं, यातें समवायिकारण औ निमित्तकारणसें विछक्षण अस-मवायिकारण होनेतें कारण तीनि प्रकारका होवेहै. जैसें द्रव्यकी उत्पत्तिमें अवयवसंयोग असमवायिकारण है तैसे गुणकी उत्पत्तिमें कहूं तौ गुण असमवायिकारण है, कहूं किया- असमवायिकारण है. तथाहि: नीछ-तंतुसें नीछपटकी उत्पत्ति होवेहै पीतकी नहीं, यातें पटके नीछरूपमें तंतुका नीलक्षप कारण है. तिसपटके नीलक्षपका समवायिकारण पट है तंतका नीलक्षपताका समवायिकारण नहीं. तैसे तंतुका नीलक्षप नीलरूपसे तटस्थ नहीं किंतु तंतुका नीलरूप तंतुमें रहैहै. औ पटका नीलक्षपभी तंतुमें रहेहै यातें दोनूं समानाधिकरण होनेतें संबंधी हैं औ असंबंधीकूं तटस्थ कहें हैं. यद्यपि पटका नीलक्षप समवायसंबंधसें पटमें रहैहै. तथापि स्वसमवायि समवायसंबंधसे पटका नीलरूप तंतुमेंही रहेहै. स्व कहिये पटका नीलक्षपताका समवायी जो पट ताका समवाय तैत्में इसरीतिसें पटके नीलक्षपसें तंतुका नीलक्षप समानाधिकरण है. तंतुका नील्रूप साक्षात्संबंधसें तंतुमें ही है तिसमें पटदारा परं-

परासंबंधसें पटका नीलक्षप है, यातें पटके नीलक्षपतें तंतुका नीलक्षप तटस्थ नहीं होनेतें निमित्तकारण संभवें नहीं, िकतु पटके नीलक्षपका सप-बायिकारण जो पट ताका संबंधी तंतुका नीलक्षप है औ पटके नीलक्षपका जनक होनेतें ताका असमवायिकारण तंतुका नीलक्षप है, तंतुका नीलक्षप औ पट दोनूं तंतुमें सपवायसंबंधसें रहें हैं, यातें समानाधिकरणसंबंधसें तंतुका नीलक्षप पटका संबंधी है. जैसें कार्यके क्षपका असमवायिकारण उपादानका क्षप है, तेसें रस गंध स्पर्शमें भी जानना औ सकल गुणनकी उत्पत्तिमें जिसरीतिसें गुणका किया असमवायिकारण है सो न्यायवेशे-षिक ग्रंथनमें स्पष्ट है, अनुपयोगी जानिक विस्तारमयतें लिल्या नहीं.

् संयोगका प्रसंग अनेक स्थानकें आवे है, यातें गुणकी उत्पत्तिमें किया असमवायिकारणका उदाहरण कहनेकूं संयोगकी उत्पत्ति कहैं हैं:-संयोग दो प्रकारका होवे हैं। एक कर्मज संयोग है दितीय संयोगज संयोग है. जाकी उत्पत्तिमें किया असमवायिकारण होवें सो कर्मज संयोग कहिये है. संयोगहराञ्ज समवायिकारणतें होने सो संयोगज संयोग कहिये है. कर्मजसंयोगभी अन्यतरकर्मज औ उभयकर्मज भेदतें दोप्रकारका है, संयोगके आश्रय दो होवैंहैं. तिनमैं एककी कियासें जो संयोग होवै सो अन्यतरकर्मअसंयोग कहियेहै. जैसें पक्षीकी कियातें वृक्षपक्षीका संयोग होवै सो अन्यतरकर्मजसंयोग कहिये है. तहां वृक्ष औ पक्षी समवायका-रण हैं औ संयोगके समनायिकारण पश्लीमें ताकी कियाका समनायसंबंध होनेतें पश्लीरूप समवायिकारणकी संबंधिनी औ पश्ली वृक्षके संयोगकी जनक पक्षीकी किया है. यातैं पक्षिबृक्षके संयोगकी असमवायिकारण पश्लीकी किया है. यह अन्यतरकर्मजसंयोगका उदाहरण है. मेपदयकी कियातें जो मेषदयका संयोग होंवे सो उभयकर्मजसंयोग है. मेषदयके संयोगमें दोतूं मेष समवायिकारण हैं औ तिनकी किया असमवायिकारण है. जहां हस्तकी कियातें इस्ततरुका संयोग होने तहां हस्ततरू

परस्पर संयुक्त हैं, इस व्यवहारकी नाई काय तरु संयुक्त हैं, ऐसा व्यवहारभी होवेहै. संयुक्त कहिये संयोगवाले हैं; तिस स्थानमें हस्त तरके संयोगमें ती हंस्तकी किया असमवायिकारण है औ काय वा तरुमें किया होवे तौ काय तरुका संयोगभी कियाजन्य संभवे. औ तरुकी नाई कायमेंभी किया है नहीं. काहेतें ? सकल अवयवनमें किया होवे जहां अवयवीकी किया होवेहै. हरतसें इतर सकल अवयव निश्वल होनेतें कायमें कियाकथन संभवे नहीं, यातें कायतरुके संयोगमें किया असमवायिकारण है यह कथन संभवे नहीं; किंतु अन्यतरकर्मज हस्ततरुसंयोगही कायतरुसंयोगका असमवायि-कारण है. काहेतें ? कायतरुसंयोगका समवायिकारण जो काय तामें स्व-समनायिसमवेतत्वसंबंधसे संबंधी हस्ततहसंयोग है औ कायतहसंयो-गका जनक है. यातें असमवाधिकारण है. स्व कहिये हस्त्तहसंयोग ताका समयायी हस्त है तामें समवेत जो काय तिसके समवेतत्वधर्मही संबंध हैं इस-रीतिके परंपरासंबंधका सामानाधिकरण्य संबंधमें पर्यवसान होवैहै. एक अधि-करणमें वर्तनेकूं सामानाधिकरण्य कहें हैं. जिनकी एक अधिकरणमें वृत्ति - होवै तिनकूं समानाधिकरण कहें हैं इहां हस्ततरुसंयोग समनायसंवंधसें हस्तमें रहेहै, औ कायभी समवायसंबंधसें हस्तमें रहे है यातें दोनूं समाना-विकरण हैं. तिनका सामानाधिकरण्यसंबंध है; इहां काय भी संयोग इस्तमें साक्षात संबंधतें रहें हैं; यातें समानाधिकरण है. तैसें एक साक्षात् संबंधतें रहे औ दूजा परंपरासंबंधतें रहे सोभी समानाधिकरण कहिये है... औ तिनका सामानाधिरण्य संबंध कहिये है. यह पत्यक्ष प्रमाणमें कहा है. इस्तवरु संयोगकी प्रवीति होनेसेंही कायतरुसंयोगकी प्रवीति होवे है औ हरततरुके संयोगकूं नहीं देखे-तिसकूं कायतरुसंयोगकी प्रतीति होवे नहीं ;ः यातें कायतरुसंयोगका हस्ततरुसंयोग कारण है. यह संयोगजसंयोगका उदाहरण है. इसी संयोगकं कारणाकारणसंयोगजन्य कार्याकार्य-संयोग कहेंहैं. इहां दो संयोग हैं. एक हस्ततस्का संयोग है सो हेत्सयोगः

है औ कायतरुका संयोग फलसंयोग है या स्थानमें कारणशब्दतें फलसंयोगके आश्रयके समवायिकारणका महणहै यातें फलसंयोगके आश्रय काय बरु दो हैं तिनमें कायका समवायिकारण हस्त है, यातें कारणशब्दसें ं हस्तका बहुण है, अकारण शब्दसें तरुका बहुण है. काहेतें १ कायका वा ं तरुका समवायिकारण तरु नहीं होनेतें अकारण है. तैसें हेतुसंयोगके आश्र-यतें जन्यका कार्यशब्दतें यहण है, हेतुसंयोगके आश्रयतें अजन्यका-ः अकार्यशब्दर्से ग्रहण है, हेतु संयोगके आश्रय हस्त औ तरु हैं तिनमैं ः हस्तजन्य जो काय सो कार्य है. औ हस्तसें तथा तरुसें अजन्य ्जो तरु सो अकार्य है. इस रीविसैं कारण जो हस्त औ अकारण ंतरु तिनके संयोगतें कार्य जो काय औ अकार्य तरु तिनका संयोग ं उपजै हैं; यातैं इस संयोगकूं कारणाकारणसंयोगजन्य कार्याकार्यसंयोग क्हैंहैं. संयोगजसंयोग इसी प्रकारका होवे है. अन्यथा कर्मजसंयोगही है. जहां कपालके कर्मतें कपालदयका संयोग होवै औ कपालसंयोगतें कपा-ळाकाशका संयोग होवै तहांनी कंर्मजहीं संयोग है, संयोगजसंयोग नहीं. काहेतें ? जिसकपाछके कर्मतें कपाछद्वयका संयोग होवे तिस कपाछकर्मतें ्ही कपालआकाशका संयोग उपजै है, कपालदयका संयोग औ कपाल आकाशका संयोग दोनूं एक क्षणमें होवें हैं. तिनका परस्पर कार्यकारणभाव संभवे नहीं, याँतें कपाछदयके संयोगकी नाई कपाछ-आकाशसंयोगभी कपालकी कियातेंही उपजनेतें कर्मजही संयोग है. उक्त अकारसँ कारणाकारणसंयोगजन्य कार्याकार्यसंयोग औ अन्यतरक-र्मजसंयोग वैहें उभयकर्मजसंयोग भेदतें तीनही प्रकारका संयोग है औं कोई शंथकार सहजसंयोग भी मानैंहें जैसें सुवर्णमें पीतहर औ ्गुरुत्वके आश्रय पार्थिवभागका औ अग्रिसंयोगसैं जाका नाश होवै नहीं ऐसैं ज्ञन्यत्वके आश्रयते तैजसभागका सहजसंयोगहै. संयोगीके जन्मके साथ उपजे ताकूं सहजासयोग कहेंहें. सुवर्णकूं केवळ पार्थिव कहें तो जंतु आदि- कपार्थिवके द्रव्यत्वका अभिसंयोगतें नारा होनेतें सुवर्णके द्रव्यत्वका अभि-संयोगतें नारा द्व्या चाहिये. औकेवल तैजस मानें तो पीतह्वप औ गुरु-त्वका अभाव चाहिये.यातें सुवर्णमें तैजस पार्थिवभाग संयुक्त है औ मीमां-सक नित्य संयोगभी मानें हैं.

इसरीतिसें द्रव्यकी उत्पत्तिमें असमवायिकारण अवयवसंयोग है, औ गुणकी उत्पत्तिमें कहूं गुण कहूं क्रिया असमवायिकारणहै.समवायिकारण औ निमित्तकारणके छक्षण वामें संभवें नहीं; किंतु समवायिकारणमें संबंधी जो कार्यका जनक सो वीसरा असमवायिकारण होनेतें समवायी असमवायी निमित्त भेदसें कारण तीन प्रकारका है; यह नैयायिक वैशेषिकके अनु-सारी यंथतमें छिल्या है.

## डभयकारणके अंगीकारपूर्वक तीसरे असमवायिकारणका खण्डन॥ २॥

तथापि न्याय वैशेषिकिमिन्न मतमें उपादानकारण औ निमित्तकारणभेदतें दो प्रकारकाही कारण मानें हैं. जाकूं नैयायिक असमवायिकारण कहें हैं ताकूं निमित्तकारणही कहेंहें. ओ जो पूर्व कहा। निमित्तकारणका छक्षण असमवायिकारणमें नहींहै ताका यह समाधान है:—कार्येसें तटस्थ होवें ओ कार्यका जनक होवें यह निमित्तकारणका छक्षण जिविधकारण वादीकी रीतिसें कहाहै. द्विविधकारणवादीकी रीतिसें तो उपादानकारण तें मिन्न जो कारण सो निमित्तकारण कहियेहै, सो निमित्तकारण अनेकि विध है. कोई तो कार्यके उपादानमें समवेत है, जैसें घटका निमित्तकारण कपाछसंयोग है सो घटके उपादानकारण कपाछमें समवेत हैं, औ कोई निमित्तकारण तंतुका रूप हैं सो पटकपावानमें समवेत हैं, जैसें पटके रूपका निमित्तकारण तंतुका रूप हैं सो पटकपावानमें समवेत हैं, जैसें पटके रूपका तिमित्तकारण तंतुका रूप हैं सो पटकपावान जो पट ताके उपादान तंतुमें समवेत हैं, तैसें कोई निमित्तकारण कर्चारूप चेतनहैं सो स्वतंत्रहैं. जैसें पटका निमित्तकारण कर्वारूप चेतनहैं सो स्वतंत्रहैं. जैसें पटका निमित्तकारण कर्वारूप चेतनहैं सो स्वतंत्रहैं. जैसें पटका निमित्तकारण कर्वारूप चेतनहैं सो स्वतंत्रहैं जैसें पटका निमित्तकारण कर्वारूप चेतनहैं सो क्तोंके

٠.;

व्यापारके अधीन हैं, जैसे घटके कारण दंडादिक हैं. इसरीतिसें निमित्त कारणके अनेक भेद हैं. किंचित् विलक्षणतासें असमवायिकारणता पृथक्मानें तौ घटके कारण कपालसंयोगमें औ घटरूपके कारण कपालरूपमें भी कारणताका भेद मानना चाहिये.काहेतें १घटका कारण कपालसंयोग तौ कार्य के उपादानमें समवेत है औ वटहरूपका कारण कपालहरूप कार्यके उपादानके उपादानमें समवेत है, इसरीतिसें विख्क्षण कारण है. तौ भी इन दोनुंकू असमवायिकारण ही नैयायिक कहें हैं; तिनमें परस्पर विलक्षण-कारणता मानै नहीं, तैसे चेतन जड भेदतें विलक्षणता दुरेंभी निमित्त-कारणही तिनकं कहें हैं; परस्पर निलक्षणकारणता तिनमेंभी मानें नहीं औरभी निमित्तकारणमें अनेक विलक्षणता है. कोई तौ कार्यकाल-वृत्ति होवे है औ कोई कार्यकालसें पूर्वकालवृत्ति होवे है. जैसे जलपानके सन्निधानसें भित्तिमें सूर्यकी प्रभाका प्रतिविंब होवेहै; तामैं सन्निहित जल-पात्र निमित्तकारण है, ताके अपसारणतें प्रतिनिवका अभाव होनेतें सिन्निहित जलपात्र कार्यकालवृत्ति निमित्तकारण है औ प्रत्यक्षज्ञानमें विषय निमित्तकारण होवैहै, सोभी कार्यकालवृत्ति होवैहै, औ दंडादिक घटके निमित्तकारण हैं सो कार्यकाल्सें पूर्वकालमें वृत्ति निमित्तकारण हैं; इसरीतिसें निषित्तकारणमें औ असमवायिकारणमें अवांतर अनेक मेद होनेतें भी समनायिकारणसें भिन्नमें द्विविधकारणताही मानी है. कहूं असमवायिकारणता है, कहुं निमित्तकारणता है, तैसे समवायिकारणसें भिन्न सक्छ कारणमें एकविधकारणताही माननी चाहिये, तासमवायि-कारणसे भिन्न कारणकूं असमवायिकारण कहो अथवा निमित्तकारण कहो, समवायिकारण संबंधित्व असंबंधित्व अवांतरभेदसें पृथक् संज्ञाकरण निष्मयोजन है; यातैं समवायिकारण निमित्तकारण मेदसैं कारण दो प्रकारका है.

और जो ऐसें कहैं:-जैसें असमवायिकारण निभिन्न कारणकी पृथक् संज्ञा

निष्प्रयोजन है तैसे समवायिकारण औ निमित्तकारणकी परस्पर विलक्षणता ज्ञानसौंभी पुरुषार्थ पाप्ति होने नहीं औ छोकमैंभी कारणंताम।त्रही प्रसिद्ध है. समवायिकारणता निमित्तकारणता; प्रसिद्ध नहीं, यातें छोकव्यवहारका ज्ञानभी द्विविध कारणता निरूपणका प्रयोजन नहीं; किंतु कार्य कारण-भावका व्यवहार लोकमें होते हैं, यातें जिसके होनेतें कार्यकी उत्पत्ति होंने औ जिसके नहीं होनेतें कार्यकी उत्पत्ति नहीं होने ऐसा जो कार्यके अन्यवहित पूर्वकालवृत्ति सो कारण कहिये है; इंसरीतिसैं कारणका साधारणलक्षणही कह्या चाहिये. ताके भेददयका निरूपणभी निष्पयोजनहै या शंकाका यह समाधान है:-पवाप कारणके भेदद्वयनिह्नपणके पुरुपार्थसिव्हि वा लोकव्यवहारसिब्हि प्रयोजन नहीं है, तथापि पुरुपार्थका हेतु अद्वैतज्ञान है ताका उपयोगी दिविधकारण निरूपण है, तथाहि:-सर्वजगतका कारण ब्रह्म है औं कारणसें अभिन्न कार्य होवेहै: यातें सकल जगत् बस है, तासें पृथक् नहीं, इसकूं सुनिकै जिल्लासुके ऐसी शंका होवैहै:-कारणसे पृथक् कार्य नहीं होवे तो दंढकुलालादिकनतेंभी घट पृथक नहीं चाहिये ? ताका यह समाधान है:- उपादान औ निमित्त-भेदर्से कारण दोप्रकारका होवेहै, तिनमें उपादानकारणसे अभिन्न कार्य होवे है जैसें मृत्विंबसें अभिन्न घट है औ सुवर्णसें अभिन्न कटककुंडलादिक हैं, छोहेसें अभिन्न नखनिकन्तन क्षरादिक हैं; औ निमित्तकारणसें अभिन्न कार्य होवे नहीं; किंतु भिन्न होवे है. तैसें ब्रह्मभी जगत्का उपादानकारण है यातें सकछ जगत् बहाही है तासें भिन्न नहीं; इसरीतिसें कारणके भेदद्वयका निरूपण अद्वैतज्ञानका उपयोगी है. अन्यविधकारणकी परस्पर र विलक्षणता निरूपण अफल है, यातैं तत्त्वज्ञानोपयोगी पदार्थनिरूपणके यन्थनमें कारणका तृतीयभेदनिरूपण असंगत है.

न्यायवैशेषिक अनुसारी घन्थनमें तत्त्वज्ञानोपयोगी पदार्थ निरूपणकी प्रतिज्ञा करिके तत्त्वज्ञानमें अत्यंत अनुपयोगी पदार्थनका विस्तारसें निरूप

णतैं प्रतिज्ञाभंग होवे है जो इसरीतिसें तार्किक कहै:-तत्त्वज्ञानका हेतु मनन है, ''आत्मा इतरपदार्थभिन्नः आत्मवन्वात् । यो न इतरभिन्नः किंतु इतरः सं नात्मा यथा घटः" इस व्यतिरेकी अनुमानतें आत्मामें इतर भेदका अनुमितिज्ञान होवै सो मनन कहिये है. औ इतर पदार्थनके ज्ञानविना आत्मामें इतरभेदका ज्ञान संभवे नहीं. काहेतें १ प्रतियोगीज्ञानविना भेद-ज्ञान होवै नहीं, यातैं आत्मामें इतर भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी इतर पदार्थनका निरूपणभी तत्त्वज्ञानका उपयोगी है, सो संभवे नहीं. काहेतें ? श्रुत अर्थके निश्वयके अनुकूछः प्रमेयसंदेहनिवर्तक युक्ति चितनकूं मनन कहें हैं औं भेदज्ञानसें अनर्थ होवेंहैं "सर्व खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि-वाक्यनतें अमेदसें सकल वेदका तात्पर्य है. ''द्वितीयाद्वै मयं भवति । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" इत्यादिवाक्यनतैं भेदंज्ञानकी निंदा करी हैं; यातें भेदज्ञानकूं साक्षात् वा तत्त्वज्ञानद्वारा पुरुषार्थजनकता संभवे नहीं औ मननपदसैंभी आत्मासें इतर भेदकी प्रतीति होवे नहीं. मननपदका चितनमात्र अर्थ है, वाक्यांतरके अनुरोधमें अभेदाचितनमें मनन शब्दका पर्यवसान होवेहै, किसी प्रकारसें आत्मासें इतर भेद मननशब्दका अर्थ संभवे नहीं, किंच:-इतरपदार्थनके ज्ञानसें ही जो पुरु-षार्थसाधन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होवै तौ सकल पुरुषनकूं तत्त्वज्ञानकी त्राप्ति हुई चाहिये, अथवा किसीकूं तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं होवैगी. तथाहि:-जो इतर पदार्थनका सामान्यज्ञान अपेक्षित होवै तौ सामान्यज्ञान सर्व पुरुषनकूं है, यातें इतरज्ञानपूर्वक इतरभेदज्ञानतें सर्वकूं तत्त्वज्ञान हुया चाहिये. औ सर्व पदार्थनका असाधारण धर्मस्वरूप विशेषरूपतें इतर ज्ञान अपेक्षित होने तो सर्वज्ञ ईश्वर विना असाधारण धर्मतें सकछ इतरका किसीकूं ज्ञान संभवे नहीं, यातें इतरज्ञानके असंभवतें इतरभेद ज्ञानके अभावतें तत्त्वज्ञान किसीकं नहीं होवेगा, यातें प्रमाणादिक निरूपण विना चहुतपदार्थनका निरूपण निष्पयोजन होनेतें कारणमें तृतीयभेद निरूपण अनपेक्षित है.

औं जो तार्किक कहेंहैं-भावकार्यकी उत्पत्ति त्रिविध कारणसें होवेहै पंचिविध अभाव है, तिनमें प्रागभाव तो अनादि सांत है, यातें ताका नाश तौ होवैहै उत्पत्ति होवै नहीं. अन्योन्याभाव अत्यंताभाव अनादि अनंत हैं. यातें तिनकी भी उत्पत्ति होवें नहीं. सामयिकाभाव सादि सांत है, ताके उत्पत्ति नाश दोनूं होवेंहैं, प्रध्वंसाभाव अनन्त सादि है, यातैं ताका नाश तो होवै नहीं उत्पत्ति होवैहै. इसरीतिसें दो अभावकी उत्पत्ति होवैहै, यातें दोनूं कार्य हैं; तिनके समवायिकारण असमवायिकारण तौ संपर्वे नहीं, काहेतें ? जामें समवायसंबंधसें कार्य उपजै सो समवायि-कारण कहियेहै; किसीमें समवायसंबंधसें अभाव रहे नहीं, यातें ताका सम-वायिकारण संमवे नहीं. औ समवायिकारणमें संबंधी जो कार्यका जनक सो असमवायिकारण कहिये है, समवायिकारणके अभावतें तामें संबंधी जनकके असभवतें असमवायिकारणभी अभावका संभव नहीं, यातें केवल निमित्तकारणसें सामयिकाभाव औ प्रध्वंसाभाव उपजें हैं. भूतलादि-देशों घटके सामयिकाभावका भृतलादिदेशतें घटका अपसारण निमित्त-कारण है. घटके प्रध्वंसाभावका निमित्तकारण घट है. तैसे घटसें मुद्ररा-दिकनका संयोगभी घटष्वंसका निमित्तकारण है; इसरीतिहैं अभावकार्य तौ निमित्तकारणमात्रजन्य है, तथापि यावत् भावकार्ये त्रिविधकारणजन्य है यह नियम है. इस तार्किकवचनका सर्गके आदिकालमें जो ईश्वरकी चिकीपाँसैं परमाणुमैं किया होवै तामैं व्यमिचार है. काहेतैं-? तिस परमाणुकी क्रियाका परमाणु समवायिकारण है औ ईश्वरेच्छा-दिक निमित्तकारण हैं. परमाणुमें संबंधी कोई कियाका जनक होवे तौ असमवायिकारण होवै सो परमाणुमें संबंधी तिस कियाका जनक कोई है नहीं; यातें सर्गारंभमें परमाणुकी क्रिया कारणद्वयजन्य है कारणत्रयजन्य नहीं; यातें तार्किकका उक्तनियम संभवे नहीं; औ सिद्धांतमतमें तो यावत भावकार्य उपादाननिमित्तकारणजन्य है. यह नियम है ताका कहूंभी

च्यभिचार नहीं. जहां कारणत्रयजन्य कार्य कहें हैं तहांभी तार्किक अभिमत असमवायिकारणभो निमित्तकारणही है; यातें सकल भावकार्यकूं द्विविधकारणजन्यता है; इसरीतिसें उपादान औ निमित्तभेदतें कारण दो प्रकारका होवेहै. साधारण असाधारण भेदसें भी कारणके दो भेद कहें हैं, ईश्वरादिक नव साधारणकारण हैं, तिनसें भिन्न घटादिकनके कपालादिक असाधारणकारण हैं, तिनमें भी कोई निमित्तकारण है कोई उपादानकारण है. उपादानकारण निमित्तकारणसें भिन्न कारण अलीक हैं. हित्तज्ञानका उपादाननिमित्तकारण औ सामान्यलक्षण॥ ३॥

अंतःकरणकी ज्ञानरूपवृत्तिका उपाद्दानकारण अंतःकरण है औ पत्य-क्षादिक प्रमाण तथा इंदियसंयोगादिक व्यापार निमित्तकारण है; औ ईश्वरके ज्ञानरूपवृत्तिका उपादानकारण माया है; अदृष्टादिक निमित्त-कारण हैं; भमवृत्तिका उपादान कारण अविद्याहै, निमित्तकारण दोप हैं। यह वार्ता रूपातिनिरूपणमें स्पष्ट होवेगी; इसरीतिसें वृत्तिके कारण जानने.

वृत्तिका लक्षण यंथके आरंभमें कहा। है. विषयप्रकाशका हेतु अंतः करण औ अवियाका परिणाम वृत्ति कहिये हैं, यह वृत्तिका लक्षण कहा। है औ कितने यंथनमें अज्ञान नाशक परिणाय वृत्ति कहें हैं, औ परोक्ष ज्ञानसेंगी असरवापादक अञ्ञानांशका नाश होवे है, अथवा विषयचेतनस्थ अञ्जानका नाश तो अपरोक्षज्ञानविना होवे नहीं. प्रमातृचेतनस्थ अञ्ञानका नाश तो अपरोक्षज्ञानविना होवे नहीं. प्रमातृचेतनस्थ अञ्जानका नाश परोक्षज्ञानसें भी होवे है, यातें परोक्षवृत्तिमें उक्तलक्षणकी व्यापि तथापि सुखदुः खके ज्ञानकपवृत्तिमें औ मायावृत्तिकप ईश्वरके ज्ञानमें तथा शिक्तरज्ञाविगोचर अमक्षप अवियावृत्तिमें उक्त लक्षणकी व्यापि है, काहेतें ? प्रथम अज्ञात सुखादिक उपजेंपाछे तिनका ज्ञान होवे तो सुखादि ज्ञानतें तिनके अज्ञानका नाश संभवे सो अज्ञात सुखादिक हैं नहीं, किंतु सुखा-विक औ तिनका ज्ञान एक कालमें उपजेंहें, यातें अज्ञात सुखादिकनके अभावित श्री सुखादिगोचरवृत्तिमें अज्ञानका नाश संभवे नहीं, तैसे ईश्वरकुं असाधारण

ऋपतें सक्छ पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होवें हैं, यातें अज्ञानके अभावतें मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतेंभी अज्ञानका नाश संभवे नहीं शुक्ति रजतादिक मिथ्या पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकीभी एककालमें उत्पत्ति होवे है, यातें भमद्वत्तिसेंभी अज्ञानका नाश होने नहीं. तैसे धाराबाहिक वृत्ति होने तहांभी उक्त लक्षणकी दितीयादिवृत्तिमें अव्याप्ति है. काहेतें? ज्ञानधारा होने तहां प्रथम ज्ञानकी नाशहुर्ये दितीयादिक ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशकता . संभवे नहीं. यातें प्रकाशक पारणामकुं वृत्ति कहेंहैं. याका भाव यह है:-अस्ति व्यवहारका हेतु जो अविचा औं अंतःकरणका परिणाम सो वृत्ति कहिये है. प्रकाशकपरिणामकूं वृत्ति कहुँ भी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिमैं ही शकाशकता है औ अनावृतगोचर वृत्तिमें प्रकाशकता है नहीं. काहेतें ? अनावृतचेतनके संबंधसें ही विषयप्रकाशके संभवतें वृत्तिमें प्रकाशकता-कल्पना अयोग्य है; यातें वृत्तिमें अज्ञाननाशकतासें विना अन्यविध पकाशकताके असंभवतें दितीयलक्षणकी भी प्रथमलक्षणकी नाई सुसादि-गोचर वृत्तिमें अव्याप्ति होवैगी यातें अस्तिव्यवहारका हेतु अविचा अंतःक-रणका परिणाम वृत्ति कहियें हैं, परोक्षवृत्तिमेंभी अस्तिव्यवहारकी हेतुता स्पष्ट है. घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्तिकं घटादिज्ञान कहेंहैं, यद्यपि अदैत सिद्धांतमें वृत्त्यविद्धन्नचेतनकूं ज्ञान कहैं हैं, अवाधितवृत्त्यविद्धन्नचेतनकूं ध्रमाज्ञान कहें हैं, बाधित जो रज्जु सर्पादिक तद्गोचरवृत्त्यवच्छिन्नचेतनकूं अप्रमाज्ञान कहेंहैं, तथापि चेतनमें ज्ञानशब्दका प्रयोग तथा प्रमाशब्दका औ अप्रमा शब्दका प्रयोग वृत्तिसंबंधतें होवे हैं, यातें वृत्तिकूंभी बहुत स्थानमें ज्ञान कहेंहैं, इसरीतिसें प्रमा अप्रमा मेदसें दोप्रकारकी वृत्ति कही.

प्रत्यक्षके लक्षणसहित प्रमाअप्रमारूप वृत्तिज्ञानका भेद् ॥४॥

अप्रमाभी यथार्थ अयथार्थ भेदसें दो प्रकारकी कही. ईश्वरका ज्ञान सुसादिगोचर ज्ञान यथार्थअप्रमा है, शुक्तिरजतादिक भन अय-थार्थ अप्रमा है, जो प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान होवे सो प्रमा होवेहै, ईश्वर

ज्ञानादिक प्रमाणजन्य नहीं, यातें प्रमा नहीं, दोषजन्य नहीं. यातें भमभी नहीं, औ बहुत यंथनमें तौ प्रमाका अन्यही छक्षण कहा है, ताके अनु-सार तौ ईश्वर ज्ञानादिकभी यथार्थज्ञान प्रमा हैं, परंतु यथार्थ अयर्थार्थ भेदसें स्मृति दो प्रकारकी है, सो दोनूं प्रकारकी प्रमा नहीं है, विनके मतमें प्रमाका यह लक्षण है. अवाधित अर्थकूं विषय करनेवाला जो स्पृ-ि तिसैं भिन्न ज्ञान सो प्रमा कहिये हैं, शुक्तिरजतादिज्ञान स्पृतिसैं भिन्न हैं, अवाधित अर्थकू विषय करें नहीं, किंतु नाधित अर्थकूं विषय करेंहें, यातें प्रशा नहीं. अवाधित अर्थकूं विषय करनेवाला स्पृति ज्ञानभी है. औ स्मृतिज्ञानमैं प्रमाव्यवहार है नहीं; यातैं स्मृतिभिन्न जो अवाधित अर्थ-गोचरज्ञान सो प्रमा कहियेहै. यचिप अन्य यथार्थ ज्ञानकी नाई यथार्थ स्मृति भी संवादिपवृत्तिकी जनक होनेतें स्मृति साधारणही प्रमाका छश्लण चाहिये; तथापि संवादि प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमें भी है; सो प्रवृ-तिका उपयोगिप्रमात्व तौ अवाधित अर्थ गोचरत्वरूप है. प्रमाव्यवहारकी उपयोगी प्रमात्व स्मृतिमें नहीं है; काहेतें ? छौकिक भेदसैं व्यवहारके दो भेद हैं. शास्त्रसैं बाह्य जो छोक शब्द प्रयोग करें सो लौकिक व्यवहार कहिये हैं; शास्त्रकी परिभाषासें जो शब्दवयोग सो शास्त्रीयव्यवहार कहिये हैं; शास्त्रसें बाह्य तौ कोई प्रमाव्यवहार करें नहीं; औं कोई पंडित तथा शब्दमयोग करे है तौ शास्त्रकी पारिभाषाके संस्कारतें करे है, यातें केवल शास्त्रीय प्रमाव्यवहार है; औ प्राचीन शंथकान रोंने स्मृतिसें भिन्न यथार्थ ज्ञानमेंही प्रमाव्यवहार किया है, यातें स्मृतिसें व्यावृतही प्रमाका छक्षण कह्या चाहिये "यथार्थानुभवः प्रमा" यह प्रमाका **उ**क्षण प्राचीन आचार्यांनें छिल्या है, स्मृतिभिन्न ज्ञानकूं अनुभव कहें हैं। यातैं स्मृतिमें प्रमाव्यवहार इष्ट नहीं, औ प्रत्यक्षादि ज्ञानौसे विकक्षण स्मृति ज्ञान है. प्रत्यक्षादि सक्छ ज्ञानोंमें अनुभवत्व है स्मृतिमें नहीं है; यातें अनुभव-त्वके सत्त्वासत्त्वतैं पत्पक्षादिक औ स्मृति परस्पर विजातीय हैं, जैसे पत्पक्ष

# वृत्तिभेद ख्याति और स्वतः प्रमात्व नि ०-प्र० ७. (२०९)

अनुमिति शाब्दादि ज्ञानोंमें प्रत्यक्षत्व अनुमितित्व शाब्दत्वादिक विलक्षण धर्म होनेतें प्रत्यक्षादिज्ञान परस्पर विजातीय हैं, विजातीय प्रमाके करणहर प्रमाणभी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिकं भिन्न हैं, तैसें सकल अनुभवसें विजातीय स्मृति है, ताका कारण अनुभव है, सो किसी भमाका करण नहीं यातैं प्रमाण नहीं. यचिष व्याप्तिका प्रत्यक्ष अनुमितिका करण होनेतें अनुमान प्रमाण है तैसे पदका प्रत्यक्ष शब्दप्रमाण गवयमें गोसादृश्यका प्रत्यक्ष उप-'मान प्रमाण है, औ प्रत्यक्ष ज्ञानभी अनुभवकाही विशेष है, यातैं अनुभव प्रमाण नहीं. यह कथन असंगत है, तथापि व्यापिज्ञानत्वरूपतें व्यापिज्ञान अनुमितिका हेतु है, अनुभवत्वरूपतें व्याप्तिज्ञान अनुमितिका हेतु नहीं; वैसैं पद-प्रत्यक्ष औ सादृश्य ज्ञानभी अनुभवत्वरूपते शाब्दी प्रमा औ उपमिति प्रमाके हेतु नहीं स्मृंतिज्ञानमें अनुभवत्वरूपतें पूर्वानुभव स्मृतिका हेतु है, यातें प्रमाण नहीं. जो स्मृतिज्ञानकूंभी प्रमा कहें तो विजातीयप्रमाका करण पृथक् प्रमाण होवेहै,यातें न्यायशास्त्रमें तो अनुभव नाम पंच प्रमाण कह्या चाहिये. भट्ट औ वेदांतमतमें सप्तमप्रमाण कहा चाहिये, यातें सकल्पंथकारनकूं स्मृतिमें प्रमाव्यवहार इष्ट नहीं औ जो कोई यथार्थज्ञानमात्रमें प्रमाव्यवहार मानैं तौ तिसके अनुसार प्रमाके छक्षणमैं स्मृतिभिन्न ऐसा निवेश नहीं करना. अवाधित अर्थकूं विषयकरनेवाळा ज्ञान प्रमा कहियेहै. भ्रम अनुभवजन्य अयथार्थस्मृति तौ बावित अर्थकूं विषय करें है, यातें तामें अतिब्याप्ति नहीं; औ यथार्थ अनुभवजन्य स्मृतिमें लक्षण जावै तहां प्रमाव्यवहार इष्ट है, यातें अतिन्याप्ति नहीं. अलक्ष्यमें लक्षणका गमन होवे तो अतिन्याप्ति होते. यथार्थस्मृतिभी छक्ष्य है, यातें अतिव्यापि नहीं; या मतके अनुसार यथार्थ अयथार्थ भेदसें वृत्ति दो प्रकारकी है. यथार्थकूं प्रमा कहैं हैं, अयथार्थकूं अप्रमा कहेंहैं; यामवर्गे प्रमाके सप्तभेद हैं:-प्रत्यक्ष र अनुमिति २ शाब्दी ३ उपमिति ४ अर्थापात्ते ५ अनुपल्लिष ६ ये षट् भेद हैं. तैसें यथार्थस्मृतिभी प्रमाका सप्तम भेद है, परंतु सकल प्रथनकी तौ

यह मर्यादा है, स्मृतिमें प्रमान्यवहार नहीं, याते प्रत्यक्षादि भेदते प्रमारूपवृत्ति पद् प्रकारकी है.बाह्य आंतरभेदसे प्रत्यक्ष प्रमादी प्रका रकी है. अनाधित नाह्यपदार्थगोचरवृत्ति नाह्यप्रत्यक्षप्रमा कहियेहै; औ भोत्रादि पंचइंदियते पंचविध बाह्यप्रत्यक्षप्रमा होनेहै, कहूं शब्दतें भी बाह्यगोचर अपरोक्ष वृत्ति होतेहै, जैसे "दशमस्त्वमित" या शब्दसे स्थूल शरीरका अपरोक्ष ज्ञान है; इसरीतिसे कारणभेदते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके षट् भेद हैं. औ कितने प्रथकार अनुप्त्रविध प्रमाणजन्य गीचर वृत्तिकूंभी अपरोक्षवृत्ति कहैं हैं, तिनक मतमें श्रीत्रादिपंच इंद्रिय औ शब्द तथा अनुपल्डिय ये सप्त बाह्य प्रत्यक्षप्रमाके करण हैं। याते बाह्य परयक्षप्रमा सप्तविध है, परंतु यह अर्थ पूर्व छिल्या है. धर्माधर्मकी नाई प्रत्यक्षयोग्यता अभावमें नहीं, याते वृत्त्यविष्ठञ्च चेतनसे अभावाविष्ठञ्च चेतनका अभेद हुर्येभी अभावगोचरवृत्ति अपरोक्ष नहीं है, किंतु अनुमित्या-दिकनकी नाई अनुपलन्धिप्रमाणजन्य अभावगोचरवृत्ति प्रत्यक्ष वृत्तिस विलक्षण है, याते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके, पर् भेद हैं सम नहीं आतर-प्रत्यक्षप्रमाभी दो प्रकारकी है एक आत्मगोचर है दूसरी अनित्मगो-चर है आत्मगोचरभी दो प्रकारकी है. एक शुद्धार्मगोचर है दूसरी विशिष्टात्मगोचर है. शुद्धातम गोचरभी दो प्रकारकी है. एक ती बहा-गोचर है वृसरी जसगोचर है. त्वंपदार्थबोधक वेदांतवाक्यसै "शुद्धा प्रका-शोऽहम्? ऐसी अन्तःकरणकी वृत्ति होते है, तावृत्तिदेशमें ही अन्तःक-रणउपहित शुद्धचेतन है; यातैं वृत्त्यविछन्न चेतन औ विषयाविछन्न चेतनका अभेद होनेतें वह वृत्ति अपरोक्ष है; औ ता वृत्तिके विषय शुद्ध-चेतनमें ब्रह्मताभी है परंतु ब्रह्माकार वृत्ति हुई नहीं. काहेतें १ अवातर-बाक्यसे वृत्ति हुई है, महावाक्यसें होती ती ब्रह्माकारभी होती. काहेतें शब्दज्न्यज्ञानका यह स्वभाव है:-सन्निहित पदार्थकू जिस रूपतें . शब्दबोधन करे तिस रूपकुंही विषय करें है औ जिस रूपतें शब्द कहें. नहीं तिस रूपते शब्दजन्यज्ञान विषय करे नहीं. जैसे दशमपुरुषकू "दश-

मोस्ति" इसरीतिसे कहै तब 'दरामोऽहम्" इसरीतिसे श्रोताकू ज्ञान होवै नहीं, जैसे दराममें आत्मता है तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावते आत्म-ताका ज्ञान होवे नहीं, तैसे आत्मामें बह्मता सदा है तौभी बह्मताबोधक शब्दाभावतें ज्ञान होवे नहीं, यातें उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचर शुद्धात्मगोचर आंतर प्रत्यक्षप्रमा है

ंत्रत्यक्षके संगतें यह शंका होनेहै:-सिखांतमें इंदियजन्य ज्ञान जत्यक्ष होवैहै इसका तो अंगीकार नहीं, किंतु वृत्त्यविच्छन्न चेतनसे विषयाविच्छ-चर्चतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षताका हेतु है. जहां इंदियसंबंध घटादिक होवै तहां इंदियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति नाह्य जायकै विषयके आकारके समानाकार होयके विषयते संबंधवती होवे हैं। याते वृत्ति चेतनकी औ विषयचेतनकी उपाधि एक देशमें होनेतें उपहित चेतनकाभी अभेद होवेहे तैसे सुखादिकनका ज्ञान यथि इंदियजन्य नहीं औ शुद्धात्मज्ञा-नभी शब्दजन्य है इंद्रियजन्य नहीं तथापि विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका मेद नहीं. काहेतें ? सुखाकार वृत्ति अंतःकरणदेशमें है औ सुसभी अंतःकरणमें हैं; यातें वृत्त्वुपहित चेतन विषयोपहित चेतनका अभेद है. तैसैं आत्माकार वृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है औ अंतःकरण उपहितं चेतनके अभिमुखं हुई है यातैं आत्माकार वृत्तिमीः अंतःकरण देशमें होने हैं; सो अंतःकरणही शुद्ध आत्माकी उपाधि है। इसरीतिसे दोनू उपाधि एकदेशमें होनेतें वृत्तिचेतन विषयचेतनका अभेद होवे हैं, यातें सुखादिज्ञान शुद्धात्मज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं. इहां यह निष्कर्ष है:-जहां विषयका प्रमातासै वृत्तिद्वारा अथवा साक्षात्संबंध होनै तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है, सो विषयभी प्रत्यक्ष कहिये है, जैसे घटका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै तब घट प्रत्यक्ष है ऐसा व्यवहार होवै है, बाह्यपदार्थनका वृत्तिद्वारा प्रमातासे संबंध होने है. सुखादिकनका प्रमातासे साक्षात्संबंध है. अतीत सुखादिकनका प्रमातासै वर्तमानसंबंध नहीं; यातै अतीत सुखादिकनका

ज्ञान स्पृतिरूप है पत्यक्षरूप नहीं. अतीत सुखादिकनकाभी प्रमातासें संबंध तौ हुया है; तथापि प्रत्यक्ष छक्षणमें वर्त्तमानका निवेश है, प्रमातासें वर्तमानसंबंधी योग्य विषय प्रत्यक्ष कहिये है, प्रमातासे वर्तमानसंबन्धी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये हैं, योग्य नहीं कहैं योग्यविषयका तौ धर्मादिक सदा प्रमाताके संबंधी हैं; यातें सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये औ तिनका शब्दादिकनसें ज्ञान होवें सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। चाहिये धर्मादिक प्रत्यक्षयोग्य नहीं; यातें ठक्षणमें योग्यपदके निवेशतें दोष नहीं; योग्यता अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय है, जा वस्तुमें प्रत्यक्षताका अनुभव होने तामें योग्यता औ जामें प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं होवे तामें अयोग्यता यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिसँ ज्ञान होवेहैं। योग्यता अयोग्यता इसरीविसें नैयायिकनकं भी माननी चाहिये; मत्में सुखादिक औ धर्मादिक आत्माके धर्म हैं, तिनमें मनःसंगुक्त समवा-यसंबन्ध सर्वेसे मनका है तथापि योग्यता होनेतें सुखादिकनका मानस साक्षातकार होवे हैं, औ योर्ग्यताके अभावतें धर्मादिकनका साक्षात्कार होवे नहीं; यातें योग्यता अयोग्यता सर्वमतमें अंगीकरणीय है; इसरीतिसें प्रत्यक्षयोग्य वस्तुका प्रमातासे वर्तमानसंबंध होवे तहां प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहै

या अर्थमें यह शंका है:—जहागोचरज्ञान परोक्ष नहीं हुयाचाहिये. का-हेतें ? बहाका प्रमातासें असंबन्ध होवें तो बाह्यादि ज्ञानकी नाई बहाजानी परोक्ष होवें. जब अवांतर वाक्यसें सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनंतरवरूप बहा है ऐसी वृत्ति होवें तिसकालमेंभी बहाका प्रभातासें संबंध है, यातें अवांतर वाक्यजन्य बहाज्ञानमी प्रत्यक्षही हुया चाहिये औं सिचांतमें अवांतर वा-क्यजन्य बहाज्ञान प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष है सो उक्त रीतिसें संभवें नहीं.

या शंकाका यह समाधान है:—प्रत्यक्ष छक्षणमें विषयका योग्यताविशे-षण कह्या है तैसे योग्यप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है याते उक्त दोष नहीं. काहेतें? प्रमातासें वर्तमानसंबंधवाळा जो योग्य विषय ताका योग्यप्रमाणज-

न्यज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहिये है. या लक्षणमें उक्तदोष नहीं, काहेतें?वाक्यका यह स्वभाव है. श्रोताके स्वरूपनोधक पद्घटितं वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवैहै; श्रोताके स्वरूपवोधक पदरहितवाक्यतें परोक्षज्ञान होवे हैं, विषयसिन्नहित होवै औं प्रत्यक्षयोग्य होवै तौभी स्वरूपनोधक पदरहित वाक्यतै अपरोक्ष ज्ञान होरे नहीं. जैसे दशमनोधक द्विविध वाक्य है एकतो "दशमोऽस्ति" ऐसा वाक्य है औ दूसरा ''दरामस्त्वमित'' ऐसा वाक्य है. तिनमैं प्रथम वाक्य तौ श्रोताके स्वरूप वोधक पदरहित है. औ दूसरा वाक्य श्रोताके स्वरू-पका बोधक जो त्वंपद तासें घटित कहिये युक्त है, तिनमें प्रथमवाक्यसें श्रोताकू दशमका परोक्षज्ञान ही होने है,नाक्यजन्यज्ञानका विषय दशम पुरुष है सो दोनूं स्थानमें अतिसन्निहित है. जो स्वरूपसें भिन्न होवे औ संबंधी होंवे सो सन्निहित होवेंहैं. दशम पुरुष श्रोताके स्वरूपसें भिन्न नहीं, किंतु श्रोताका स्वरूप है, यातें अतिसन्निहित है औ प्रत्यक्षयोग्य है. जो प्रत्य-क्षयोग्य नहीं होवे तो द्वितीयवाक्यसें भी दशमका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं चाहिये औ दितीयवाक्यसें प्रत्यक्ष ज्ञान होने है यातें प्रत्यक्षयोग्य है. इसरीतिसें अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य प्रत्यक्ष योग्य दशमका जो वाक्यसै प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नहीं वह वाक्य अयोग्य है.द्वितीय वाक्यसैं तिसी दशमका अप-रोक्ष ज्ञान होवैहै, यातें दितीय वाक्य योग्य है,वाक्यनकी योग्यता अयो-म्यतामें और तो कोई हेतु है नहीं;स्वरूपनोधक पदघटितत्व औ स्वरूपनोधक पदरहितत्वही योग्यताके औ अयोग्यताके संपादक हैं. इसरीतिसें "दशम-स्त्वमित्ति"यह वाक्य तो योग्य प्रमाण है तिसतें जन्य"दशमोऽहम्"यह पत्यक्ष ज्ञान है तैसें 'दशमोऽस्ति'' यह वाक्य अयोग्यप्रमाण है, तिसतें जन्य कहिये ् उत्पन्न जो "दशमः कुत्रचिदस्ति" ऐसा दशमका ज्ञान सो परोक्ष है. तैसे ब्रह्मबोधकवाक्यभी दो प्रकार रे हैं. ("सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म") इस-रीतिके अवातरवाक्य हैं. ( "तत्त्व ।सि" ) इस रीतिके महावाक्य हैं अवांतरवास्यनमें श्रीताका स्वरूपबोधक पद नहीं है यातें प्रत्यक्षज्ञानके जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं औं महावाक्यनमें श्रोधाके स्वरूपके

बोधक त्वमादिषद हैं यातें प्रत्यक्ष ज्ञानजननमें योग्य महावाक्य है, इस-रीतिसें योग्यप्रमाण महावाक्य है तिनसें उत्पन्न हुपा ज्ञान प्रत्यक्ष है. ओ अयोग्यप्रमाण ''सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म'' इत्यादि वाक्य हैं, तिनसें उपज्या ब्रह्मका ज्ञान परोक्ष होवे है. अवांतर वाक्यभी देाप्रकारके हैं, तत्यदार्थके बोधक हैं औ त्वंपदार्थके बोधक हैं. तिनमें तत्यदार्थकोधक वाक्य तो अयोग्य हैं, ओ ''य एप हयंतज्योंतिः पुरुषः'' इत्यादिक त्वंपदार्थकोधक अवांतरवाक्यभी महावाक्यनकी नाई योग्य है अयोग्य नहीं. काहेतें?श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं, यातें त्वंपदार्थकोधक अवांतर वाक्यनतें अपरोक्ष ज्ञान होवे हैं परंतु वह अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्ममेदगोचर नहीं, यातें परम पुरुषार्थका साधक नहीं, किंतु परम पुरुषार्थका साधक जो अभेदज्ञान तामें पदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है. इसरीतिसें प्रमातासें संबंधीभी ब्रह्म है औ योग्य है, तथापि अयोग्य जो अवांतर वाक्य तिनसें ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवें है.

या कहनेमें अन्यशंका होवेहै:—प्रमातासें वर्तमान सम्बंधवाळा—जो यो-ग्यविषय ताका योग्य प्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै.या कहनेमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमें उक्त छक्षणका अभाव है. काहेतें? सुखादि प्रत्यक्षमें प्रमाणजन्यताके अभावतें योग्य प्रमाणजन्यता सर्वथा सम्भवे नहीं,यातें उक्त छक्षणमें अन्याप्ति दोष है.

या शंका यह समाधान है:—योग्यप्रमाणजन्यताका छक्षणमें प्रवेश नहीं, किंतु अयोग्यप्रमाणजन्यताका प्रवेश है. यातें अव्याति नहीं, काहेतें? प्रमातासें वर्तमानसंबंधवाछा जो योग्य विषय ताका जो अयोग्यप्रमाणसें अजन्यज्ञान सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये हैं, इसरीतिसें कहे अवांतर वाक्यजन्य बस्जानकी व्यावृत्ति होतें: उक्तरीतिसें बस्नमात्रके बोधक अवांतरवाक्य अयोग्यप्रमाण हैं. ''ब्रह्मास्ति" यह परोक्ष ज्ञान तिनतें जन्य है अजन्य नहीं, यातें पुरोक्ष ज्ञानमें छक्षण जावे नहीं. औ सुसादिगोचर

ज्ञानका संग्रह होने है. काहेतें ? सुखादिगोचर ज्ञान किसी प्रमाणतें जन्य नहीं, यातें अयोग्यप्रमाणतें अजन्य है. औ इंद्रियजन्य घटादिज्ञान तैसें महावाक्यजन्य बस्ज्ञान योग्य प्रमाण जन्य होनेतें अयोग्य प्रमाणसें अज-न्य है, यातें प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्त स्वक्षण दोषरहित है.

पूर्व प्रसंग यह है: - शुद्धात्मगोचरप्रमा दो प्रकारकी है. एक ब्रह्मा-गोचर है दूसरी ब्रह्मगोचर है. ब्रह्मगोचर कहि आये महावाक्यजन्य "अहं ब्रह्मास्मि" इसरीतिसें ब्रह्मसें अभिन्न आत्माकूं जो विषय करें सो ब्रह्मगोचर शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है.

"अहं ब्रह्मास्मि" या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहैं हैं औरनके मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है तामैंभी इतना भेद है. संक्षेपशारीरकका यह सिद्धांत है:-महावाक्यतें ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेहै कदीभी परोक्ष ज्ञान महावाक्यतें होवे नहीं. अन्य ग्रंथकारोंका यह मत है:-विचारसहित महा-वाक्यतें अपरोक्ष ज्ञान होवेहै, विचाररहित केवळ वाक्यतें परोक्षज्ञान होवे हैं; सर्वके मतमें ''अहं ब्रह्मास्मि''यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ ब्रह्मगोचर है तैसें प्रत्यक्ष है, या अर्थमें किसीका विवाद नहीं. शुद्धात्मगोचरप्रमाके दो भेद कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंत भेद हैं, अहं कर्ती, अहं सुसी, अहं दुःसी अहं मनुष्य" इसतें आदि अनंत भेद हैं. यचिष अवाधित अर्थकूं विषय करें सो ज्ञान प्रमा कहिये हैं, "अहं कर्ता" इत्यादिक ज्ञानका "अहं न कर्ता" इत्यादिक ज्ञानसे बाध होवे है. ताकुंशमा कहना संभवें नहीं. तथापि संसारदशामें अबाधित अर्थकूं विषय करें सो प्रमा कहिये है. संसारदशामें उक्तज्ञानीका वाथ होये नहीं याते प्रमा है, इंसरीतिसें आत्मगोचरःआंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहें. औ सुलंम् मिर्व दुःलम् " इत्यादिक सुलादिगोचर ज्ञानभी आत्मगोचरप्रत्येश प्रमा है परंतु "अहं सुली, अहं दुःखी" इत्यादिक प्रमामें ती अहंपदका अर्थ आत्मा विशेष्य है और सुखदुःखादिक विशेषण हैं. 'भिय सुखं मिय

दुःखम् " इत्यादिक प्रमामें सुखदुःखादिक विशेष्य हैं आत्मा विशेषण है; यातैं "मिय मुखस्, मिय दुःखम्"इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा नहीं कहैंहैं किंतु मुखादिक विशेष्य होनेतें अनात्मगोचर आंतरप्रत्यक्ष प्रमा कहैं हैं. वाचस्पतिके मतमें विशिष्टात्मज्ञान औ सुखादिज्ञान मनोजन्य हैं. औ सिद्धांतमें अंतःकरणविशिष्ट आत्मामें अन्तःकरणभाग साक्षीभास्य है औ चेतृनभाग स्वयंत्रकाश है; तैसें सुखादिकभी साक्षीभास्य हैं, कोई ज्ञान मनोजन्य नहीं, यातें मन इंद्रिय नहीं; इस रीतिसें स्मृतिसें भिन्न यथार्थ वृत्तिकूं प्रमा कहें हैं; ताके भेद कहे, स्मृतिरूप अंतःकरणकी वृत्तिभी यथार्थअयथार्थ भेदसें दो प्रकारकी है तिनमें यथार्थ स्मृति दो प्रकारकी है; आत्मस्मृति अनात्मस्मृति तत्त्वमस्यादिवाक्चजन्य अनुभवतें आत्मतत्त्वकी स्मृति यथार्थ आत्मस्मृति है, व्यावहारिक प्रपंचका मिध्यात्वअनुभव हुयां ताके संस्कारतें मिथ्यात्वरूपतें प्रपंचकी स्मृति यथार्थ अनात्मस्मृति हैं, तैसें अयथार्थ स्मृतिभी दो प्रकारकी हैं, एक आत्मगोचर अय-थार्थ स्मृति है औ अनात्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. अहंकारादिक-नमें आत्मत्वभगहाप अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकनमें आत्मत्वकी स्मृति आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. तैसैं आत्मामैं कर्तृत्व अनुभवके संस्कारते 'आत्मा कर्ता है' यह स्मृतिभी आत्मगोचर अयुथार्थ स्मृति है. औ प्रपंचमें सत्यत्व भ्रमके संस्कारतें 'प्रपंच सत्य है' यह स्पृति अनात्मगोचर अयथार्थ स्मृति है. यथार्थअयथार्थभेदर्सै वृत्ति दो प्रका-रकी कही, स्मृतिभिन्न यथार्थवृत्ति प्रमा कही, यथार्थअनुभवजन्य स्मृति यथार्थ कही औ अयथार्थअनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ कही. अनुभवमें यथार्थता अवाधित अर्थकत है, अवाधित अर्थविषयक अनुभव यथार्थ कहियेहै, प्रमा कहियेहै, यातें अवाधित अर्थके अधीन अनुभवमें यथार्थता है औं स्मृतिमें यथार्थता औं अयथार्थता अनुभवके अधीन है; स्मृतिसैं मिन्न जो ज्ञान ताकुं अनुभव कहैंहैं, सोभी यथार्थ अयथार्थ भेदसैं दो

# वृत्तिभेद ख्याति और स्वतः प्रयात्व नि०-प्र० ७. (२५७)

पकारका है. यथार्थानुभव तौ कह्या अब अयथार्थानुभवका निरूपण करैहैं अयथार्थस्मृतिका निरूपण तौ पूर्व कह्या है सोभी अनुभवके अय-थार्थता अधीन है; यातैं अयथार्थानुभवका निरूपण कह्या चाहिये.

# संशयरूपश्रमका लक्षण और भेद् ॥ ५ ॥

अयथार्थानुभव दो प्रकारका है:-एक संशयहर है औ दूसरा नि-श्रयहर है. अयथार्थकूंही भ्रम कहें हैं, संशय ज्ञानभी भ्रम है. काहेतें ? स्वभावाधिकरणमें अवभासकूं भ्रम कहैं हैं औ संशय ज्ञानभी परस्पर विरुद्ध उभयविषयक होवे है. तिनमें एकका अभाव होवे है यातें संशयमें भगका लक्षण है. एक विशेष्यमें विरुद्ध दो विशेषणका ज्ञान संशय कहियेहै. जैसैं स्थाणुका "स्थाणुर्न वा" ऐसा ज्ञान होवै अथवा "स्थाणुर्वा पुरुषो वा" ऐसा ज्ञान होवै दोनूंकूं संशय कहैं हैं. तहां स्थाणु विशेष्य है स्था-णुत्व औ स्थाणुत्वाभाव विशेषण है. दोनूं विरुद्ध हैं. एक अधिकरणमें साथि रहें नहीं, यातें स्थाणुरूप एक विशेष्यमें स्थाणुत्व औ स्थाणुत्वाभाव-ह्म विरुद्ध उभयविशेषणका ज्ञान होनेतें प्रथम संशयमें लक्षण संभवे है, तैर्से दितीय संशयमेंभी लक्षण संभवे है. काहेतें ? स्थाणुरूप एक विशेष्यमें स्थाणुत्व पुरुषत्वरूप विरुद्ध उभय विशेषणका ज्ञान है. जैसें स्थाणुत्व औ स्थाणुत्वाभावका परस्पर विरोध है तैसें स्थाणुत्व पुरुषत्वकाभी विरोध अनुभवसिद्ध है. यातें प्रथम संशय तौ विरुद्ध भावाभाव उभयगोचर है तैसें दितीयसंशय विरुद्ध उभयभावगोचर है. औ न्यायके ग्रंथनमें तौ यह छिल्याहै:-भावाभावगोचरही संशयज्ञान होवेहै, केवछ भावगोचर संशय होवे नहीं. जहां "स्थाणुर्वा पुरुषो वा " ऐसा संशय होवे तहांमी स्था-णुत्व औ स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्व औ पुरुषत्वाभाव ये च्यारि कोटि हैं. यातें दिकोटिक औ चतुष्कोटिक दो प्रकारका संशय होवे है. "स्थाणुर्न वा" यह दिकोटिक संशय है "स्थाणुर्न पुरुषो वा" यह चतुष्कोटिक संशय है. एक धर्मीमैं प्रतीत धर्मकूं कोटि कहें हैं, यातें

केवल भावगोचरसंशय न्यायमतमें अप्रसिद्ध हैं। सर्व प्रकारसे संशयज्ञान भगरूप है. दो विरुद्ध विशेषण एकमें दोवें नहीं एकका अभावही होवेगा. जैसैं स्थाणुर्वे स्थाणुत्व है औ स्थाणुत्वका अभाव नहीं है, यातें स्थाणु-त्वाभावरहित स्थाणुमें स्थाणुत्वका अभावज्ञान भगरूप है, परंतु एक अंशमें संशयज्ञान श्रम होवे है, सकलअंशमें अम होवे नहीं. जहां स्था-्णुमें "स्थाणुर्न वा" यह संशय होवे तहां अभावअंशमें भग है, और जहां पुरुषमें "स्थाणुर्न वा" ऐसा संशय होवे तहां अभाव अंश तो पुरुषमेंहै स्थाणुत्व अंश नहीं है यातें भाव अंशमें भ्रम है; इसरीतिसें भावाभावगी-चर संशय होवे है, तिनमें एक अवश्य रहैगा, यातें संशयज्ञान एक अंशमें भम होवे. औ विरोधी उभयभावगोचरभी संशय मानें तो सकल अंशर्मेंभी संशयकूं भगत्व संभवे है. जैसें ''स्थाणुर्वा पुरुषो वा" या संश-यकूं चतुष्कोटिक नहीं माने उभयकोटिकही माने औ स्थाणु औ पुरुषते भिन्न किसी पदार्थमें "स्थाणुर्वा पुरुषो वा" ऐसा संशय होवे तहां संशयके धर्मीमें "स्थाणुत्व पुरुषत्व दोनूं नहीं हैं. याते दोनूका ज्ञान अम है. संशयमें जो विशेष्य होवे सो संशयमें धर्मी कहिये है औ विशेष-णकु धर्म कहे हैं, यातें एकधर्मीमें विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान संशय कहिये हैं, या लक्षणतें उक्त लक्षणका भेद नहीं; परंतु इतना भेद हैं:-उक्त लक्षणमें उभय पद हैं, यातें चतुष्कोटिक संशयमें उक्तलक्षणकी अ-व्याप्ति है. काहेतें ? चतुष्कोटिक संशयमें एक विशेष्यमें च्यारि विशेषण प्रतीत होवेहें उभय विशेषण नहीं यद्यपि जहां च्यारि होवें तहां तीनि औ दो तथा एकभी होवे हैं; तथापि अधिक संख्यासें भ्यूनसंख्याका-बाध होवें है. इसीवास्ते जहां पंच बाह्मण होनेतें कोई च्यारि बाह्मण-कहैं तो उसके मिथ्यावादी कहें हैं, न्यूनसंख्या ययपि अधिक संख्याके अन्तभूत है तथापि न्यूनसंख्याका व्यवहार होवे नहीं, यातें उभयपद-घटित उक्षणकी चतुष्कोटिक संशयमें अन्याप्ति होनेतें नाना पद कह्या है एकसे भिन्नकूं नाना कहैं हैं. द्विकोटिक संशयकी नाई जतुष्कोटिक

संशयभी च्यारिधर्म गोचर होनेतें नानाधर्मगोचर है यातें अव्याप्ति नहीं इसरीतिसें संशयभी भम है.

भमके भेदिनिरूपणतें उत्तर निश्चयभमका विस्तारसें छक्षण कहेंगे.संशय निश्चयरूप भम अनर्थका हेतु है, यातें निवर्तनीय है, जिज्ञासुकूं निवर्तनीय जो भम ताके भेद कहें हैं:—संशयरूप भम दो प्रकारकाहे. एक प्रमाणसंशय है आ दूसरा प्रमेयसंशय है. प्रमाणगोचर संदेह प्रमाणसंशय किंदिये है ताही हूं प्रमाणगत असंभावना कहें हैं, वेदांतवाक्य अद्वितीय ब्रह्मिषे प्रमाण हैं वा नहीं हैं यह प्रमाणसंशय है;ताकी निवृत्ति शारीरकके प्रथमार्थ्यायके पटनसें वा अवणतें होवेहै. प्रमेयसंशयभी आत्मसंशय और अनात्मसंशयभेदतें दो प्रकारका है. अनात्मसंशय अनेतिविध है ताके कहनेसें उपयोग नहीं. आत्मसंशयभी अनेकप्रकारका है.

आत्मा ब्रह्मसें अभिच्न है अथवा भिच्न है ? अभिच्न होवे तौभी सर्वदा अभिच्न है अथवा मोक्षकालमेंही अभिच्न होवेहै? सर्वदा अभिच्न नहीं. सर्वदा भिच्न होवे तौभी आनंदादिक ऐश्वर्यवान है अथवा आनंदादिक रहित है ? आनंदादिक ऐश्वर्यवान होवे तौभी आनंदादिक गुण हैं अथवा ब्रह्मात्माका स्व- हत है इसतें आदिलेके तत्पदार्थाभिच्न त्वंपदार्थविष अनेकप्रकारका संशय है.

तैसें केवळ त्वंपदार्थगोचर संशयभी आत्मगोचर संशय है. आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा नहीं ? भिन्न कहें तौभी अणुह्नप है वा यध्य-मपिरमाण है वा विभुपरिमाण है? जो विभु कहें तौभी कर्ता है अथवा अकर्ता है ? अकर्ता कहें तौभी परस्पर भिन्न अनेक है अथवा एक है? इसरीविक अनेक संशय केवळ त्वंपदार्थगोचर हैं.

तैसें केवल तत्पदार्थगोचरभी अनेक प्रकारके संशय हैं.वैकुंठादिक-लोकविशेषवासी ईश्वर पारिच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवसहित शरीर है अथवा शरीररहित विभु है ? जो शरीररहित विभु कहैं तौभी परमाणुआदिक सापेक्ष जगवका कर्ता है अथवा निरपेक्ष कर्ता है? परमाणु आदिकनिरपेक्ष कर्ता कहें तौभी केवल कर्ताहै अथवा अभिन्न निमित्तोपादानरूप कर्ताहै? जो अभिन्न निमित्तोपादान कहें तौभी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कर्ता होनेतें विषम-कारितादिक दोषवाला है अथवा प्राणिकर्म सापेक्ष कर्ता होनेतें विषमकारि-तादिक दोषरहित है? इसतें आदि अनेकप्रकारके तत्पदार्थगोन्वरसंशय हैं, सो सकल संशय प्रमेयसंशय कहियेहैं, तिनकी निवृत्ति मननर्से होवैहै. शारीरकके दितीयाध्यायके अध्ययनसें वा अवणतें मनन सिद्ध होवेहै, तासें प्रमेयसंशयकी निवृत्ति होवेहै.

ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशयभी प्रमेयसंशय है.का-हेतेंं? प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहेंहें, ज्ञानसाधन मोक्षसाधनभी प्रमाके विषय होनेतें प्रमेय है, यातें ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशयभी प्रमेय संशय है, वाकी निवृत्ति शारीरकके तृतीय अध्यायसें होवेहें.

तैसें मोक्षके स्वरूपका संशयभी प्रमेयसंशय है ताकी निवृत्ति शारीरकके चतुर्थाध्यायसें होवेहे. ययपि शारीरकके चतुर्थाध्यायमें प्रथम साधनवि-चारही है उत्तर फळविचार हैं, मोक्षकूं फळ कहेंहें, तथापि चतुर्थाध्यायमें साधनविचार जितनेमें है उतने चतुर्थाध्यायसहित तृतीयाध्यायसें साधनसंशासकी निवृत्ति होवेहे. शिष्ट चतुर्थाध्यायसें फळसंशयकी निवृत्ति होवेहें.

## निश्चयह्रपञ्चमज्ञानका लक्षण ॥ ६॥

संशयनिश्वयभेदसें अमज्ञान दो प्रकारका है. संशयभमका निरूपण किया; अब निश्चयअम कहें हैं:—संशयसें भिन्नज्ञानकूं निश्चय कहें हैं. शुक्तिका शुक्तित्वरूपसें यथार्थज्ञान औ शुक्तिका रजतत्वरूपतें भम ज्ञान दोनूं संशयतें भिन्नज्ञान होनेतें निश्चयरूप हैं. बाधित अर्थ विषयक जो संशयतें भिन्नज्ञान सो निश्चय है, शुक्तिमें रजतिनिश्चयका विषय रजत है सो बाधित है.काहेतें? संसारदशामें ही शुक्तिके ज्ञानतें रजतका बाध होवेहैं. असज्ञानिवना जाका बाध न होवे सो अबाधित कहिये हैं. औ मसज्ञानिवना ही शुक्तिआदिकनके ज्ञानतें जाका बाध होवे सो बाधित

कहियेहैं, अथवा प्रमाताके वाधविना जाका वाध नहीं होवे सो अवाधित कहियेहैं, अथवा प्रमाताके होनेतें जाका वाध होवे सो बाधित कहियेहें, अबाधित दो प्रकारका होवेहैं. एक तो सर्वदा अवाधित होवेहें दूसरा व्यावहारिक अवाधित होवे हैं. जिसका सर्वदा वाध नहीं होवे, ऐसा चेतन हैं; व्यवहार-दशमें वाथ नहीं होवे ऐसा अज्ञान औ महाभूत तथा भौतिक प्रपंच हैं. सुसादिक प्रातिभासिक हैं, तोभी बस्ज्ञानविना सुसादिकनका वाध होवे नहीं; यातें अवाधित हैं; तिनका ज्ञान भम नहीं तैसें बाधित अर्थभी दो प्रकारका होवेहें, एक तो व्यावहारिक पदार्थाविष्ण्य चेतनका विवर्त हैं, शुक्तिमें रजतव्यावहारिक पदार्थाविष्ण्य चेतनका विवर्त हैं, आ स्वप्नां अधित सुसरा प्रातिभासिक पदार्थाविष्ण्य चेतनका विवर्त हैं, औ स्वप्नों शुक्ति प्रतावहारिक पदार्थाविष्ण्य चेतनका विवर्त हैं, औ स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों शुक्ति प्रतीत होयके तामें रजतभम होवे तिस रजतका स्वप्नों हो स्वप्न के स्वप्न कि प्रतिभासिक है, इसरीतिसें बाधितपदार्थ दो प्रकारके हैं तिनका निश्चय कहिये अपिनश्चय कहिये है.

# अध्यासका लक्षण औ भेद ॥ ७ ॥

भगज्ञानमें शास्त्रकारनका अनेकथा वाद है. तिनके मतसें विलक्षण भाष्यकारने अमका असाधारण लक्षण कह्या है:—जैसा भगका स्वरूप अन्यशास्त्रवाले मानैहैं, तिसमें यह वश्यमाण लक्षण संभवे नहीं, यातें असाधारण है. अन्यसें असाधारणलक्षण कथनतें भाष्यकारका अन्या-भिमत भमके स्वरूपसें अस्वरस है. अधिष्ठानसें विषमसत्तावाला अवभास अध्यास कहियेहै, जहां शुक्तिमें रजतभग होवे तहां शुक्तिदेशमें रजत उपजे है, ताका ज्ञान औ तात्कालिक रजत इन दोनूंकूं सिद्धांतमें अवभास औ अध्यास कहेंहें अन्यशास्त्रनमें रजतकी उत्पत्ति मानें नहीं यह सवैसें विलक्षणता है. एक सत्त्वख्यातिवादमें रजतकी उत्पत्ति मानी है, ताके मतसें

भी विरुक्षणता आगे कहैंगे. ज्याकरणकी रीतिसे अध्यासपदके औ अव-भास पदके विषय औ ज्ञान दोनुं वाच्य हैं.

ं यातैं अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यासके भेदतैं अध्यास दो प्रकारका है, अर्थाध्यास अनेक प्रकारका है, कहूं केवल संबंधमात्रका अध्यास है, कहूं संबंधविशिष्ट संबंधीका अध्यास है, कहूं केवल धर्मका अध्यास है, कहूं धर्मविशिष्ट धर्मीका अध्यास है, कहूं अन्योन्याध्यास है, कहूं अन्यतराध्यास है अन्यतराध्यासभी दो प्रकारका है, एक आत्मामें अनात्माध्यास है दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है, इसरीतिसें अर्थाध्यास अनेक प्रकारका है, उक्त छक्षणका सर्वत्र समन्वय है तथाहि:-मुख्यसिद्धांतमें तौ सकल अध्यासका अधिष्ठान चेतन है. रज्जुमैं सर्प प्रतीत होनेतें तहांभी इदमा-कार वृत्त्पविच्छन्न चेतनसैं अभिन्ना रज्जुअविच्छन्न चेतनही सर्पका अविष्ठान है. रञ्जु अविष्ठान नहीं यह अर्थ विचारसागरमें स्पष्ट है. वहां चेतनकी परमार्थसत्ता है, अथवा ताकी उपाधि रज्जु न्यावहारिक होनेतें रज्जुअवच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सत्ता है ते दोनूं प्रकारसे सर्प औ ताके ज्ञानकी प्रातिभासिक सत्ता होनेतें अधिष्ठानकी सत्तासे विषय-सत्तावाळा अवभास सर्प औ ताका ज्ञान है, यातें दोनूंकूं अध्यास औ अवभास कहें हैं. ज्ञान औ ज्ञानके विषयकूं अवभास कहे हैं इसरीतिसे सर्वत्र अध्यासका अधिष्ठान चेतन कहैं तब तौ अधिष्ठानकी परमार्थसत्ता औ अध्यस्तकी प्रातिभासिकसत्ता होनेतें विषयसत्तापाला अवभास कहिये ज्ञान औ ताका विषय स्पष्टही हैं; औ रजतका अधि-ष्ठान शुक्ति है, यह ब्यवहार छोकमें होनेहै, यातें अवच्छेदकतासंबंधसें शुक्ति-भी रजतका आश्रय है, काहतैं १ चेतनमें रजतकी अधिष्ठानताका अवच्छे-दक शुक्ति होनेतें तामें रजतका अवच्छेदकता संबंध है, अवच्छेदकता संबंधसें शुक्तिकं रजतका अधिष्ठान कहैं तो शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्रातिभात्तिक सत्ता है, यातेंभी अधिष्ठानसें विषमसत्ता है, इसरीतिसें सर्व अध्या सोंमैं आरोपितसें अधिष्टानकी विषयसत्ता है. जा पदार्थमें आधारता अतीत

होवै सो अधिष्ठान कहियेहै यह आधारता परमार्थसें होवे अथवा आरो-पित होवे, औ परमार्थसें आधार होवे सो अधिष्ठान कहियेहै, ऐसा आग्रह या प्रसंगमें नहीं है. काहेतें? जैसें आत्मामें अनात्माका अध्यास है, तैसें अना-त्मामें आत्माका, अध्यास है, औ अनात्मामें परमार्थसें आत्माकी आधारता है नहीं किंतु आरोपित आधारता है, यातें अधारमात्रकूं या प्रसंगमें अधि-ष्ठान कहेंहें. जहां अनात्मामें आत्माका अध्यास है तहां अधिष्ठान अनात्मा है, ताकी व्यावहारिक सत्ता है औ आत्माकी पारमार्थिक सत्ता है, यातें अधिष्ठानसें विषम सत्तावाळा अवभास है.

# अन्योन्याध्यासमें शंकासमाधान ॥ ८॥

यद्यपि आत्माका अधिष्ठान अनात्मा है या कहनेसे आत्मा आरोपित है यह सिद्ध होने है. जो आरोपित होने सो कल्पित होने है, यातें आत्माशी कल्पित होनेगां, यातें अनात्मामें आत्माका अध्यास है यह कहना संभने नहीं, तथापि भाष्यकारनें शारीरकके आरंभमें आत्मा अनात्माका अन्योन्याध्यास कहा है, यातें अनात्मामें आत्माक अध्यासका निषेध तो बनें नहीं, परस्पर अध्यासकू अन्योन्याध्यास कहा , यातें अनात्मामें आत्मा-ध्यास मानिक उक्तरांकाका समाधान कहा चाहिये.

सी समाधान इसरीतिसे है: — अध्यास दोप्रकारका होतेहै, एक तो स्पर्कराध्यास होते है दूसरा संसर्गाध्यास होतेहैं. जा पदार्थका स्वरूप अनिर्व-चनीय उपजे ताकूं स्वरूपाध्यास कहेंहें, जैसे शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है जो आत्मामें अहंकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास है, तैसे जा पदार्थका स्वरूप तो प्रथम सिद्ध होते व्यावहारिक होते अथवा पारमार्थिक होते, औ अनिर्वचनीयसंबंध उपजे सो संसर्गाध्यास कहिये हैं जैसे मुखसें दर्पणका उक्त रीतिसें कोई संबंध है नहीं औ दोनूं पदार्थ व्यावहारिक हैं, तहां दर्पणमें मुसका संबंध प्रतीत होते है, यातें अनिर्वचनीयसम्बन्ध उपजेहे तैसें रक्त वस्नमें "रक्तः पटः" यह प्रतीति होते है

रक्तरूपवाळा पट है.या प्रतीतिसैं रक्तरूपवाळे पदार्थका पटमैं तादात्म्यसंवधं भारी है औ रकक्षपवाला कुमुंभद्रव्य है, यातैं रक्तक्षपवत्का तादात्म्य कुसुम्भद्रव्यमें है पटमें नहीं. इसरीतिसें रक्तरूपवत् कुसुम्भद्रव्य औ पट तौ व्यावहारिक हैं, तिनका तादात्म्यसंबंध अनिर्वचनीय उपजे है. तैसें ''छोहितः स्फटिकः''या प्रतीतिसैं छोहितका तादात्म्यसंबंध स्फटिकमैं भासे है, औ छोहितका तादात्म्य पुष्पमैं है स्फटिकमैं नहीं. रक्तस्पनाछेकुं लोहित कहेंहैं. रक्तसपवाला पुष्प है स्फटिक नहीं; यातें स्फटिकमैं अनिन चनीयतादात्म्यसंबंघ लोहितका उपजे हैं; इसरीतिसें अनेक स्थानोंमें संबंधी तौ व्यावहारिक है. तिनके संबंधनके ज्ञान अनिवेचनीय उपजैं हैं. तिनकूं संसर्गाध्यास कहेंहैं, तैसे चेतनका अहंकारमें अध्यास नहीं; किंतु चेतन तौ पारमाधिक है, ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है, आत्मता-चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवेहै; यातें आत्माका तादारम्य चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवेहै;यातें आत्मचेतनका तादातम्यसंबंध अहंकारमें अनिर्वचनीय है, अथवा आत्मवृत्ति तादात्म्यका अहंकारमें अनिर्वचनीय संबंध है. याते चेतन कल्पित नहीं किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध - कल्पित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है. यद्यपि अद्रैतग्रंथनमें उक्त उदाहरणोंमें अन्यथास्याति कही है, तथापि ब्रह्मविद्या-भरणमें उक्तरीतिसें सारे अनिवैचनीयल्याति मानिकै निर्वाह करचा है, अन्यथारुयाति प्रसिद्ध नहीं; औ विचारसागरमैं तथा इस बंथमैंभी पूर्व यह लिख्या है,जहां अधिष्ठानसैं आरोप्यका संबंध होवै तहां अन्यथाख्याति है; सो यंथांतरकी रीतिसें छिल्या है औ अधिष्ठानसें आरोप्यका संबंध होवें तहां अन्यथारुवातिकाही आबह होवें तौ अहंकारमैंभी चेतनका तादात्म्य 🔿 अन्यथाल्यातिसें प्रतीत होने है या कहनेमें कोई बाधक नहीं; इसरीतिसें जहां पारमाधिक पदार्थका अभाव हुयां तिसकी जहां प्रतीति होवै तहां पारमार्थिक पदार्थका तौ ब्यावहारिक पदार्थमें अनिवेचनीय संबंध उपजे है औ ताका अनिर्वचनीयही ज्ञान उपजे है. औ व्यावहारिक पदार्थका

अभाव हुयां जहां प्रतिति होवे तहां अनिर्वचनीयही और संबंधी उपजे हैं; और संबंधीका अनिर्वचनीय ज्ञान उपजे हैं, और कहूं संबंधमात्र और संबन्धीका अनिर्वचनीयज्ञान उपजे हैं. सारैही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता अनिर्वचनीयसत्ता है आत्माका अनात्मामें अध्यास होवे तहांभी अधिष्ठान अनात्मा ज्यावहारिक है औ अध्यस्त आत्मा नहीं किंतु. आत्माका संबन्ध अनात्मामें अध्यस्त है, यातें अनिर्वचनीय है.

अनात्मामें अध्यस्त आत्माकी परमार्थसत्ताविषे तात्पर्य ॥ ९ ॥ 🔎

औ पूर्व यह कह्याहै, अनात्मामें आत्माध्यास होवे तहां अध्यस्तकी परमार्थ सत्ता होनेतें विपमंसत्ता है, औ बसविद्याभरणमें उक्त स्थळमें अध्य-स्तकी परमार्थ सत्ताही कहीहै, ताका यह तात्पर्य है:-शुद्धपदार्थसैं विशिष्ट भिन्न होने है, यातें अनात्मामें आत्माके संबन्धका अध्यास कह्या तहां संबन्धविशिष्ट आत्माकाही अध्यास है, औं स्वरूपसें आत्मा सत्य है, यातें अध्यस्तकी परमार्थमत्ता स्वह्नपदृष्टिमें कहें हैं औ अध्यस्त कल्पित होवैहै, यातें अनात्मसंबन्धविशिष्ट कल्पित होवै तौभी शुद्ध कल्पित होवै नहीं. काहेतें ? शुद्धसें विशिष्टकूं भिन्न होनेतें विशिष्टकी कल्पितता शुद्धमें होवै नहीं, औ केवल आत्मसंबन्धके अध्यास कहनेतें संबन्धविशिष्ट आ-त्माका अध्यास कहना औ अध्यस्तकी परमार्थसत्ता कहनाही श्रेष्ठ है. काहेतें १ केवळसंबन्धका अध्यास कहें तो अधिष्ठानकी आरोपितसें विष मसत्ता संभवे नहीं. काहेतें ? आत्माका संवन्ध अन्तः करणमें अध्यस्त है औं स्फुरणरूपचेतनका तादात्म्यसंबंध घटादिकनमें अध्यस्त है. काहेतें ? '' घट: स्फुरति '' यह व्यवहार घटमें स्फुरणसंबंधसें प्रतीत होवैहै. चेतनके संबंधके अधिष्ठान अंतःकरण औ घटादिक व्यावहारिक हैं; तिनमें चेतनका संबंधभी व्यावहारिक है. प्रातिभासिक नहीं, चेतनका संबंध प्रातिमासिक होंवे तो ब्रह्मज्ञानसें विना बांध हुया चाहिये औ बाध होने नहीं, यातें आत्मसंबंधकी औ अधिष्ठान अनात्माकी व्यावहारिक

सत्ता होनेतें विषमसत्ता नहीं होनेतें अध्यासका छक्षण संभवे नहीं यातें संबन्धविशिष्ट आत्माका अनात्मामें अध्यास है जो विशेष्य भागकी परमार्थ सत्ता होनेतें विशिष्टकी परमार्थ सत्ता है. अधिष्ठानकी ज्यावारिक सत्ता है; यातें दोनुंकी विषमसत्ता होनेतें अध्यासका छक्षण संभवे
. है, औ स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी है ताकी स्वरूपसें पारमार्थिक सत्ता है, जो पदार्थनकी प्रातिभासिक सत्ता है यातें अधिष्ठानतें विषमसत्ता होनेतें अध्यासका छक्षण संभवे है.

यद्यपि सत्तास्वरूप चेतन है,ताका भेद कहना संभवे नहीं,तथापि चेत-नस्वरूपसत्तासें सत्ता नाम भिन्न पदार्थ है,तामें उत्कर्ष अपकर्ष हैं ताके पार-मार्थिक ज्यावहारिक प्रातिमासिक तीनि भेद हैं. प्रातिमासिकमेंनी उत्कर्षा-पकर्ष हैं.स्वप्नमें कितने पदार्थ प्रतीत होवेंहें,तिनका स्वप्नमें ही बाध होवेहै. जिनका जायतमें बाध होवे तिनमें स्वप्नमें बाधितपदार्थनकी अपकृष्टसत्ता है, इसरीतिसें चेतनस्वरूपसत्तासें भिन्नसत्ताका स्वरूप श्रुतिमें छिष्याहै "सत्यस्य सत्यं प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यमिति" औ रजतकी सत्तासें शुक्तिकी सत्ता उत्कृष्ट है यह सर्वकूं अनुभव होवे है, यातें उत्कर्षापकर्ष-वाली सत्ता चेतनसें भिन्न है, इसरीतिसें अध्यासका छक्षण कह्या.

#### अध्यासका अन्यलक्षण ॥ १० ॥

और अध्यासका अन्यलक्षण यह हैं:—अपने अभावके अधिकरणमें आभासकूं अध्यास कहेंहैं. शुक्तिमें रजतका पारमार्थिक औ व्यावहारिक अभाव है औ रजत अनिर्वचनीय है, यातें रजताभावका अधिकरण जो शुक्ति तामें रजतकी प्रतीति औ ताका विषय होनेतें रजतावभास है, यातें अध्यास है. इसरीतिसें कल्पितके अधिकरणमें कल्पितका अभाव होनेतें सारे अध्यासमें यह लक्षण संभवे है.

एक अधिकरणमें भावाभावके विरोधका शंका औ समाधान ११॥ ययपि एक अधिकरणमें भावाभावका विरोध होवेहै. संयोग औ ताका

अभावभी एक अधिकरणमें मूळादिक देशके भेदसें रहेंहें एक देशमें रहें नहीं; यातें एक अधिकरणमें भावाभाव संभव नहीं, तथापि पदार्थनका विरोध अनुभवके अनुसार कहियेहैं. केवल भावाभावका विरोध नहीं है, किंतु घटत्व पटत्व दोनूं भाव हैं, एक अधिकरणमें रहे नहीं तिनका विरोध है, औं इव्यत्व घटत्वका विरोध नहीं, तैसे घटके अधिकरण भूतलमें अतीत कालविशिष्ट घटका अभाव है, यातें शुद्ध घटाभावतें घटका विरोध है:विशि-ष्टचटाभावतें घटका विरोध नहीं; तैसें संयोगसंबंधतें घटवाछे भूतलमें समवा-यसंवंधाविच्छन्न घटाभाव है, तासें घटका विरोध नहीं. तैसें समानसत्तावाले प्रतियोगी अभाव एक अधिकरणमें रहै नहीं; विषम सत्तावाळे प्रतियोगीका अभावसें विरोध नहीं;कल्पितके अभावकी पारमार्थिक सत्ता है अथवा व्याव-हारिक सत्ता है. कल्पितकी प्रतिभासिक सत्ता है यातें विरोध नहीं जहां शुक्तिमें रजवन्नम होये तहां व्यावहारिक रजत है नहीं, यातें रजतका व्याव-हारिक अभाव है. औ पारमार्थिक रजत ती कहूं भी नहीं होनेतें रजतका पारमार्थिक अभाव केवलान्वयी है, यातें शुक्तिमें रजतका पारमार्थिक अभावभी है औ अनिर्वचनीय रजत औ ताका ज्ञान एककालमें उपजै है, औ एक कालमें दोनूंका नाश होवेहै; यातें रजत पातिभासिक है. पती-तिकालमें जाकी सत्ता होने प्रतीतिश्रन्यकालमें होने नहीं ताकुं प्रातिभा-सिक कहेंहैं. इसरीतिसे भगज्ञान औ ताके विषय अनिर्वचनीय उपजें हैं. सत् असत्सें विछक्षणकूं अनिवेचनीय कहैंहैं. औ ताका अभाव व्याव-हारिक है, यातें प्रतियोगी अभावका परस्पर विरोध नहीं व्यावहारिक अभावका व्यावहारिक प्रतियोगीसें विरोध है.

## अध्यासके प्रसंगमें च्यारि शंका ॥ १२ ॥

या प्रसंगमें च्यारि शंका होवेहें. स्वप्नपंचका अधिष्ठान साक्षी है यह पूर्व कहाा सो संभवे नहीं. काहेतें ? जिस अधिष्ठानमें जो आरोपित होवे तिस अधिष्ठानसें संबद्ध प्रतीत होवेहे जैसें शुक्तिमें आरोपित रजत है सो "हर्द रजतम्'' इस रीतिसें शुक्तिकी इदंतासें संबद्ध प्रतीत होवे हैं, आत्मामें कर्तृत्वादिक आरोपित हैं सो "अहं कर्तां" इसरीतिसें संबद्ध प्रतीत होवें हैं। तेंसें स्वप्तके गजादिक साक्षीमें आरोपित होवें तो "अहंगजः मिय गजां" इसरीतिसें साक्षीसें संबद्ध गजादिक प्रतीत हुये चाहियें.

औ दूसरी शंका यह है:—शुक्तिमें रजताभाव न्यावहारिक है औ पारमार्थिक है, यह पूर्व कहाा सो संभवे नहीं. काहेतें ? अद्रैतवादमें एक चेतनही पारमार्थिक हैतासें भिन्नकूं पारमार्थिक मानें तो अद्रैतवादकी हानि होवेगी. पारमार्थिक रजत है नहीं, यातें पारमार्थिक रजतका अभाव है यह कहना तो संभवे है, औ पारमार्थिक अभाव है यह कहना संभवें नहीं.

तृतीय शंका यह है:—शुक्तिमें अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्ति नाश होनेहै, यह पूर्व कहा। सो संभने नहीं. काहेतें ? जो रजतके उत्पत्ति नाश होनें तो पटके उत्पत्तिनाशकी नाई रजतकी उत्पत्तिनाश प्रतीत हुये चाहियें. जैसें घटकी उत्पत्ति होनें तन घट उपजे हैं इसरीतिसें घटकी उत्पत्ति प्रतीव होने हैं औ घटका नाश होनेहैं, तन घटका नाश हुया इसरीतिसें घटका नाश प्रतीत होनेंहैं, तैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होने तन रजतकी उत्पत्ति हुई इसरीतिसें उत्पत्ति प्रतीत हुई चाहिये औ रजतका ज्ञानसें नाश होने तन रजतका शुक्तिदेशमें नाश हुया. इसरीतिसें नाश प्रतीत हुया चाहिये. औ शुक्तिमें केनल रजत प्रतीत होनेंहैं ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होनें नहीं, यातें शाह्मांतरकी रीतिसें अन्यथाल्याति आदिक ही समीचीन हैं अनिर्वे; चनीयल्याति संभने नहीं.

चतुर्थ शंका यह है:—सत् असत्तसें विरुक्षण अनिर्वचनीय रजतादिक उपजेंहें यह पूर्व कह्या सो सर्वथा असंगत है. सत्तसें विरुक्षण असत होवेहें औ असत्तसें विरुक्षण सत्त होवेहें. सत्तसें विरुक्षणता है औ असत नहीं यह कथन विरुद्ध है, तैसें असत्तसें विरुक्षण है औ सत् नहीं यह कथनभी विरुद्ध है ये च्यारि शंका है.

# वृत्तिभेद ल्याति और स्वतः प्रमात्व नि ०-४० ७. ( २२९)

## उक्तच्यारि शंकाकं समाधान ॥ १३॥

तिनके क्रमतें ये समाधान हैं:-साक्षीमें स्वप्नअध्यास होवे ती ''अहं गजः, मिय गजः"ऐसी प्रतीति हुई चाहिये.या शंकाका यह समाधान हैः पूर्व अनुभवजनित संस्कारसे अध्यास होवेहै. जैसा पूर्व अनुभव होवे तैसाही संस्कार होवे है, औ संस्कारके समान अध्यास होवेहै. सर्व अध्या-सोंका उपादानकारण तौ अविया समान है;परंतु निमित्तकारण पूर्वानुभवजन्य संस्कार है, सो विलक्षण है. जैसा अनुभवजन्यसंस्कार होवे तैसाही अविद्याका परिणाम होवेहै, जिसपदार्थका अहमाकारज्ञानजन्य संस्कार सहित अविद्या होनै तिसपदार्थका अहमाकार अविचाका परिणामरूप अध्यास होनै है. जिसका ममताकार अनुभवजन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै तिस पदार्थका ममताकार अविचाका परिणामरूप अध्यास होवैहै. जिस पदार्थका इद-माकार अनुभवजन्य संस्कारसहित अविद्या होवै तिसपदार्थका इदमाकार अविद्याका परिणामरूप अध्यास होवे है. स्वप्नके गजादिकनका पूर्व अनु-भव इदमाकारही हुया है; अहमाकारादिक अनुभव हुया नहीं; याबैं अनु-भवजन्यसंस्कारभी गजादिगोचर इदमाकारही होवेहै, यातें "अयं गजः" ऐसी प्रतीति होवैहै, "मयि गंजः, अहं गजः" ऐसी प्रतीति होवै नहीं. सं-स्कार अनुमेय है, कार्यके अनुकूछ संस्कारकी अनुमिति होवेहै, संस्कार-जनक पूर्वे अनुभवभी अध्यासहत्प है, ताका जनक संस्कारमी इदमाका-रही होवेहै, औ अध्यासप्रवाह अनादि है यातें प्रथम अनुभवके इदमाका-रतामें कोई हेतु नहीं यह शंका संभवे नहीं काहेतें ? अनादिपक्षमें कोई 🜊 अनुभव प्रथम नहीं, पूर्वपूर्वसैं उत्तर सारे अनुभव हैं

औ अभावकूं पारमाधिक मानें तो अद्देतकी हानि होवेगी; या द्विती-यशंकाका यह समाधान है:—सकल पदार्थ सिखांतमें कल्पित हैं, तिन-का अभाव पारमाधिक है, सो बहारूप है, यह भाष्यकारकूं संमत हैं; यामें युक्ति आगे कहेंगे, इसकारणतें अद्देतकी हानि नहीं.

ं औ शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति मानें तो उत्पत्तिकी प्रतीति हुई चाहिये याका यह समाधान है:-शुक्तिमें तादात्म्यसंबन्धसं रजत अध्यस्त है औं शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है; यातें "इदं रजतम्" इसरीतिसैं रजत प्रतीत होंचे है. जैसें शुक्तिके इदंताका संवन्ध रजतमें अध्यस्त है, तैसैं शुक्तिमें पाक्सिद्धत्व धर्म है, रजतप्रतीतिकालवें प्रथम सिंदक्ं प्राक्सिद्ध कहैं हैं. रजतप्रतीतिकालतें प्रथम सिंद्ध शुक्ति है, इसरीतिसें शुक्तिमें पाक्सिख्त धर्म है ताके संबन्धका अध्यासभी रजतमें होवैहै, इसीवास्तै ''इदानीं रजतम्" यह प्रतीति नहीं होवैहै, ''प्राग्जातं रजतं पश्यामि" यह प्रतीति होवेहै, या प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है सो रजतमें है नहीं, किंतु रजतमें इदानीजातत्व है औ प्राग्जातत्व रुजतमें प्रतीत होवेंहे. तहां रजतमें अनिवेचनीय पाग्जातत्वकी उत्पत्ति मानें तौ गौरव होवैहै, शुक्तिके पागुजातत्वकी रजतमें प्रतीति मानें तो अन्यथा-ख्याति माननी होनेहै औ ऐसे स्थानमें अन्यथाख्यातिकू मानें भी हैं, तथापि शुक्तिके पाक्सिद्धत्वधर्मका अनिर्वचनीय संबन्ध रजतमें उपजेहे, यह पक्ष समीचीन है. इसरीतिसैं शुक्तिके पाक्सिचत्वके संबन्धकी प्रतीतिसैं उत्पत्ति मतीतिका मतिबंध होवे है. काइतें ? प्राक्सिस्ता औ वर्तमान **उत्पत्ति दोनूं परस्पर विरोधि हैं. जहां प्राक्**सिस्ता होवे तहां अतीत उत्पत्ति होवेहे. वर्तमान उत्पत्ति होवे तहां प्राक्सिखता होवे नहीं, इसरीविसें शुक्तिवृत्ति प्राक्सिद्धत्वके संबन्धकी प्रतीविसें उत्पत्ति प्रतीविका प्रतिबन्ध होनेतें रजदकी उत्पत्तिहुयेभी उत्पत्तिकी प्रतीति होवे नहीं औं जो कहा रजत्का नाश होवें तो ताकी प्रतीति हुई चाहिये, ताका यह समाघान है:-अधिष्ठानका ज्ञान होवै तब रजतका नाश होवै हैं सो अधिष्ठानज्ञानतें रजतका बाध निश्वय होवें हैं; शुक्तिमें कालत्रयमें रजत नहीं इस निश्चयकू बाध कहैं हैं, ऐसा निश्चय नाश प्रतीतिका विरोधी है. काहेतें ? नाशमें प्रतियोगी कारण होने है औ नाधसें प्रति-योगीका सर्वदा अभाव भासेहै, जाका सर्वदा अभाव है ऐसा ज्ञान होवे

ताकी नाशबुद्धि संभवे नहीं किंवा जैसा घटादिकनका मुद्ररादिकनसें चूणीं-भावरूप नाश होवेहें तैसा कल्पितका नाश होवे नहीं; किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतें अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवेहें. अधिष्ठान-मात्रका अवशेपही अज्ञानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवेहें सो अधिष्ठान शुक्ति है ताका अवशेपरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है; यातें रजतके नाशकी प्रतीति होवे नहीं यह कथन साहसतें है.

औ सत असत्से विलक्षण कथन विरुद्ध है. या चतुर्थ शंकाका यह समाधान है:—जो स्वह्मपरिहतंकु सिहलक्षण कहें औ विद्यमानस्वह्मपं असिहलक्षण कहें तो विरोध होवे. काहेतें?एकही पदार्थमें स्वह्मपरिहत्य औ स्वह्मपराहत्य समेवे नहीं, यार्ते सदसिहलक्षणका उक्त अर्थ नहीं, किंतु काल-त्रयमें जाका वाध नहीं होवे ताकूं सत्त कहें हैं, जाका वाध होवे सो सिहलक्षण किंदिय है.शशर्यंग वंध्यापुत्रकी नाई स्वह्मपहीनकूं असत कहें हैं तासें विलक्षण स्वह्मपदा होवे है, इसरीतिसें वाधके योग्यस्वह्मपता सदसिहलक्षण शब्दका अर्थ है. सिहलक्षण शब्दका वाध योग्य अर्थ है, स्वह्मपताला हता अर्थ असिहलक्षण शब्दका है.

पूर्व उक्त अध्यासके भेदका अनुवाद औ तामें उदाहरण ॥ १४ ॥

इसरीतिसें जहां भमज्ञान है तहां सारे अनिर्वचनीय पदार्थकी उत्पत्ति होवेहै, कहूं संबंधीकी उत्पत्ति होवे हैं. जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति हैं, औ रजतमें शुक्तिवृत्ति आ रजतमें शुक्तिवृत्ति तादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवे हैं, शुक्तिवृत्ति स्वतादात्म्यकी रजतमें अन्यथाल्याति नहीं, तैसें शुक्तिमें प्राक्सिन्दत्व धर्म है, ताके अनिर्वचनीय संबंधकी रजतमें उत्पत्ति होवेहै ताकीभी अन्यथाल्याति तहीं, इसरीतिमें अन्योन्याध्यासकाभी यह उदाहरण है, औ संबंधाध्यासका महीं, इसरीतिमें अन्योन्याध्यासकाभी यह उदाहरण है, औ अनिर्वचनीय यह उदाहरण है, संबंधीअध्यासकाभी यह उदाहरण है, औ अनिर्वचनीय वस्तुकी प्रतीतिकृतं ज्ञानाध्यास कहें हैं, औ ज्ञानके अनिर्वचनीयविषयकं वस्तुकी प्रतीतिकृतं ज्ञानाध्यास कहें हैं, औ ज्ञानके अनिर्वचनीयविषयकं

अर्थाध्यास कहें हैं; यातें ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका भी यह उदाहरण है; औ रजतत्वधमैविशिष्ट रजतका शुक्तिमैं अध्यास है, याते धर्मी अध्यासकाभी यह उदाहरण है, जहां अन्योन्याध्यास होने तहां दोनूंका परस्पर स्वरूपसें अध्यास नहीं होवे है, किंतु आरोपितका स्वरूपसें अध्यास होवे है औ सत्यव-स्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त होवै है संबंधाध्यासमी दो प्रकारका होवै है, कहूं धर्मके संबंधका अध्यास होवे है. जैसे उक्त उदाहरणमें शुक्तिवृत्ति इदंताक्रप धर्मके संबंधका रजतमें अध्यास है औ "रक्तः पटः" या स्थानमें कुमुंभवृत्ति रक्तरूप धर्मके संबंधका पटमें अध्यास है, औ दर्पणमें मुलके संबंधका अध्यास होवेहै, अंतःकरणका आत्मामें स्वरूपसे अध्यास है, औ अंत:करणमें आत्माका स्वरूपसें अध्यास नहीं; किंतु आत्मसंबंधका अध्यास होनेतें आत्माका संसर्गाध्यास है, ज्ञानस्वरूप आत्मा है अंतः-करण नहीं; औ ज्ञानका संबंध अंतःकरणमें प्रतीत होवे है, यातें आत्माके संबंधका अंतःकरणमें अध्यास है, तैसें "घटः स्फुरति,पटः स्फुरति"इसरीतिसें रफुरणसंबंध सब पदार्थनमें प्रतीत होते है, यातें आत्मसंबंधका निखिलपदा-र्थनमें अध्यास है, आत्मामें काणत्वादिक इंदिय धर्म प्रतीत होवें हैं, यातें काणत्वादिक धर्मनका आत्मामें अध्यास है औ इंद्रियनका आत्मामें तादातम्य अध्यास नहीं है; काहेतें ? "अहं काणः" ऐसी प्रतीति होनेहैं. औ "अहं नेत्रम्" ऐसी प्रतीति होने नहीं; यातें नेत्रधर्म काणत्वका आत्मामें अध्यास है; नेत्रका अध्यास नहीं. धर्माध्यासका उदाहरण है. यद्यपि नेत्रादिक निखिछ प्रपंचका अध्यास आत्मामें है, तथापि ब्रह्मचेतनमें समग्र प्रपंचका अध्यास निखिल प्रपंचका अध्यास नहीं, अविद्याका ऐसा अहुत महिमा है, एकही पदार्थका एक धर्मविशिष्टका अध्यास अपर धर्मविशिष्टका अध्यास होने नहीं. जैसे ब्राह्मणत्वादि धर्मविशिष्ट शरीरका आत्मामै तादात्म्याध्यास होवे है शरीरत्वविशिष्ट शरीरका अध्यास होवै नहीं. इसीवास्ते विवेकीभी ''ब्राह्मणोहम् मनुष्योहम्'' ऐसा व्यवहार करैंहै. औ "शरीरमहम्" ऐसा व्यवहार विवेकीका होवे नहीं, यातें अवि-

चाका अद्भुत महिमा होनेतें इंदियके अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिक धर्मनका अध्यास संभवे है; यह धर्माध्यासका उदाहरण है. अन्याश्रित - होने स्वतंत्र होने नहीं. ताकू धर्म कहेंहैं यातें, संबंधभी धर्मही है; ताका अध्यासभी धर्माध्यास ही है, परंतु धर्म दो प्रकारका होवेहै:-एक तौ प्रतियोगी अनुयोगीकी प्रतीतिके अधीन प्रतीतिका विषय होवैहै, औ कोई धर्म अनुयोगी मात्रकी प्रतीतिके अधीन प्रतीतिका विषय होबै है, औं कदाचित अनुयोगीकी प्रतीति विना केवल धर्मकीमी प्रतीति होवैहै, जैसें घटत्वादिकनकी प्रतीतिमें अनुयोगी मात्रकी प्रतीतिकी अपेक्षा है, औ घटत्व नित्य है इत्यादिवाक्यजन्य प्रतीतिमें अनुयोगी प्रतीतिकीभी अपेक्षा नहीं इसरीतिसें दो प्रकारका धर्म होनेहै, अनुयोगी प्रतियोगीकी प्रतीतिविना जाकी प्रतीति होवै नहीं. ऐसे धर्मकृं संबंध कहेंहैं औ घटत्वा-दिकनकूं केवल धर्म कहें हैं संबंध कहें नहीं; इसरीतिसें संबंधाध्यासभी धर्मा-ध्यासही है, उक्तरीतिसें सकलभमें दोनूं लक्षण संभवें हैं; अधिष्ठानसें विष-मसत्तावाला अवभास अध्यास कहियेहै. अथवा स्वभावांधिकरणमैं अवसास अध्यास कहियेहै, भ्रंमकालमें अनिर्वचनीय विषय औ वाका ज्ञान उपजे है, यातें दोनूं छक्षण अध्यासके संभवे हैं, परंतु परोक्ष अपरोक्ष भेदसें श्रम दो प्रकारका है:-अपरोक्ष भमके उदाहरण तौ कहे औ जहां विह्नशुन्य देशमें विह्नका अनुमितिज्ञान होनै सो परोक्ष श्रम है, सो इसुरीतिसें होंने है:--महानसत्व विक्षका व्याप्य नहीं है औ महानसमें बारंबार विह्नदेशके महानसत्वका व्याप्यवाभम होय जावै, वहां विह्नश्चन्य-्कालमें ऐसा अनुमान होने ''इदं महानसं विह्नमृत्, महानसत्वात्, पूर्व-दृष्टमहानस्वत्" इसरीतिसैं महानसमैं विह्नका अनुमितिरूप अमज्ञान होवे है औ विप्रलंभक वाक्यसें विहका शब्दभन होवेहै सो दोनुं परोक्ष ज्ञान हैं. जहां परोक्षक्रम होने तहां अनिर्वचनीय विषयकी उत्पत्ति मानी नहीं; किंतु तिस देशमें असत वहिकी प्रतीति होवेंहै, यातें अध्यासलक्षणका

छक्ष्य तौ परोक्षक्षम नहीं है. औ विद्धिक अभावाधिकरणमें विद्धिकी. प्रतीति होनेंतें स्वभावाधिकरणमें अवभास है, विषय औ ज्ञानकूं अवभास कहे हैं, विद्धिक अभावाधिकरणमें विद्धिका परोक्ष ज्ञानक्ष अवभास होनेंतें उक्त कि छक्षणकी यद्यपि अतिव्यापि होवेहें तथापि छक्षणमें अवभासपदसें अपरोक्ष ज्ञानका ग्रहण है, यार्ते परोक्षक्षमविषे अध्यासछक्षणकी अति व्यापि नहीं. जहां परोक्षक्षम होवे, तिसस्थानमें तो जिसरीतिसें नैयायिकादिक अन्यथाक्यात्यादिकनसें निर्वाह करें हैं, तासें विष्ठक्षण कहनेमें अहैतवादीका आग्रह नहीं है, अपरोक्ष क्षमिवेषे ही पारिभाषिक अध्यास विछक्षण मानें हैं. काहेतें? कर्तृत्वादिक अनर्थक्षम अपरोक्ष है, ताके स्वरूपमें ज्ञानिवद्येताके अर्थ अध्यासका निरूपण है, यातें अपरोक्ष क्षमक्ं ही दृष्टांतताके अर्थ अध्यासर्तापितपादनमें आग्रह है. परोक्ष क्षमिवेषे शास्रां- तरसें विछक्षणता कहनेमें प्रयोजन नहीं औ अपरोक्षक्षमिवेषे उक्तरीतिसें छक्षणका समन्वय होवेहे.

## सिद्धांतसंमतअनिर्वचनीय ख्यातिकी रीति सांप्रदायिकमत ॥ १५॥

सिद्धांतमें अनिर्वचनीय ख्याति है ताकी यह रीति है:—जहां रज्जु आदिकनमें सर्पादिक भम होवै तहां अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्या-सका हेतु हैं, यातें रज्जुका इदमाकार सामान्यज्ञान होवेहैं, सो सामान्यज्ञान दोषसिहत नेत्रजन्य दोषसिहत नेत्रजन्य इदमाकारक्रमाणसें उपजैहे यातें प्रमा है. तिस दोषसिहत नेत्रजन्य इदमाकारक्रमविद्धन्न चेतनस्थ अविधाका परिणाम सर्पज्ञान होवेहैं, ताक् ज्ञानाभास कहेंहें, दोषसिहत नेत्रका रज्जुसे संबंध हुयें अंतःकरण की इदमाकारकृति तो रज्जुदेशमें गई, यातें प्रमात्चेतन औ 'इदमविद्धन्न चेतनकी उपाधि एकदेशमें होनेतें प्रमात्चेतनसें इदमविद्धन्न चेतनको उपाधि एकदेशमें होनेतें प्रमात्चेतनसें इदमविद्धन्न चेतनको रज्जुका सामान्य इदंक्षप प्रस्थक्षहै औ प्रत्यक्ष विषयका इदमा-कार ज्ञानभी प्रत्यक्ष है जिस विषयका प्रमात्चेतनसें अभेद होवे सो विषय

# वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (२३५)

प्रत्यक्ष कहिये है. औ प्रत्यक्ष विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है, अथवा प्रमाण चेतनसें विषयचेतनका अभेदही ज्ञानके प्रत्यक्षत्वका प्रयोजन कहैं उक्तस्थ**टमें प्रमातृचेतनका अभेदही वृत्तिद्वारा हुया** है, यातैं वृत्तिरूप प्रमा-णचेतनका विषयचेतनसें अभेदभी अवाधित है. जैसें तडागजळका कुळीदारा केदारजल्में अभेद होवे. तहां कुळीजलकामी केदारजल्में अभेद होवे है इहां तडागजलसमान प्रमातृचेतन है, कुलीसमानवृत्ति औ कुलीजल-समान वृत्तिचेतन है, केदारसमान विषय औ केदारस्थजलसमान विषय-चेतन है. यद्यपि उक्त दृष्टांवसें विषयचेतनका तौ प्रमातृचेतनसें अभेद संभवे है, परंतु प्रमातृचेतनसें घटादिक विषयका अमेद संभवे नहीं. जैसे तडागजलसें कुलीद्वारा केदारजलका अभेद होवे है औ पार्थिवकेदारका तडागजलसैं अमेद होवे नहीं, यातें घटादिक विषयके प्रत्यक्षमें प्रमातृचेतनसें अमेद हेतु कह्या सो संभव नहीं. तथापि प्रमातृचेतनसें अभेद विषयके प्रत्यक्षत्वका हेतु है, या कहनेतें प्रमातृचेतनकी औ विषयकी एकता विवक्षित नहीं है, किंतु प्रमातृचेतनकी सत्तासें विषयकी पृथक् सत्ता नहीं होवे, किंतु प्रमा-तृचेतनकी सत्ताही जा विषयकी सत्ता होवें सो विषय प्रत्यक्ष होवेहै, यह अर्थ विवक्षित है. घटका अधिष्ठान घटाविच्छन्न चेतन है, रज्जुका अधिष्ठान रज्ज्ववच्छिन्न चेतन हैं, इसरीतिसैं सकल विषयनका अधिष्ठान विषयाविच्छन्नचेतन है औ अधिष्ठानकी सत्तासें पृथक् अध्यस्तकी सत्ता होवै नहीं, किंतु अधिष्ठानकी सत्ताही अध्यस्तकी सत्ता होवैहै, यातैं विषया-विच्छन्न चेतनकी सत्तासें विषयकी पृथक् सत्ता नहीं है. औं अन्तः-करणकी वृत्तिद्वारा प्रमातृचेतनका विषयचेतनसैं प्रमातृचेतनभी विषयचेतनसे अभिन्न हुवा विषयका अधिष्ठान होवैहै, यातें अपरोक्षवृत्तिके विषयका अधिष्ठान जो प्रमातृचेतन ताकी सत्तासैं विषयकी भिन्न सत्ताका अभाव ही प्रमातृचेतनसैं विषयका अभेद कहिये है. सो उक्तरीतिसें संभवे है, इसीवास्ते अपरोक्ष स्थलमें विषय देशमें वृत्तिका निर्ममन मान्य है. जैसें कुळीके संबंधविना तहागजळकी औ केदारजळकी एकता होवे नहीं. तैसें वृत्तिसंबन्धविना प्रमातृचेतन औ विष-यचेतनकी एकता होवे नहीं यांतें जैसें परोक्षज्ञानकाळमें प्रमातृचेतन औ विषयचेतनके भेदतें प्रमातृचेतनसें भिन्न सत्तावाळा विषय होनेतें प्रमातृ-चेतनसें अभिन्नसत्तावाळा विषय नहीं होवे हैं, तैसें वृत्तिके निर्ममनविना अपरोक्षज्ञानकाळमेंभी भिन्नसत्तावाळा विषय होवेगा यातें विषयदेशमें वृत्तिका निर्ममन मान्या है, इस रीतिसें "अयं सर्पः, इदं रजतम्" इत्या-दिक अपरोक्षभम ज्ञानकी उत्पत्ति होवे तहां भ्रमसें अव्यवहित पूर्व काळमें भ्रमका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवे सो प्रत्यक्षक्रपप्रमा होवेहैं, तिसतें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान उपजे हैं यह सांप्रदायिक मत है.

# इक्त अनिर्वचनीयख्यातिहृप अर्थमें शंका औ संक्षेप शारीरकका समाधान ॥ १६॥

परंतु अपरोक्ष प्रमासें अज्ञानकी निवृत्ति नियमतें होवेहें यह वार्ता अष्ट-मत्रकाशमें प्रतिपादन करेंगे। यातें रज्जुशुक्ति आदिकनकी इदमाकार अपरोक्ष प्रमासेंभी विषयचेतनके अज्ञानकी निवृत्ति हुयातें उपादानके अभावतें सर्पादिक औ तिनके ज्ञानकी उत्पत्ति संभवे नहीं.

याका समाधान संक्षेपशारीरकानुसारी इसरीतिसें कहें हैं:—इदमा-कार वृत्तिसें विषयके इदंअंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवेंहैं, औ रज्जुत्व-शुक्तित्वादिक विशेषअंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवें नहीं, औं रज्जुत्वशुक्ति-त्वादिक विशेष अंशके ज्ञानतेंही अध्यासकी निवृत्ति होनेतें विशेषअंशका अज्ञानही अध्यासका हेतु है. सामान्यअंशका अज्ञान अध्यासका हेतु नहीं जो सामान्यअंशका अज्ञानभी अध्यासका हेतु होवे तौ इदमाकार सामा-न्य ज्ञानसेंभी अध्यासकी निवृत्ति हुई चाहिये. काहेतें ? जिसके अज्ञानसें अम होवे तिसके ज्ञानसें नष्ट होवे है यह नियम है, यातें अंशकेइदम् अज्ञानकी अध्यासमें अपेक्षा नहीं, प्रत्युत इदमाकार नेत्रप्रमाकी अपरोक्ष अध्यासमें अपेक्षा है. काहेतें ? रज्जुआदिकनतें नेत्रका संयोग होने ती सर्पादिकनका अपरोक्षक्षम होने है, नेत्रके संयोगितिना होने नहीं, यातें नेत्रजन्य अपरोक्ष प्रमाद्धप अधिष्ठानका सामान्यज्ञानहीं अध्यासका हेतु है, तहां अन्य प्रकारसें तो सामान्यज्ञानका अध्यासमें उपयोग संभन्ने नहीं. अध्यासके उपादान अज्ञानका क्षोभ सामान्यज्ञानसें होनेहैं यह मानना चाहिये. इस रीतिसें अधिष्ठानके सामान्य ज्ञानकूं अध्यासमें कारणता होनेतें इदंताअंशका अज्ञान अध्यासका हेतु नहीं.

### कवितार्किकचकवर्त्तिनृसिंह भट्टोपाध्यायके मतका अनुवाद औ अनादर ॥ १०॥

औ किवतार्किकचक्र वर्ति नृसिंहमद्दोपाध्यायमें अधिष्ठानके सामान्यज्ञानन्तूं अध्यासमें हेतुताका निषेध कहा। है, औ अधिष्ठानसें नेत्रसंयोग हों वे तो सर्पादिक अध्यास होते नेत्रसंयोग नहीं होते तो सर्पादिक अध्यास होते नहीं. इसरीतिसें इन्द्रिय अधिष्ठानके संयोगके अन्वयन्यितरेकतें जो सामान्य ज्ञानकूं अध्यासकी कारणता पूर्व कही है तिस अन्वयन्यितरेकतें जो सामान्य ज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिख होते हैं. इदियसयोग जन्य सामान्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिख होते हैं. इदियसयोग जन्य सामान्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिख होते हैं. इदियसयोग जन्य सामान्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिख होते नहीं. काहेतें? अन्वय व्यतिरेकतें कारणताका निश्चय होते हैं, साक्षात्कारणता संभन्ने; जहां परंपरातें कारणता कल्पन अयोग्य हैं, यातें इदिय संयोगके अन्वयन्यतिरेकतें अध्यासमें इदिय अधिष्ठानके सयोगकूंदी साक्षात्कारणता उचित है. अधिष्ठानके समान्यज्ञानद्वारा इदियसंयोगकूं कारणता कहना उचित नहीं, जैसें अधिष्ठान हियसें अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकें अविद्यामें क्षोम मान्या है तैसें अधिष्ठान इदियकें संयोगतेंदी क्षोम मानना चाहिये. औ अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकं अध्यासमें हेतु नहीं नानें तौ अध्यासतें पूर्व इदमाकार अपरोक्षपमा होनेतें जो अज्ञान-हित्तकी शंका है औ समाधान है सोभी निर्मूछ होते हैं. यहमी अनुक्छ

छावब है. इसरीतिसें अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकी अध्यासमें कारणवाका निषेध कवि तार्किक चकवर्ती नृसिंहभद्षोपाध्यायने कहाा है सोभी अदै-तवादी है, तथापि सांप्रदायिक वचनतें ताकी उक्ति विरुद्ध है, यातें ताकी उक्तिका खंडन इसी प्रसंगमें विस्तारसें कहेंगे.

यातैं अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु होनेतें इदंताअंशके अज्ञानकी अध्यासमें अपेक्षा नहीं; इसीवास्तै संक्षेपशारीरकमें अधिष्ठान आधारका भेद कह्या है, सविलास अज्ञानका विषय अधिष्ठान कहिये है. कार्यकूं विलास कहेंहैं,सर्गादिक विलाससहित अज्ञानका विषय रज्जु आदि-क विशेषहर होनेतें सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु आदिक विशेषहर है, अध्यस्तमें अभिन्न होयकै जाका रुफुरण होवे सो आधार कहिये है. "अयं सर्पः, इदं रजतम्" इत्यादिक भ्रमप्रतीतिमें अध्यस्त सर्परजतादिकनतैं अभिन्न होयकै सामान्य इदंअंशका स्फुरण होनेतें सामान्य अंश आधार है यामत में अविष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होवेहै, या नियम-के स्थानमें आधार अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होते है, यह नियम है, जो अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता मानै तौ रज्जुशुक्ति आदिक विशेषहपर्कू अधिष्ठानता होनेतें ''रज्जुः सर्पः शुक्ती हपम्''ऐसा भग हुया चाहिये, औ सामान्य इदंअंशकू आधारता है अधिष्ठानता नहीं, यातें "अयं सर्पः इदं रजतम्" ऐसा भूम नहीं चाहिये, यातें विशेषअंशका अज्ञानही अध्यासका हेतु है, या मतमें आधार अध्यस्तकुं ही एक ज्ञान की विषयता माननी चाहिये.

अध्यासकी कारणतामें पंचपादिका विवरणकारका मत ॥ १८॥

औ पंचपादिकाविवरणकारके मतको अनुसारी तो यह कहें हैं:-आवरणविक्षेपभेदसें अज्ञानकी दो शक्ति हैं, आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञा-नांशका ज्ञानसें विरोध होनेतें नाश होवेहैं, विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका ज्ञानसें विरोध नहीं; यातें ज्ञानसें ताका नाश हो नहीं यह वार्ता अवश्य अंगीकरणीय है. अन्यथा जलप्रतिविवित वृक्षके ऊर्ध्वभागमें अधो-देशस्थत्व भम होवे तहां वृक्षका विशेपक्षपतें ज्ञानहुयेभी ऊर्ध्वभागमें अधो-देशस्थत्व अध्यासकी निवृत्ति होवे नहीं, तैसें जीवन्युक्त विद्यानकं ब्रह्मात्मका विशेपक्षपतें ज्ञानहुयेभी अंतःकरणादिक्षप विशेपक्षपतें अज्ञान तो कहना संभये नहीं. विशेषशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे नहीं. आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशकीही ज्ञानसें निवृत्ति होवे है, यही समाधान है. तैसें रज्जुशुक्ति आदिकनके सामान्यज्ञानतें इदंअंशके आव-रणका हेतु अज्ञानांशका नाश होवे है, औ सपरजतादिक विशेष हेतु अज्ञानांशका नाश होवे नहीं; यातें इदमाकार सामान्यज्ञान हुयेभी सर्पादिक विशेषका हेतु इदंअंशका अज्ञानभी संभवे है. इस रीतिसें इदमाकार सामान्यज्ञान हुयेभी सर्पादिक विशेषका हेतु इदंअंशका अज्ञानभी संभवे है. इस रीतिसें इदमाकार सामान्यज्ञान हुयेभी सविलास अज्ञानका विषय रज्जु आदिक सामान्य अंश संभवें हैं, यातें अधिष्ठानताका इदंअंशमें संभव होनेतें अधिष्ठान अध्यस्तकं एक ज्ञानकी विषयता संप्रदायसे प्राप्त है ताकाभी विरोध नहीं.

### पंचपादिका औ संक्षेपशारीरकके मतकी विलक्षणता औ तामैं रहस्य ॥ १९॥

संक्षेपशारीरककी रीतिमें विशेष अंशमें अधिष्ठानता है सामान्यअंशमें अधिष्ठानता नहीं, जो विशेष अंशमें आषारता नहीं, या मतमें सामान्य अंशमें अधिष्ठानता है, इतना मेर है. जो विशेष अंशमें आधारताका अभाव इसमतमें भी समान है. काहेतें? अध्यस्तें अभिन्न होयके पतीत होने सो आधार कहियहे. ''रज्जुः सर्पः'' इसरीतिमें जो प्रतीति होने तो अध्यस्तमें अभिन्न होयके विशेष अंश प्रतीति होने, उक्त रीतिमें पतीत होने नहीं यातें विशेष अंश प्रतीति होने, उक्त रीतिमें प्रतीत होने नहीं यातें विशेष अंश प्रतीति होने अध्यस्तमें इदंत्वक्षपतें रज्जुमें औ शुक्तिन प्रमाणजन्यज्ञानकी प्रमेयता है औ रज्जुत्वक्षपतें तथा शुक्तित्वक्षपतें प्रमेयताके अभावतें अज्ञातत्व होनेतें सर्प औ रजतकी अधिष्ठानता है.

औ द्वितीय पक्षमें आवरणशक्ति विरोधित्रमाकी विषयतारूप प्रमेयता इदंत्वरूपतें है तथापि विक्षेपशक्तिवाले अज्ञानकी विषयता ज्ञातमेंभी संभवें है यातें इदंत्वरूपतें ही रजतादिकनकी अधिष्ठानता है.

या स्थानमें यह रहस्य है:-अज्ञानकत आवरण चेतनमें होवेहै औ स्व-भावसें आवृतरूप जन्मांधके समान जडपदार्थनमें अज्ञानस्रत आवरणका अंगीकार नहीं, तैसें प्रमाणजन्यज्ञानकी विषयताहर प्रमेयताभी चेतनमें है घटादिक जडपदार्थनमें आवरण होवे तो ताकी निवृत्तिके अर्थ प्रमेयताका अंगीकार होवे, चेतनमें अज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता होनेतें चेतनमेंही ज्ञातता औ प्रमेयता है, तैसे सकल अध्यासका अधिष्ठानभी चेतन है. जड पदार्थ आप अध्यस्त हैं, अन्यके अधिष्ठान संभवें नहीं; यातें रज्जुशुक्ति आदिकनमें अज्ञातता तथा ज्ञातता औ अधिष्ठानता किसी प्रकारसें संभवे नहीं तथापि मूळाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तौ निरवयवच्छिन्न विभुः चेतनमें है, परंतु मूळाज्ञानकी विषयताह्नप अज्ञातता तिसतिस विषयाविच्छन्न चेतनमें हैं, यह अर्थे अष्टमप्रकाशमें कहेंगे तैसें ब्रह्मज्ञानकी विषयतारूपज्ञातता तौ निर्वयविच्छन्न चेतनमें है औ घटादिज्ञानकी विषयताहर ज्ञातता घटाच विच्छन्न चेतनमें है.तैसें अविद्याकी अधिष्ठांनता निरवयविच्छन्न चेतनमें है.औ भूतभौतिक प्रपंचकी अधिष्ठानता अज्ञानाविच्छन्नमें है. औ प्रातिभासिक सर्परजतादिकनकी अधिष्ठानता रज्जुअवच्छिन्न शुक्तिअवच्छिन्नादिक चेतनमें है. इसरीतिसें चेतनमें अज्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानतादिकनके अव-च्छेदक जडपदार्थ हैं। यातें अवच्छेदकता संबंधमें जडपदार्थनमेंभी अज्ञातता-दिकनका संभव होनेतें रुज्जु अज्ञात है, ज्ञात है सर्पका अधिष्ठान है इसरी तिसैंभी व्यवहार संभवेहै. इसरीतिसें सर्पादिश्रमका हेतु रञ्जुआदिकनर्ते इंद्रियके संयोगते इदमाकार सामान्यज्ञान प्रमारूप अंतःकरणकी वृत्ति होवै है, तिस सामान्यज्ञानतैं श्लोभवती अविद्याका सर्पादिखप परिणाम औ सर्पो दिकनका ज्ञानरूप परिणाम होवे है. रज्जुआदिक विषयउपहित चेतनस्थ

### वृत्तिभेद रूयाति और स्वतः प्रमात्व नि ० – प्र० ७. (२४१)

अवियांराका सर्पादिक विषयाकार परिणाम होवे है, इदमाकारवृत्युप-हितचेतनस्य अवियांशका ज्ञानाकार परिणाम होवे है, रज्जुअविच्छन्न-चेतन सर्पका अधिष्ठान है औ इदमाकारवृत्त्यविच्छन्नचेतन सर्पज्ञानका अधिष्ठान है.

विपयउपहित औ वृत्तिउपहितचेतनके अभेदमैं शंकासमाधान२०

ययि इदमाकार प्रत्यक्षदृत्ति होवै तहां विषयोपहितचेतन औ वृत्त्युपहि-तचेतनका अभेद होवे है. यातें उक्तरीतिसें विषय औ ज्ञानके उपादानका भेदरुथन औ अधिष्ठानका भेदकथन संभवे नहीं, औ सर्पादिक विषयके अधिष्ठानतें ज्ञानके अधिष्ठानक भेदकथन संभवे नहीं, औ सर्पादिक अधिष्ठान ज्ञानतें सर्पादिकनके ज्ञानकी निवृत्ति नहीं होवेगी. काहेतें १ अपने अधि-ष्ठानके ज्ञानतें अध्यस्तकी निवृत्ति होवे है,अन्यके अधिष्ठानज्ञानतें अध्यस्तकी निवृत्ति होवे तो सर्पके अधिष्ठान रज्जुके ज्ञानतें अध्यस्तसंसारकी निवृत्ति हुई चाहिये; यातें एकके ज्ञानतें सर्पादिक विषय औ तिनके ज्ञानकी निवृत्तिके अर्थ दोनुंका अधिष्ठान एकही मानना योग्य है.

या शंकाका यह समाधान है: - जहां एक वस्तुका उपाधिकत मेद होवे तो उपाधिकी निवृत्तिसें अमेद होवे है औ दोनूं उपाधि एकदेशमें होवें तहांभी उपिहतका अमेद होवेहे, परंतु उपाधिक एक देशस्थत्वसें जहां उपिहतका अमेद होवे है तहां एकही धर्मी में तत्व उपिहतत्व दो धर्म रहेंहें जैसें एक आकाशका घट मठ उपाधिमेदसें मेद होवे तहां घट मठके नाशतें अमेद होवे है औ मठदेशमें घटके स्थापनतें मी घटाकाशमठाकाशतें मेद रहें नहीं, तौभी घटाकाशमें घटोपिहतत्व औ मठोपिहतत्व दो धर्म रहें हैं औ धर्मी एक है तथाि जितनें घट मठ दोनूं रहें उतनेकाल घटाकाश मठाकाश यह दोनूं व्यवहार होवें हैं, तैसें रज्जुआदिक विषय देशमें वृत्तिके निर्धमनकालमें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक सदावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक स्यावतें वृत्त्युपहितत्व रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक स्वावतें वृत्त्य रज्जूपहितत्व दो धर्म रहें हैं, तिनमें सर्पाविक स्वावतें विक्षेत्र स्वावतें स्वविक स्वविक स्वविक स्वविक स्वावतें स्वविक स्वविक

दिकविषयकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धर्म रज्जूपहितत्व है. औ सर्पा-दिकनके ज्ञानकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धर्म वृत्त्युपहितत्व है इस रीतिसैं सर्गादिक विषयोपादान अज्ञानांशकी चेतनमैं अधिकरणताका अव-च्छेदक रज्जूपहितत्व है. औ भांतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी चेतनमें अधिकरणताका अवच्छेदक वृत्त्युपहितत्व है इसरीतिसें एकदेशमें उपाधिक होनेतें उपिहतका अभेद हुयेंभी धर्मनका भेद रहैहै. यातें वृत्त्युपहितत्वा-विच्छन्न चेतननिष्ठ अज्ञानांशमें भगज्ञानकी उपादानता है, औ रज्जुआ-दिक विषयोपहितत्वाविच्छन्न तिसीचेतननिष्ठ अज्ञानांशमैं भगके विष-यकी उपादानता है. तैसें वृत्युपहितत्वाव्चिछन्नचेतनमें भमज्ञानकी अधिष्ठा-नता है; औ रज्जु आदिक विषयोपहितत्वाविज्ञन्न तिसी चेतनमें सर्पा-दिक विषयकी अधिष्ठानता है. या प्रकारतें उपाधिक सद्भावकालमें एक देशस्थ उपाधिके होनेतें उपहितका अभेद हुर्येभी उपाधिपुरस्कारतें भेद-व्यवहारभी होवैहै; औ भिन्नदेशमें उपाधि होवै तब केवल भेदव्यवहार होवैहै, उपाधिकी निवृत्ति होवै तब भेदन्यवहार होवै नहीं. केवल अभेद-व्यवहार होवेहै; याप्रकारतें वृत्ति औ विषय दोतूं एकदेशस्थ होवें तब चेवनका अभेद हुर्येभी उपाधिपुरस्कारतै पूर्व उक्त उपादान औं अधिष्ठा-नका भेदकथन असंगत नहीं. औ स्वह्मपूर्में उपहितका अभेद है यातें एक अधिष्ठानके ज्ञानतें सर्पादिक विषय औ तिनके ज्ञानकी निवृत्तिभी संभवे है.

# रज्जुआदिकनकी इदमाकार प्रमातें सर्पादिकनका श्रमज्ञान होवे तामें दो पक्ष ॥ २१ ॥

रज्जु आदिकनकी इदमाकार प्रमातें सर्पादिकनका भ्रमज्ञान होवे तहां दो पक्ष हैं:—कोई तो कहै है "अयं सर्पः, इदं रजतम्" इसरीतिसें अधिष्ठानगत इदंताकूं औ ताके सर्प रजतादिकनमें संबंधकूं विषय कर्ता हुवा सर्परजतादिगोचेरभम होवेहैं. अधिष्ठानकी इदंताकूं औ इदंताके संबंधकृं
स्थागिकै केवल सर्परजतादिगोचर अपरोक्ष भ्रम होवे नहीं; जो केवल

अध्यस्त गोचरही भ्रम होवै तौ " सर्पः, रजतम्" ऐसा आकार भ्रमका डूया चाहिये. औ ''इमं सर्प जानामि, इदं रजतं जानामि'' ऐसा अनुव्यवसायभी इदंपदार्थसैं तादात्म्यापन्न सर्परजतादिगोचरव्यवसायकू विषय करे है, औ कल्पित सर्पादिकनमें इदंता है नहीं. काहेतें ? वर्तमान-काल औ पुरोदेशका संबन्ध इदंता होवे है. व्यावहारिक देशकालका पाति-भासिकसें व्यावहारिक् संबंध संभवें नहीं, औ अधिष्ठानकी इदंताकी कल्पि-तमें प्रतीतिसें व्यवहारिका निर्वाह होनेतें कल्पितमें इदंताका अंगीकार निष्फल है; औ अन्यथारूयातिर्प्तें विद्वेष होवें तौ अधिष्ठानकी इदंताकी कल्पितमें अनिर्वचनीय संबंध उपजे है कल्पितमें इदंताका अंगीकार नहीं. तथापि संबंधीक त्यागिकै केवल संबंधका ज्ञान होवे नहीं, यातें अधिष्ठानकी इदंताकूं त्यागिकै केवल अध्यस्तगोचर अपरोक्षभम होवै नहीं. इसरीतिसें इदं पद्थिकी द्विचा प्रतीति होवेहै, एक तौ इन्द्रियअधिष्ठानके संयोगतें इदमाकार प्रमा अंतःकरणकी वृत्तिरूपप्रतीति होवे है, औ दूसरी वृत्युपहितचेतनस्थ अविद्याका पारेणाम सर्प रजतादि गोचरश्रम प्रतीति होवेहै. सोभी अध्यस्तमें इदं पदार्थके तादात्म्यकूं विषय कर्ती हुई इदं-गोचर होवेहैं; इसरीतिसें सारै अपरोक्षस्त्रम इदमाकार हुयें अध्यस्ताकार होवे है कोई आचार्य ऐसे मानें हैं.

और बहुत यंथकार यह कहें हैं:—अधिष्ठान इन्द्रियके संयोगतें इदमा-कार अन्तःकरणकी वृत्तिरूप प्रयातें क्षोभवाली अविधाका केवल अध्यस्ता-कार परिणाम होते हैं अविधाका इदमाकार परिणाम होते नहीं. काहेतें ? व्यावहारिक पदार्थाकार अविधाका परिणाम संमते नहीं, साक्षात अविधा-जन्य पातिभासिक पदार्थीकारही अविधाका परिणाम अमज्ञान होते हैं, यातें अधिष्ठानकी इदंतामें भमज्ञानकी विषयता नहीं, केवल अध्यस्तमेंही अमकी विषयता है.

और जो पूर्वमतमें कह्या है "अयं सर्पः, इदं रजतम्" ऐसा भ्रमका

आकार होने है, तैसे ''इदं रजतं जानामि'' यह भमका अनुव्यवसाय होने है. जो अध्यस्तयात्रगोचर भम होने तौ ''सर्पः रजतम्" ऐसा भमका आकार हुया चाहिये. औ ''रजतं जानामि'' ऐसाही अनुव्यवसाय हुया चाहिये.

ताका यह समाधान है:-जैसे सर्प रजतादिकनके अधिष्ठानगत इदंताका अध्यस्तमें भान होदे अथवा अधिष्ठानगत इदंताका अध्यस्त सर्पादिकनमें अनिर्वचनीय संबंध उपजैहै, तैसें सर्पादिज्ञानाभासका अधि-ष्टान इदमाकार प्रमावृत्ति है, ता प्रमावृत्तिमें इदंपदार्थ विषयकत्व है. ताकी पतीति सर्पादिक्रममें होवे है, अथवा प्रमावृत्तिहर अधिष्ठानमें जो इदंपदार्थ विषयकत्व ताका अनिर्वचनीय संबंध सर्पादिज्ञाननमें उपजे हैं। यातें इदमाकारत्व शून्यभम ज्ञानमें इदमाकारत्वकी प्रतीति होवे है; यदा इदमा-कारवृत्ति उपहित चेतनही सर्पादिज्ञानाभासका अधिष्ठान है, उक्तवृत्त्युपछ-् क्षित जो अधिष्ठान होवै तो उक्त वृत्तिसें दो च्यारि घटिकाके व्यवधान हुयेंभी सर्पादिक भ्रम हुया चाहिये. काहेतें ? उपलक्षणवालेकं उपलक्षित कहैं हैं. औ उपलक्षणमें वर्तमानत्वकी अपेक्षा नहीं यह अर्थ आगे कहैंगे. औ वक्ष्यमाण रीतिसें उपाधिमें वर्तमानत्वकी अपेक्षा है, इदमाकार वृत्ति जाकी उपावि होने सो इदमाकारवृत्युपहित कहिये हैं; याते सर्परजता-दिकनका भगजान होते तिसकालमें अंतः करणकी इदमाकार वृत्ति भी रहेहे यह अवश्य मानना चाहिये. काहेतें ? अधिष्ठानकी सत्ताकालसें अतिरिक्तः कालमें अध्यस्त होते नहीं, यातें भमज्ञानके समयमें वृत्त्युपहितचेतनकी अधिष्ठानताकी उपयोगिनी इदमाकार अंतःकरणकी वृत्ति रहे है, औ रज-ताकार अविधावृत्ति होवे है. इसरीतिसे "अयं सर्पः, इदं रजतम्"यह दो ज्ञान हैं, इदमाकार प्रमावृत्ति है, औ सर्प रजतादिक आकारवाली भ्रमवृन् त्ति है, अवच्छेदकतासंबंधसै भ्रमवृत्तिका इद्माकारप्रमावृत्ति अधिष्ठान हैं, ्रअध्यस्तका अभेद संबंध होवेहै. जैसे ब्रह्म औ प्रपंचका 'सर्वमिदं ब्रह्म'

इस प्रतीतिका विषय अभेद है यातें "अयं सर्पः, इदं रजतस्" इसरीतिसें उभयवृत्तिका अभेद प्रतीत होवें है. ययि उक्तरीतिसें वृत्तिद्दय होवे ती अधिष्ठान अध्यस्त दोनूं एक ज्ञानके विषय होवें हैं, यह प्राचीनवचन असंगत होवेगा, तथापि एक ज्ञानके विषय होवें हैं, याका यह अर्थ नहीं. एक वृत्तिके विषय होवें हैं, किंतु अधिष्ठान औ अध्यस्त एक साक्षीके विषय होवें हैं यह प्राचीनवचनका अर्थ है, रज्जुशुक्ति आदिकनके देशमें ही सर्प रजतादिक होवें हैं, औ इदमाकारवृत्तिभी रज्जु शुक्ति आदिकदेशमें जावे हैं यातें इदमाकारवृत्ति उपहित साक्षीके अधिष्ठान औ अध्यस्त विषय हें. इस प्राचीनवचनमें ज्ञानपदका साक्षी अध्यस्त एक ज्ञानके विषय होवें हैं. इस प्राचीनवचनमें ज्ञानपदका साक्षी अध्यस्त एक ज्ञानके विषय होवें हैं. इस प्राचीनवचनमें ज्ञानपदका साक्षी अर्थ है वृत्ति नहीं, यातें अपवृत्तिकूं अध्यस्तमात्र गोचरता माननेमें बहुत आचार्योंकी संमित है.

### कवितार्किकचक्रवर्ति नृसिंहभद्दोपाध्यायका मत॥ २२॥ -

औ कितािकिकचक्रवित नृसिंहभट्टोपाध्याय तो यह कहें हैं:—
भातिज्ञानसे विना प्रमाह्मप इदमाकार ज्ञान भमका हेतु होवे नहीं किंतु
"अयं सर्भः, इदं रजतम्" इसरीित भमह्मप एकही ज्ञान होवेहै. काहतें ?
भमसें पूर्व इदंपदार्थाकार प्रमाह्मप सामान्य ज्ञान रज्जुशुक्ति आदिकनका
मानें तांकू यह पूछें हैं:—अनुभवके अनुसारतें ज्ञानद्वयका अंगीकार है
अथवा भमह्मप कार्यकी अनुपपत्ति भमित्र सामान्यज्ञानका अंगीकार
है ? जो अनुभवके अनुसारतें ज्ञान द्वय कहें तो संभवे नहीं. काहतें ?
प्रथम मतमें तो इदं पदार्थगोचर दो वृत्ति कही हैं. एक तो प्रमाह्मप
अंतःकरणकी इदमाकार वृत्ति कही औ दूसरी अविचाकी भमह्मप
चृत्ति इदं पदार्थकुं विषयकरती हुई रजतगोचर "इदं रजतम्"इस रीतिसें
कही. या मतमें इदंपदार्थकी द्विषा प्रतीति कही, सो किसीके अनुभवमें
आह्रद होने नहीं. सर्प रजतादि ज्ञानकी नाई इदंगोचरज्ञानमी एकही
अनुभवसिद्ध है; यातें प्रथममः तअनुभवानुसारी नहीं. औ दितीय मतमें

इदंपदार्थके दो ज्ञान तौ नहीं माने परंतु "अयं सपैः, इदं रजतम्" इत्यादिक दो ज्ञान माने हैं. इदमाकार तो प्रमा मानी है. औ सपैरजतादिगोचर अम मान्या है; सोभी अनुभवसे विरुद्ध है. काहेतें ? रज्जु शुक्तिके ज्ञानतें सपैरजनके वाधसें उत्तर कोई पूछें:—तेरेकूं कैसा अम हुयाथा ताका यह उत्तर कहें हैं:— "अयं सपैः, इदं रजतम्" ऐसा अम मेरे कूं होता भया. औ इदमाकार अमा हुई. सपींकार रजताकार अम हुया ऐसा उत्तर कोई कहै नहीं, यातें दिती-यमतकी रीतिसेंभी ज्ञानद्वयका अंगीकार अनुभविरुद्ध है, यातें इंदियजन्य अंतःकरणकी वृत्तिक्व इदमाकारज्ञान प्रमा है, औ इदमाकार ज्ञानजन्य सपैरजतादिगोचर इदंपदार्थविषयक अथवा इदंपदार्थविषयक अविद्याकी वृत्तिक्व ज्ञानाभास है. इसरीतिसें ज्ञानद्वयका अंगीकार अनुभवानुसारी नहीं.

### डपाध्यायके मतमें सामान्यज्ञान ( धर्मिज्ञान ) वादीकी शंका औ समाधान ॥ २३ ॥

औ जो सामान्यज्ञानवादी यह कहैं:—रज्जु आदिकनतें इंद्रियसंयोग होंने तो सर्पादिक अध्यास होने है, इंद्रियसंयोग नहीं होने तो अध्यास होने नहीं; इस रीतिके अन्वयन्यतिरेकतें इंद्रियका अधिष्ठानसें संयोगकूं अध्यासकी कारणता सिन्छ होने है, औ अधिष्ठान इंद्रियक संयोगकूं अधिष्ठानके ज्ञान-द्राराही कारणता संभने है, अन्य प्रकारसें अधिष्ठान इंद्रियसंयोगका अध्यासमें उपयोग संभने नहीं. जो अध्यासकी कारणता कहें तो संभने नहीं. काहेतें ? अधिष्ठान इंद्रियके संयोगिवनाभी अहंकारादिक अध्यास होने है, यातें अध्यासमात्रमें अधिष्ठानज्ञानका सामान्यज्ञानहेतु है. अहंकारादिक अध्यासका अधिष्ठान प्रत्यक्रक्ष आत्मा है सो स्वयंप्रकाश है. सर्पादिक अध्यासका अधिष्ठानका सामान्यज्ञान इंद्रियसंयोगतें होनेहै, इस रीतिसें निजप्रकाशश्चन्य अधिष्ठानके सामान्यज्ञानद्वाराही इंद्रिय संयोगका अध्यासमें उपयोग है, साक्षात उपयोग नहीं; यातें अधिष्ठानका सामान्यज्ञानही अध्यासका कारण है, अध्यास कार्य है. जहां कार्य प्रतीत होने औ

कारण प्रतीत होने नहीं तहां कार्यकी अन्यथाअनुपपत्तिसें कारणकी, कल्पना होने है. अपस्थलमें इदमाकार प्रमा ययपि अनुभवसिद्ध नहीं है; तथापि अमरूप कार्यकी सामान्यज्ञानरूप कारणिवना अनुपपत्ति होनेतें सामान्य ज्ञानकी कल्पना होने है.

इसरीतिसैं धर्मिज्ञानवादी कहैं ती संभवे नहीं. अध्यासके हेतु सामान्यज्ञा-नकूं धर्मिज्ञान कहेंहैं, या प्रसंगमें सामान्यज्ञानकूं अध्यास कारण मानें सो पूर्वपक्षी हैं. औ सामान्यज्ञानका अपलापी उपाध्याय सिद्धांती है, ताकी उक्ति कहैं हैं:-सामान्यज्ञानविना कोईभी अध्यास नहीं होवें ती अध्यासकी कारणता सामान्यज्ञानमें संभवे अधिष्ठानके सामान्यज्ञानविना घटादिक अध्यास होने है, यार्ते अध्यासमात्रमें अधिष्ठानके सामान्यज्ञानक् कारणता नहीं, धर्मिज्ञानवादी जो घटादिक अध्यासतैं पूर्व सामन्यज्ञान कहै ताकूं यह पूछ्या चाहिये, घटादिक अध्यासका हेतु अधिष्ठानतें नेत्रसंयोगज-न्य अंतःकरणकी वृत्तिरूप सामान्यज्ञान है अथवा चेतनस्वरूप प्रकाशही सामान्यज्ञान है ? जो प्रथमपक्ष कहै तौ संभवे नहीं. काहेतें ? घटादिक अध्या-सका अधिष्ठान अज्ञानाविच्छन बस नीरूप है, यातैं बसगोचर अंतःकरणकी चाक्षुपवृत्ति संभवे नहीं औ दितीय पक्ष कहै तौ स्वरूपप्रकाश आवृत है, तिस आवृत प्रकाशक्षप सामान्यज्ञानकूं भी अध्यासका हेतु मानैं तौ रज्जु आदिकनतें इंद्रियसंयोगविनाभी सर्पादिक अध्यास हुया चाहिये, आवृतपकाशरूप सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं. इसरीतिमैं घटादिक अध्यासतें पूर्व सामान्य ज्ञानके अभावतें अध्यासमात्रमें सामान्य ज्ञानकी कारणताके अभावते अध्यासरूपकार्यकी अनुपपत्तिसे सामान्य इदमाकार वृत्तिका कल्पन होवै नहीं.

्र और जो धर्मिज्ञानवादी यह कहै:—सकछ अध्यासमें अनावृतप्रकाशहत्य सामान्यज्ञानकूं हेतु कहै तौ घटादिक अध्यासमें व्यभिचार कथन संमर्वे. अध्यासमात्रमें तौ आवृत वा अनावृत साधारण प्रकाश हेतु है.

औ प्रातिभासिक अध्यासमैं अनावृत प्रकाश हेतु है, जैसैं उपाध्यायके मतमैं सर्पादिक अध्यासके हेतु इंदियसंयोग मान्या है औ घटादिक अध्या-सका हेतु इंदियसंयोग मान्या नहीं औ संभवे नहीं, यातें इंदियसंयोगके अभावकालके सर्पादिक अध्यास होवे नहीं, औ घटादिक अध्यास इंद्रिय-संयोगिवनाभी होवे हैं;यह व्यवस्था संभवे हैं. तैसें हमारे मतमें प्रातिभाषिक सर्पादिक अध्यासका हेतु अनावृत प्रकाश है; यातैं आवरणभंगके अर्थ सर्पादिक अध्यासतैं पूर्व इदमाकार सामान्यज्ञानहृत प्रमाकी अपेक्षा है, औ ्घटादिक अध्यासका हेतु साधारण प्रकाश है; यार्तै अनावृतप्रकाशके ःसद्भावतैं घटादिक अध्यासमैं वृत्तिकी अपेक्षा नहीं; यातैं सामान्यज्ञानरूप चृत्तिके अभावकालमें सर्पादिक अध्यास होवे नहीं औ घटादिक अध्यास वृत्तिनिना होवे है, यह व्यवस्था संभवे है धर्मिज्ञानवादीका यह कथनभी असंगत है, काहेतें ? प्रातिभासिक अध्यासतें पूर्व इंद्रियजन्यप्रमारूप अंतः करणकी वृत्ति नियमतें होवेहै, याकाभी शंखके पीतताध्यासमें औ कूपजलके नीलताध्यासमें व्यभिचार है. काहेतें ? ब्रह्मज्ञानविना जाका बाध होवे सो भातिभाषिक अध्यास कहिये हैं; शंखमें पीतताका औ कूपजरुमें नीठताका बाधभी बसज्ञानसें प्रथमही शंखन्वेतताज्ञान औ जल्श्वेतताज्ञानसें होवे है, यातें यहभी प्रातिभासिक अध्यास है, या स्थानमें धर्मिज्ञान-वादीकी यह प्रक्रिया है:-प्रातिभासिक अध्यासमैं अनावृतप्रकाशकूं कार्ण-ताके नियमते शंख औ जल्हों नेत्रके संयोगतें इदमाकार अंतःकरणकी चृत्तिसं अभिव्यक्तशंसाविष्ठञ्च चेतनमं औ जछाविष्ठञ्च चेतनमें पीत-कपका अध्यास होने है औ उपाध्यायके मतमें तो शंसनों औ जलतें नेत्रका संयोग हुयें पीतरूपका औ नीलरूपका अध्यास होवे है, इदमाकार वृत्तिकी अपेक्षा नहीं; याते धर्मिज्ञानवादीकृं यह प्रष्टव्य है:-इदमाकारवृत्तिका विषयस्तिविना केवल शंसादिक द्रव्य हैं अथवा स्तिविशिष्ट शंस औ रूपविशिष्ट जल इदमाकार वृत्तिका विषय है. जो रूपकूं त्यागिक केवल

इच्यक् वृत्ति विषय करे है यह कहै तो संभवे नहीं. काहेतें ? नेत्रजन्य वृत्तिका यह स्वभाव है रूपकूं विषय करें हैं; औ रूपविशिष्ट इन्यकूं विषय करे है, केवल द्रव्यकूं नेत्रजन्यवृत्ति विषय करे नहीं. औ रूपकूं त्यागिके केवल दृष्यकूं विषय करें तो घटके चाक्षुषज्ञानवालेकूं घटके नीलतादिकनमें संदेह हुया चाहिये. और रूपरहित पवनादि द्रव्यकामी चाक्षपत्नान हुया चाहिये. यातें केवल इव्यगोचर इदमाकार, चाक्षुषवृत्ति शंखादिकनका सामा-न्यज्ञानक्षप संभवें नहीं; औ क्षपविशिष्ट शंखगोचर तथा क्षपविशिष्ट जलगो-चर वृत्ति कहै तौ यह प्रष्टव्य है:-शुक्करपविशिष्ट शंखकूं औ शुक्करपविशिष्ट जलकूं वह वृत्ति विषय करेंहै अथवा अध्यस्तरूप विशिष्टकूं विषय करेंहै जो प्रथमपक्ष कहे तो शुक्कसपकूं विषय कर्ती हुई इदमाकारवृत्तिसे उत्तरकालमें पूर्ववृत्तिका विरोधि पीतन्नम औ नीलन्नम नहीं होवैगा; यातें पीतन्नमतें औ नीळभनतें पूर्व शुक्करुपविशिष्ट शंखंजळका इदमाकार ज्ञान संभवे नहीं, तैसें अध्यस्तरूपविशिष्ट गोचर इदमाकार वृत्तिकूं मानें तौ शंखर्में अध्यस्त पीतरूप है ओ जलमें अध्यस्त नीलरूप है, तदिशिष्ट ज्ञानही भ्रम है. ताकूं भ्रमकी हेतुता कथनमें आत्माश्रय होनेतें संभवे नहीं. किंच धर्मिज्ञानवादी इदमाकार ज्ञान प्रमारूप ही अध्यासका हेतु है यह मानैं हैं; औ अध्यस्तरूप विशि· क्षके ज्ञानकूं अमत्व होनेतें प्रमारूप धर्मिज्ञान अध्यासका हेतु है यह धर्मि-ज्ञानवादीका भंग होवेगा;इसरीतिसें शंखमें पीतवा अमके औ जलमें नीलता-भ्रमके पूर्व अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान संभव नहीं, औ अधिष्ठान इंद्रियके संयोगका संभव है, यातें सामान्यज्ञानका व्यभिचार औ इंद्रियसंयोगका अन्यभिचार होनेतें अध्यासका हेतु अधिष्ठानतें इंदियका संयोग है, सामान्य ज्ञान हेतु नहीं, यह उपाध्यायका मत है.

# शाचीनआचार्य धर्मिज्ञानवादीका मत॥ २४॥

औ प्राचीनआचार्य जो धर्मिज्ञानवादी हैं,धर्मिज्ञानका जो शंख पीतादिक अध्यासमें व्यभिचार कह्या ताका समाधान यह कहेंहैं:-अध्यासमात्रमें

सामान्यज्ञान हेतु नहीं; किंतु अध्यासविशेषमें सादश्यज्ञानत्वरूपतें सामान्य-ज्ञानकूं कारणता कहनेकूं अध्यासके भेद कहैं हैं:-प्रातिभासिक अध्यास दो प्रकारका होवैहै, एक तौ धर्मीके विशेषज्ञानसें प्रतिवध्य है औ दूसरा विशेषज्ञानतें अप्रतिबध्य है. नीलपृष्ठता त्रिकोणतादिक विशेष-धर्मके ज्ञान हुयें रजत अध्यास नहीं होने, यातें रजताध्यास तौ विशेषज्ञानसैं प्रतिवध्य है. तैसैं सर्पादिक अध्यासभी जाननें, श्वेतता-रूप विशेषधर्मके ज्ञान हुर्येभी शंखमें पीतताष्ट्रपास औ जलमें नील-ताध्यास होवे है; यातैं उक्त अध्यासविशेष ज्ञानसैं अप्रतिबध्य है, तैसैं रूपराहित्य विशेष धर्मके ज्ञान हुयेंभी आकाशमें नीलता-ध्यासभी विशेषज्ञानसैं अन्नतिबध्य है, सितामैं कटुता अध्यासभी विशेष-ज्ञानसें अप्रतिबध्य है; काहेतें ? आकाश नीलक्षप है इसनिश्ययवालेकूं औ अनेकवार सितामैं मधुरताके निश्वयवालेक्भी आकाशमैं नीलताअध्यान स औ पित्तदोवतें सितामें कटुताअध्यास होते है;इसरीतिसें द्विविध अध्यास है. तिसमैं अंत्यअध्यास तौ अधिष्ठान अध्यस्तके सादृश्यज्ञानविनाही होवै है. अधिष्ठान अध्यस्तमैं विरोधी धर्म है, तहां सादृश्यका संभव नहीं औं परस्पर वैधर्म्यज्ञान हुर्येभी उक्त अध्यास होवैहै, यातें भमरूप सादृश्यज्ञा-नभी तिस अध्यासका हेतु नहीं, परंतु विशेषज्ञानसें जाका प्रतिबंध होवे ऐसें रजतसर्वादिक अध्यासमें अधिष्ठानका अध्यस्तर्से सादृश्यज्ञान हेतु हैं; जो विशेषज्ञानमें प्रतिबध्य अध्यासकूंभी सादृश्यज्ञानजन्य नहीं मानैं औ दुष्ट इन्द्रियसंयोगजन्यही मानैं तौ शुक्तिमैं रजताध्यासकी नाई दुष्ट नेत्रके संयोगतें इंगाल्धेंभी रजताध्यास हुया चाहिये. अग्निदग्धनीलकाष्टकं इंगाल कहें हैं. रज्जुमें सर्पाध्यासकी नाई दुष्टनेत्रसंयोगतें घटमैंभी सर्पाध्यास हुमा चाहिये. इस रीतिसे विशेषज्ञानसे जाका प्रतिबंध होवे ऐसे पातिमा-सिक अध्यासमें सादृश्यज्ञान हेतु है, सादृश्यज्ञानभी सामान्यज्ञानरूप धर्मिज्ञानही है, शुक्तिमें औ हृष्यमें चाकचक्र्यह्रप सादृश्य है रज्जुंमें औ

सर्भें भूमिसंबंध दीर्घत्व सादृश्य है, पुरुषमें औ स्थाणुमें उच्चेरत्व सादृश्य है, याप्रकारतें अधिष्ठांन अध्यस्तमें समान धर्मही सादृश्य पदार्थ है. ताके ज्ञानकं सामान्य ज्ञान औ धर्मिज्ञान कहना संभवे है. इसरीतिसें विशेषज्ञानसें प्रतिबध्य जो प्रातिभासिक अध्यास तामें सादृश्यज्ञानकप धर्मिज्ञानही हेतु है, दुष्टइन्द्रियसंयोगका सादृश्यज्ञानद्वारा उक्त अध्यासमें उपयोग है.

घर्मिज्ञानवादीके मतमें उपाध्यायका शंका औ समाघान॥ २५॥

औ जो उपाध्यायका अनुसारी इसरीतिसैं कहै:-प्रमानृदोष प्रमाण-दोष प्रमेयदोषसे धर्मिज्ञान प्रतिबध्य अध्यास होवे है, सादृश्यज्ञानकृउक अध्यासका हेतु कहै ती प्रमाताका धर्मज्ञान होवे है; यातैं प्रमातृदीपतैं अध्यासका हेतु होवेहै औ सादृश्यकूं अध्यासका हेतु कहै तौ विषय दोष हुवा अध्यासका हेतु होवे है. जैसे प्रमातृदोषह्म सादृश्यज्ञानकूं अध्यास हेतु कहे<sub>।</sub> ईगाळमें रूपअध्यासकी अपित्तका परिहार होवें तैसें विषय-दोषरूप सादृश्यकुं अध्यासहेतु मानेभी उक्त आपत्तिका परिहार होवै है. यातें सादृश्यज्ञानरूप धर्मिज्ञानकूं उक्त अध्यासका हेतु मानना निष्फल है. इसरीतिसैं उपाध्यायानुसारी कहै तो धर्मिज्ञानवादीका यह समाधान है:-दूरदेशतें समुद्रके जलमें नील शिलाका धर्म होवें सोभी विशेषज्ञानसें प्रतिबध्य अध्यास है. काहेतें ? जलमें शुक्कर औ जलत्वके ज्ञानसैं नीछशिला भमका प्रतिबंध होवेहै, औ जलमें नील शिलाका सादृश्य-नहीं है किंतु समुद्रजलमें नीलक्षपका भम होयके नीलशिलाका भम होवैहै, तहां नीछरूपका ज्ञानही भमरूप सादश्यज्ञान है; यातें भमप्रमा साधारण सादृश्यज्ञान ही उक्त अध्यासका हेतु है, स्वरूपते सादृश्य हेतु नहीं और जो उपाध्यायानुसारी इसरीतिसें कहै:-ईगालादिकनमें रूप्या-दिक अध्यासकी आपत्ति परिहारके अर्थ सादृश्यज्ञानकी सामग्रीकृ उक्त अध्यासकी कारणता मानें हैं. अधिष्ठान अध्यस्तमें समान धर्मरूप जो साहश्य है तासें इंदियका स्वसंयुक्त तादात्म्यरूप संवंधही साहश्यज्ञानकी सामग्री है. समुद्रजलमें नीलिशिलाके अध्यासका हेतु भगस्वरूप साहश्यज्ञान है, ताकी सामग्री दोषवत इंद्रियका जल्में संयोग है. इस रीतिसें जो साहश्य ज्ञानकी सामग्री सोई उक्त अध्यासकी हेतु है. साहश्यज्ञानकूं जो अध्यासका हेतु मानें तोभी साहश्य ज्ञानमें इंद्रिय संबन्धकूं कारणता अवश्य माननी होवेंहै. यातें साहश्यज्ञानके कारणकूं ही अध्यासमें कारणता जवित है. तिन दोनूंके यध्य साहश्यज्ञानका अंगीकार निष्फल है शंखपीतादिक अध्यासमें इंद्रियसंबंधकूंही कारणता है,तिस स्थानमें साहश्य ज्ञान संभव नहीं, यातें जहां साहश्य ज्ञानकी अपेक्षा है तहांमी साहश्यज्ञानकी सामग्री अध्यासकी कारण है, साहश्यज्ञानकूं कारणता नहीं. साहश्यज्ञानकी सामग्रीकूं अध्यासकी कारण है, साहश्यज्ञानकूं कारणता नहीं. साहश्यज्ञानकी सामग्रीकूं अध्यासकी कारणता मानें तो सकल अध्यासमें एक इंद्रियसंयोगकूं कारणता सिख होनेंतें लावव है, औ साहश्यज्ञानकूं कारणता मानें तो विरूप अध्यासमें इंद्रिय संयोगकूं हेतुता माननी औ साहश्य अध्यासमें साहश्यज्ञानकूं हेतुता माननेमें अध्यासके कारणद्यकल्पनमें गौरव है, यातें जहां साहश्यज्ञानकूं हेतु कहें तहांभी साहश्यज्ञानकी सामग्रीक्ष इंद्रियसंबंधही अध्यासका हेतु है.

इसरीतिसें उपाध्यायकी शंकाका धिमज्ञानवादी यह समाधान करें हैं:—इन्द्रियसंबंधसें ज्ञानकी उत्पत्तिही देखी है. यातें रजतादिक विषयकी उत्पत्ति इंदियसंबंधसें संभवे नहीं; औ सादृश्यज्ञानकूं अध्यासका हेतु मानें कारणद्वयकल्पन गौरव कहाा सो असंगत है. काहेतें १ धिमज्ञानवादीकूं कारणद्वयक कल्पनमें जैसें दित्वसंख्याका कल्पन है, तैंसें उपाध्यायके मतमें सादृश्यज्ञानकी सामग्रीकूं अध्यासका कारण कल्पनमें कारणका अधिक-शरीर कल्पन है. सादृश्यज्ञान सामग्रीके स्वह्ममें अंतर्भूत सादृश्यज्ञान है. यातें उपाध्यायके मतमें सादृश्यज्ञानसामग्री अधिक शरीरवती अध्यासकी हेतु माननी होतेहै, इसरीतिसें छाधव गौरव तो दोनूं मतमें सम हैं. औ ज्ञानकी सामग्रीतें विषयकी उत्पत्तिका असंमवह्म युक्तिका विरोध उपाध्यायके

# वृत्तिभेद ख्याति और स्वतःप्रमात्व नि ० – ४० ७, (२५३)

मतमें अधिक दोष है, यातें सादृश्यज्ञानही उक्त अध्यासका हेतु है. सादृश्य ज्ञानकी सामग्री हेतु नहीं.

### उपाध्यायकरि सादृश्यज्ञानकूं अध्यासकी कारणताका खंडन ॥ २६ ॥

इसरीतिसैं धर्मिज्ञानवादी सादृश्यज्ञानत्वरूपतैं सामान्यज्ञानकूं विशेषज्ञान प्रतिबध्य अध्यासमें कारणता कहै तो इसरीतिसें उपाध्यायके मतमें समाधान है:-विरूपमेंभी अध्यास होनेतें सकल अध्यासमें तो सादृश्यज्ञानकूं कारणता संभवे नहीं; किंतु इंगालादिकनमें रूप्यादिक अध्यासके परिहारवास्ते विशे-पज्ञानसें प्रतिबध्य अध्यासमेंही सादृश्यज्ञानकू हेतुता मानें हैं; तहांभी रूप्या-दिक अध्यासमें जैसें नीलपृष्ठ त्रिकोणतादिक विशेषधर्मका ज्ञान अध्यासका प्रतिबंधक है. तैसें विशेषधर्मज्ञानकी सामग्रीभी अध्यासका प्रतिबंधक होनेतें इंगाछादिकनमें रूप्यादिक अध्यासकी आपत्ति होवे नहीं; यातें सादश्य ज्ञानकूं अध्यासकी हेतुता माननी निष्फल है। तथाहि:-जिस पदार्थका ज्ञान जामें प्रतिबंधक होवे तिस पदार्थके ज्ञानकी सामग्रीभी तिसका प्रतिवंधक होवैहै यह नियम है. जैसें पर्वतमें वह्निकी अनुमितिका प्रतिबंधक वह्नचमा वका ज्ञान है ताकी सामग्री वह्नचभाव व्याप्यका ज्ञान है, काहेतें १ व्याप्यके ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान होवेहै. जैसे वह्निच्याच्य धूम है, ताके ज्ञानसे व्यापक-विह्नका ज्ञान होवे है. तैसे वह्नचभावके व्याप्य जलादिक हैं; तिनके ज्ञानतें विह्निके अभावका ज्ञान होवे है;यातें वह्नचभावके ज्ञानकी सामग्री वह्नचभावके व्याप्यका ज्ञान है बह्निकी अनुमितिका प्रतिबंधक बह्नचभावका ज्ञानहै, तिस वह्रचभावज्ञानकी सामग्री वह्नचभावके व्याप्यका ज्ञानभी वह्नचनुसितिका प्र-तिबंधक है;इसरीतिसें प्रतिबंधक ज्ञानकी सामग्रीमी प्रतिबंधक होवेहें.यचिप प्र-तिवंधककी सामग्रीकूं प्रतिवंधक कहै ती दाहका प्रतिवंधक जो मणि ताकी सामग्रीकूं दाहकी प्रतिबंधकताका व्यमिचार है. तथाहि:-प्रतिवंधक ज्ञा-नकी सामभीकूं पतिवंधकता माननेमें व्यभिचार नहीं. इस रीतिसें अध्यासका

प्रतिबन्धक जो विशेष ज्ञान ताकी सामग्रीभी अध्यासका प्रतिबंधक है, शुक्तिमें रूप्य अध्यासका प्रतिबंधक नीळतारूप विशेष धर्मका ज्ञान है, ताकी सामग्री नीळपाग्व्यापी नेत्रसंयोगहै. सोभी रूप्यअध्यासका प्रतिबंधक है. काहेतें १ नीळपाग्वें शुक्तिमें नेत्रसंयोगहुयां शुक्तिज्ञानही होवें है, रूप्यभम होवे नहीं शुक्तिके नीळतें भिन्नभाग जो चाकचम्यदेश तासें नेत्रका संयोग हुयें रूप्यभम होवेहै. इस रीतिसें नीळरूपवत धर्मिका ज्ञान रूप्यअध्यासका प्रतिबंधक है औ नीळरूपके आश्रयतें नेत्रका संयोगसंबन्ध तेसें नीळरूपसें नेत्रका संयुक्त तादात्म्यसंबंध प्रतिबंधज्ञानकी सामग्री है. सोभी रूप्यअध्यासका प्रतिबंधका ज्ञानकी सामग्री होनेतें इंगाळमें रूप्यअध्यासकी प्रतिही नहीं, त्राके परिहारके अर्थ सादृश्यज्ञानकूं अध्यासकी हेतुता माननी निष्फळहैं.

# धर्मिज्ञानवादीकारे उपाध्यायके मतमें दोष औ ताका परिहार ॥ २७ ॥

और जो धर्मिज्ञानवादी उपाध्यायके मतमें यह दोष कहै:-पुण्डरीका-कार कर्तितपर्टमें पुण्डरीकश्चम होवे है.विस्तृत पर्टमें पुण्डरीकश्चम होवे नहीं, यातें सादश्यज्ञान अध्यासका हेतु है.

ताकाभी अध्यास प्रतिबंधक विशेषज्ञानकी सामग्रीकृं अध्यासका प्रतिबन्धक माननेतें समाधान होवे है. तथाहि:—विस्तारविशिष्टपटमें नेत्रका संबंध पटके विशेष ज्ञानकी सामग्री है. जहां विस्तृतपटमें नेत्रका संबंध होवे तहां पुंडरीक अध्यास होवे नहीं. जहां पुण्डरीकाकारपटमें नेत्रका संबंध होवे तहां पटके विशेषज्ञानकी सामग्रीका अभाव होनेतें पुण्डरीका ध्यास होवे.

यगि जहां समुद्रजलके समुदायमें नील शिलातलका अध्यास होवैहै तहां विशेषज्ञानकी सामग्री है. काहेतें ? नेत्रसंयुक्त तादात्म्यसंबंध शुक्र- गुणस्वस्त विशेषज्ञानका हेतु है औ चाक्षुषज्ञानका हेतु जलसें आलोक संयोगनी है, तैसें जलराशित्वस्त विशेषका व्यंजकतरंगादिकनका प्रत्य-क्षमी होते हैं, इसरीतिसें समुद्रके जलसमुदायके विशेषज्ञानकी सामग्रीमें तीनि पदार्थ हैं. शुक्रस्त्रमें नेजसंगुक्त तादात्म्य १ आलोकसंयोग २ जलराशित्वका व्यंजक तरंगादि प्रत्यक्ष ३ इन तीनोंके हुयें भी समुद्रके जलसमुदायमें नीलशिलातलका भम होते है. यातें विशेषदर्शनकी साम-ग्रीकूं अध्यासकी प्रतिबन्धकताका व्यभिचार है.

तथापि प्रतिबन्धकरहित विशेषदर्शनकी सामग्री अध्यासका प्रतिबन्धक है; प्रतिबन्धकसहित विशेषदर्शनंकी सामग्री अध्यासका प्रतिबन्धक नहीं. जहां समुद्रके जलसमुदायमें नील शिलातलका अध्यास होवे तहां समुद्रज-लमें नीलहरका भम होयकै नील शिलाका अध्यास होवे है औ नीलहर-का भमज्ञान होतें जलमें शुक्कसपका ज्ञान होने नहीं. यातें जलका विशेष धर्म जो शुक्करप ताके ज्ञानका प्रतिबंधक नीलक्षपका भग है तैसें दूरत्व दोषसैं जलराशित्वका व्यंजक तरंगादिकका प्रत्यक्ष होवे नहीं; यातैं जल-राशित्वरूप विशेषके ज्ञानका प्रतिवंधकदूरत्व दोष है; यातैं प्रतिवंधकसिहत विशेषज्ञानकी सामग्री तौ है परंतु प्रतिबंधकरहित विशेषज्ञानकी साम-बीही अध्यासकी विरोधिनी होनेतें समुद्रजङसमुदायमैं नीलशिलातलका अध्यास होवे है, ताका प्रतिबन्ध होवे नहीं बहुत क्या कहें ? सकछ-कारणसें स्वकार्यकी उत्पत्ति प्रतिबंधकरहितसेंही होवे है. प्रतिबंधक होनेतें किसी कारणतें कार्य होने नहीं; यातें प्रतिनंधकका अभावभी सकल-कार्यका साधारणकारण होनेतें प्रतिबंधक होतें नेत्रसंयोगादिक सकछ असाधारणकारण सद्रावमेंनी विशेषज्ञानकी सामग्री नहीं है, काहेतें ? सकछ कारण सहंकारणकूं सामग्री कहैं हैं. जहां अनेक कारण होवें एक नहीं होने तहां सामगी होवे नहीं. इसरीतिसें जढ़में नीछता-

भषकूं शुक्कराके ज्ञानमें औ दूरत्वदोषकूं जलराशित्वज्ञानमें प्रतिवंधकता है, तिस प्रतिबन्धके होनेतें प्रतिबंधका भावषटित विशेषज्ञानकी सामग्रीका अभाव होनेतें नीलशिलातल जिप संभवे है. इहां यह अर्थ ज्ञातन्य है:-समीपस्थपुरुषके आछोकवाछे दर्शमें नेत्रसंयोग हुये भी जलसमुदायमैं नीलक्षपका भग होवैहैं. यातें जलमें नीलक्षपके भगका विशेपज्ञानसें वा ताकी सामग्रीसे प्रतिबन्ध होनै नहीं, यातैं विशेषज्ञानसे अप्रतिबध्य होनेतें जलके शुक्करातें नेत्रका संयुक्त तादात्म्यसंबंध हुयें भी जलमें नीलक्षपताका भम संभव है. धर्मिज्ञानवादीके मतमें उक्त भमही सामान्यज्ञानत्वरूपतें समुद्रजलमें नीलशिलातल अध्यासका हेतु है, उपाध्यायके मतमें दोषत्वरूपतें 🦿 विशेषज्ञानका प्रतिबन्धक है वा प्रतिबंधका भावरहित विशेषज्ञानकी सामग्रीके अभावसंपादनद्वारा शिलातल अध्यासका हेतु है. इस रीतिसैं उपाध्यायके मतमें सामान्यज्ञानरूप धर्मिज्ञानके अध्यासकी कारणता नहीं है, तथापि इंगलादिकनमें रूप्याध्यासादिकनका अभाव संभवे हैं; यातैं अध्यासमैं धर्मिज्ञानकी कार्यताके अभावतें कार्यानुपपत्तिसें धर्मिज्ञानरूप इदमाकार प्रमावृत्तिका कल्पन संभव नहीं; इस रीतिसें अनुभवानुसारतें वा कार्यानुपपत्तिसे इदमाकारवृत्ति माने ताका निषेध किया.

### डपाध्यायके मतमें घार्मज्ञानवादीकी शंका औ समाघान ॥ २८॥

तथापि धर्मिज्ञानवादी यह कहै:—विषयतें इंद्रियका संबंध ही अंतः-करणकी विषयाकार वृत्तिका हेतु है, शुक्तिआदिक विषयतें नेत्रका संयोग हुये इदमाकारवृत्ति किसप्रकारसें नहीं होवैगी? अन्यत्र व्यासंग होवे तौ विषयतें इंद्रियका संयोग हुयेंभी तिस विषयका ज्ञानरूप वृत्ति होवे नहीं. अन्यत्र व्यासंगरहितकूं विषयतें इंद्रियसंयोग हुयें तिस विषयाकार वृत्ति अवश्य होवेहै. यातें अन्यत्र व्यासंगरूप प्रतिवंधकके अभावसहित नेत्रसंयोगतें रज्जुशुक्ति आदिकनकूं विषयक्तीं हुई अंतःकरणकी इदमाकार

# वृत्तिभेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि ०-प्र ० ७. (२५७)

वृत्ति होते हैं; सो वृत्ति नेत्रादिप्रमाणजन्य होनेतें औ शुक्ति आदिकनकी अवाधित इदंतागोचर होनेतें प्रमारूप होनेहै इसरीतिसें कारणसद्भावतें. इदमाकार प्रमाका कल्पन मानै तौ इसरीतिसैं उपाध्यायका समाधान है:-ययपि नेत्रसंयोगादिकनतें इद्माकार वृत्ति होवैहै परंतु दोषसहित नेत्रजन्यः होतेहै औ "इदं रजवम्" इसरीतिसें स्वकार्ट्में उत्पन्न हुये मिथ्या रजतकूं विषयकर्ती हुयी होवे हैं, यार्ते वह वृत्ति श्रमहृप होवे है, प्रमा नहीं होते हैं, उपाध्यायमतका यह निष्कर्ष है:-दोपसहित इंद्रियके संबंधतें विषयचेतननिष्ट अविधामें कार्यकी अभिमुखतारूप क्षोभ होयकैः सर्परजतादिरूप अविद्याका पारिणाम होवे है. नेत्रसंयोगतें उत्तरक्षणमैं अविद्यामें क्षोभ होवे है, तिसतें उत्तरक्षणनें अविद्याका सर्प रजता-दिक परिणाम होवै है. जिस क्षणमें सपरजतादिक परिणाम होवे है तिसी क्षणमें तिन सर्परजवादिकनकूं विषय करने--रज्तम्" इस रीतिसैं अंतःकरणकी वृत्तिरूपज्ञान <sup>U</sup>इदं होवे हैं; जिस दुष्ट नेत्रसंयोगतें अविदामें श्लोभद्वारा सर्परजवादिकनकी उत्पत्ति होवे हैं तिसी संयोगतें अंतःकरणके परिणामरूपवृत्तिज्ञानकी उत्पत्ति होवे है.

यद्यपि इंद्रियसंयोगतें अन्यवहित उत्तरक्षणमें ज्ञानकी उत्पत्ति मानें हैं, औ नेत्रसंयोगतें एक क्षणके व्यवधानमें सर्प रजतादिकनकी उत्पत्ति कही. काहेतें? नेत्रसंयोगतें उत्तरक्षणमें अविद्याका क्षोभ कहा। तिसतें उत्तरक्षणमें सर्परजतादिकनकी उत्पत्ति कही, यातें अविद्याके क्षोभकालमें वृत्तिज्ञानकी उत्पत्ति संभवे है. तिसतें उत्तरक्षणमें भावि सर्प रजतादिकनकी ज्ञानकालमें उत्पत्तिकथनमें विरोध प्रतीत होवे है.

तथापि विरोध नहीं. काहेतेंं? कार्यके अभिमुख अविधाकी अवस्थाकूं क्षोभ कहें हैं. जैसें कार्यके अभिमुख होयके अविधा स्वकार्य सर्परजतादि-कनकूं रचेहे, तैसें अंतःकरणभी नेत्रसंयोगतें ज्ञानक्षप कार्यके अभिमुख

होयकै ज्ञानकूं रचे है, यातें अविधाका औ अंतःकरणका स्वकार्याभिमुख अवस्थाका अञ्यवहित उत्तर एक क्षण है, तिसतें द्वितीय क्षणमें अवि-चाका सर्परजतादि परिणाम होते है, औ तिसीक्षणमें अंतःकरणका ज्ञानरूप परिणाम होवैहै औ नेत्रसंयोगतें अन्यवहित उत्तरक्षणमें जो ज्ञानकी उत्पत्ति कहेंहैं सो क्षणकाल अति सूक्ष्म है; यातैं कार्याभिमुख अवस्थाका क्षण औ कार्यकी उत्पत्तिका क्षण एकही काल है, इस अभिपायतें कहेंहैं. इस रीतिसें रज्जुशुक्तिआदिकनतें दुष्ट इंद्रियके संयोगतें अंतःकरणका परिणामरूप ज्ञान औ विषयाविच्छन्न चेतनस्थ अविद्याका परिणाम सर्प रजतादिक एक कालमें होवें हैं, तिनका विषयविषयी भाव है, यातें अंतः-करणका परिणामरूप वृत्तिज्ञानभी दुष्ट इंदिय संयोगजन्य है औ मिध्याप-दार्थगोचर है, यातें भग है प्रमा नहीं धर्मिज्ञानवादीके मतमें अविद्याक्षीमः का हेतु सामान्यज्ञान है, यातैं धर्मिज्ञानवादीके मतमें इदमाकारवृत्तिसें उत्तर-कालमें क्षोभवती अविद्याका परिणाम सर्प रजतादिक होवें हैं औ उत्तर-काल भाविपदार्थ पत्यक्षज्ञानका विषय संभवै नहीं,यातैं इदमाकार वृत्तिका विषय सर्परजतादिक मिथ्यापदार्थ नहीं; किंतु शुक्तिरजतादिक होनेतें इदमाकार वृत्ति प्रमा है. सर्परजतादिकनकूं विषय करनेवाली अविद्याका परिणामरूप भ्रमवृत्ति होवेहै इस कारणते धर्मिज्ञानवादीके मतमे भगवृति एंदियक नहीं होवेहे. साक्षात् इंदियके संबंधतें होवे सो ऐंदियक कहिये है भगवृत्तिका अधिष्ठान जो इदमाकारवृत्ति ताकी उत्पत्तिद्वारा परंपरातै इंदियसंबंधका भगवृत्तिमें उपयोग है साक्षात नहीं. उपाध्यायके मतमें सर्परजतादिकनका उपादानभूत अविद्यामें क्षोभका निमित्त इंदियसंयोग है; यातें एकही इंदियसंयोगतें अविद्याका परिणाम सर्परजता-दिक औ तिनकुं विषय करनेवाछी अंतःकरणका परिणाम इदमाकारवृत्ति एककालमें होंवें हैं. इसरीतिसें उपाध्यायके मतमें इदमाकारवृत्ति भमरूप तौ होने हैं; औ साक्षात इंद्रियसंबंधते उपने हैं; यातें ऐंद्रियक कहिये हैं-

इंद्रियसंबंधसें जो इदमाकारवृत्ति होने सो स्वकालमें उत्पन्न सर्परजतादि-कनकूं निषय कर्ती होने है, यार्ते "अयं सर्पः, इदं रजतम् " इसरीतिहें होने है, केवल इदंपदार्थगोचर होने नहीं

डपाध्यायके मतमें शंका औ समाधान ॥ २९॥

उपाध्यायके मतमें यह शंका होवे हैं:—जिस पदार्थसें ऐदियक संबंध होवे तद्दोचरही वृत्ति होवे है यह नियम है. अन्यसें इंदियके संबंधतें अन्यगोचर वृत्ति होवे तो घटसें इंदियके संबंधतें अन्यगोचर वृत्ति होवे तो घटसें इंदियके संबंधतें पटगोचरमी वृत्ति हुयी चाहिये. बहुत क्या कहें। एक पदार्थसें इंदियका संबंध हुयें सकलपदार्थ-गोचरवृत्तिकी आपत्तिसें सकल पुरुष अनायासतें सर्वज्ञ हुये चाहियें, यातें अन्यपदार्थसें इंदियके संबंधतें अन्यगोचर वृत्ति संभवे नहीं, किंतु जासें इंदियका संबंध होवे तद्दोचरही वृत्ति होवे हैं. औ उपाध्यायमतमें रज्जुशुक्ति आदिकनसें नेत्रसंयोगतें उत्पन्न हुई वृत्ति सर्परजतादिगोचर मानी सो संभवे नहीं.

या शंकाका यह समाधान है: — स्वसंबंधतें औ स्वतादात्म्यवालें सें इंदियसंबंधतें स्वाचित्व होवे है. वृत्तिका विषय स्वपदका अर्थ है. जिसपदार्थकूं विषय करनेवाली वृत्ति होवे तिसपदार्थसें इंदियका संबंध अथवा तिसपदार्थके तादात्म्यवालें इंदियका संबंध चाहिये भमवृत्तिके विषय संपरजतादिक हैं. तहां वृत्तिके विषयसें तो नेत्रका संबंध नहीं हुया है यरंतु सपरजतादिक ते तादात्म्यवाले जो रज्जुशुक्ति आदिक तिनसें नेत्रका संबंध हुया है. काहेतें ? अध्यस्तका अधिष्ठानसें तादात्म्यसंबंध होवे हैं, औ सपरजतादिकनकी अधिष्ठानताके अवच्छेदक होनेतें रज्जुशुक्ति आदिक कभी सपरजतादिकनकी अधिष्ठान कहियें हैं, यातें सपरजतादिकनकी तादात्म्यवाले रज्जुशुक्ति आदिकनकी संवंतें उत्पन्नहुई वृत्तिके सपरजतादिकनकी तादात्म्यवाले रज्जुशुक्ति आदिकनके संवंतें उत्पन्नहुई वृत्तिके सपरजतादिकनकी विषय संवेदें औ घटमें पटका तादात्म्य नहीं, यातें घटइंदियके संवंधतें उत्पन्न हुई वृत्ति पटगोचर होवे नहीं, इसरीतिसें एक पदार्थके संवंन

षतें उत्पन्न हुई वृत्ति सकलपदार्थगोचर होवे नहीं; बह्मसें भिन्न किसी एक पदार्थमें सकलका तादात्म्य नहीं; भो बह्ममें सकलपदार्थनका तादात्म्य है, परंतु बह्म असंग है, तासें इंद्रियका संबंध संभवें नहीं; यातें एक पदार्थसें इंद्रियके संबंधतें वृत्ति हुयां सर्वज्ञताकी आपित्त नहीं. धर्मिज्ञानवादीके मतमें संपरजतादिक ज्ञेय भो तिनके ज्ञान अविद्याके परिणाम हैं, उपाध्यायके मतमें सर्परजतादिक तों अविद्याके परिणाम हैं. भो तिनका ज्ञान उक्तरीतिं-सें अंतःकरणका परिणाम हैं, वह अंतःकरणका परिणाम इंद्रियसंबंधतें होंवे है यातें ऐंद्रियक है. इसरीतिसें सर्परजतादिकनतें नेत्र संयोगके अभाव हुयांभी रज्जुशुक्ति आदिकनतें दुष्टनेत्रसंयोगजन्य चाक्षुषभ्रमवृत्तिके विषय सर्परजतादिक हैं यह उपाध्यायका मत है. हैं चहुषा सर्प पश्यामि, चक्षुषा रजतं पश्यामि, या अनुव्यवसायतेंभी सर्परजतादिक गोचर भ्रमरूप चाक्षुषवृत्तिही सिद्ध होवे है. रज्जु शुक्ति आदिक गोचर इदमाकार प्रमान् वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षी गोचरता सर्परजतादिकनकूं धर्मिज्ञानवादी मानें हैं, ताके मतमें उक्त अनुव्यवसायका विरोध है.

धर्मिज्ञानवादीकारे अध्यासमें परंपरासें नेत्रका उपयोग औ उपाध्यायकारे शंखपीताध्यासमें साक्षात् उपयोग ॥ ३०॥ जो इसरीतिसें धर्मिज्ञानवादी कहै:—सर्परजतादिकनका प्रकाश ती साक्षिरूप है, परंतु अभिव्यक्त साक्षीसेंडी तिनका प्रकाश होने हैं; यातें साक्षीकी अभिव्यंजक इदमाकार वृत्ति नेत्रजन्य होनेतें परंपरातें सर्परजतादिकनके साक्षीरूप प्रकाशमेंभी नेत्रका उपयोग है; यातें सर्परजतादिकनके साक्षीरूप व्यवहार होनेहैं, यातें धर्मिज्ञानवादीके मतमें सर्परजतादिकनकुं साक्षिणस्यता मानेंभी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नहीं.

यह कथनभी असंगत है. काहेतें ? उक्त स्थल्में तौ परंपरासें नेत्रका उपयोग होनेतें चाक्षुषत्वव्यवहारका निर्वाह कहाा, तथापि शंखमें पीट- भ्रम होवै तहां परंपरासींभी नेत्रका उपयोग संभवै नहीं. काहेतें ? रूपविना

केवल शंखमें तो नेत्रकी योग्यता नहीं; यातें रूपविशिष्टमें कहे तो शंखके शुक्ररूपका यहेंण होवे तो पीतताका अध्यास होवे नहीं; इसकारणतें अध्य-स्तपीतरूप विशिष्टमें नेत्रकी योग्यता माननी होवेगी, सो धर्मिज्ञानवादीके मतमें संभवे नहीं. काहेतें ? अध्यस्तपदार्थमें ऐदियकत्व नहीं यह धर्मिज्ञानवादीका मत है. याप्रकारतें रूपविना केवल शंखज्ञानमें वा रूपविशिष्ट शंख ज्ञानमें नेत्रका उपयोग संभवे नहीं. औ उपाध्यायके मतमें शंखतें नेत्रका संबंधहा पीतरूप अध्यासका हेतु है सो नेत्रका संबंधरूप-रहित केवल शंखतें वा शुक्ररूप विशिष्टतें संभवे है.

### धर्मिज्ञानवादीकारे शंखपीतताका अनध्यास और उपाध्यायकारे ताका अनुवाद अरू दोष ॥ ३१ ॥

या स्थानमें भी धर्मिज्ञानवादी यह कहै:—जहां शंखमें पीतरूपका अध्यास होवे तहां सर्परजतादिकनकी नाई पीतिमाका स्वरूपसें अध्यास नहीं है; किंतु जैंसें स्फटिकमें जपाकुसुमवृत्ति छौहित्यके संसर्भका अध्यास है तैसें नेत्रवृत्ति पीतसंबन्धी पीतिमाके संबन्धका शंखमें अध्यास है. पीतिपत्तके ज्ञानिवा ताके संबंधका अध्यास संभवे नहीं, यातें पीतिपत्तके ज्ञानमें नेत्रका उपयोग होनेतें शंखपीतके अध्यासमें भी परंपरासें नेत्रका उपयोग है, यातें "पीतशंखं चक्षुषा पश्यामि" यह अनुव्यवसाय संभवे है औ शंखमें पीतरूपका संबंध अनिर्वचनीय उपजे है. यातें अन्याथास्वानिवादकी आपत्तिमी नहीं.

इसरीतिसें पिमज्ञानवादी कहै तो ताकी ठिक्तमें यह पूछ्या चाहिये. शंखमें पीतस्त्रके संसर्गाध्यासका हेतु पिचपीतताका ज्ञान है. सो नयन-देशस्थही पिचके पीतताका प्रत्यक्षज्ञान होवें है अथवा शंखदेशमें पीतद्रव्य पात होवें है, ताके पीतताका प्रत्यक्षज्ञान होवें है. जो प्रथम पक्ष कहै तो नयनदेशस्थ पीतद्रव्यसें नयनस्थ अंजनकी नाईं नेत्रसंयोगके असंभवतें

ताका चाश्चष प्रत्यक्ष तौ होवै नहीं यातें नयनस्थ पीतिपत्तगोचर परोक्ष वृत्ति होवेंगी, तिस परोक्षवृत्तिस्थ साक्षीतें शंसकी पीतताका अपरोक्ष ्प्रकाश नहीं होवैगा औं किसी प्रकारसें नयनस्थ पित्तपीततागोचर चाक्षुषवृत्ति मानैं तौभी तिसवृत्तिमैं अभिन्यक्त साक्षीसैं नयनदेशस्थ पित्तपीत-तामात्रका संबंध है शंखसेँ औ शंखमें पीतताके संबंधसें साक्षीका संबंध नहीं यातें शंखका औ शंखमें पीतिमाके संबंधका साक्षीसें असंबंध होनेतें प्रकाश नहीं हुया चाहिये. तात्पर्य यह है:-जपाकुसुमसंबंधी रक्तताके अनिर्वचनीय सर्वधकी स्फटिकमें उत्पत्ति होने तहां तो रक्तता औ स्फटिकता तथा रक-ताका संबंध ये तीनूं पदार्थ पुरोदेशमें होनेतें एकवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीके विषय होवें हैं, औ पीतशंख अध्यासमें पीतिमा नयनदेशमें है. औ पीति-.माके संबंध सहित शंस पुरोदेशमें है, यातें एक वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसें तीनोंका प्रकाश संभवे नहीं, यातें नयनदेशस्थिपत्त पीतिमाके ज्ञानमें नेत्रका उपयोग है. यह प्रथम पक्ष संभवे नहीं, यातें शंखदेशमें पाप्त हुये पित्तद्रव्यकी पीतताका अपरोक्ष ज्ञान नेत्रसैं होवे है तिसतें अनंतर शंखमैं पीतताके अनिवैचनीय संबंधकी उत्पत्ति होवे है, जैसे कुसुम्ममें संबंधी पटमें कुसुंभद्रव्यके रूपकी पटमें प्रतीति होवे है. तहां एकवृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसे कुसुम्भ औ रक्तरूप तथा तत्संबंधी पटका प्रकाश होते है. औ रफटिकमें छौहित्यभ्रम होने, तहांभी एकवृत्तिमें अभिन्यक्त साक्षीसैंही निखिलका प्रकाश होवे हैं, तैसैं शंखपीत भ्रमविषेभी नयनदेशतें निःसृतपी-तिष्त्रभी शंखदेशमैं प्राप्त होवै है; ताके अनिर्वचनीय संबंधकी उत्पत्ति होवे यह दितीय पक्ष मानें तो उक्त दोष नहीं. तें १ पीतपित्त औ शंख एक देशस्थ होनेतें पीतपित्तगोचर चाक्षुपवृत्तिमें अभिन्यक साक्षीसे शंख औ शंखमें पीतताके संसर्गका प्रकाश माननेमें कोई वाधक नहीं है. इसरीतिसें शंखदेशमें प्राप्त जो पीतिपत्त ताकी पीतताः 'अनिर्वचनीय संसर्गकी शंखमैं उत्पत्ति होवे है. शंखदेशस्थ पीतिपिचका

प्रत्यक्ष नेत्रजन्य होवे हैं, तैसें शंखमें संसर्गाध्यास हावेहै यातें परंपरातें शंखपीतअध्यासमेंभी नेत्रका उपयोग होनेतें चाक्षुपत्व प्रतीति संभवे है; यह धर्मिज्ञानवादीकी उक्तिभी संभवें नहीं. काहेतें ? शंख देशमें पीतस्तपवाछे पित्तका निर्गमन होवे पीतताकी शंखमें प्रतीति सकछ इष्टाकूं हुई चाहिये.

धर्मिज्ञानवादीकारे उक्तदोषकाः( दोबार ) समाधान औ डपाध्यायकारे ( दोबार ) दोष ॥ ३२ ॥

जो धर्मिज्ञानवादी इस रीतिसें कहै:—दोपवाछे नेत्रसें पित्त निकसतेकूं जो पुरुप देखें हैं. तिसीकूं शंखिक पित्तपीतपाकी प्रतीति होवे हैं. जिसके नेत्रमें पित्तदोप नहीं होवे तिसकूं नेत्रमें निकसता पित्त दीखें नहीं, यातें पित्तपीतताकी शंखमें प्रतीति होवे नहीं. जैसें प्रमिमें उद्रमनकर्ता प्रतीकी आदि उद्रमन कियाकूं देखें औं मध्यिक्तयाकूं देखें तिसीकूं अतिकर्छ देश में पक्षीकी प्रतीति होवे हैं. अधोदेशमें उद्रमनकर्ताकूं देखें नहीं. ताकूं अति कर्छ्वदेशगतपक्षीकी प्रतीति होवे नहीं, तैसें जिसके नेत्रसें पीतपित्त निकसे तिसीकूं निकसतेंकी प्रतीति होवे नहीं, तैसें जिसके नेत्रसें पीतपित्त निकसे तिसीकूं निकसतेंकी प्रतीति होतेंतें शंखदेशमें ताकी प्रतीति होवे हैं. अन्यकूं नहीं. इसदद्यांतसें अन्यपुरुपनकूं पीतिमा प्रतीतिकी आपित्तका परिहार कहें तो संगवे नहीं. काहेतें १ जाकूं कर्छ्वदेशगत पक्षी दीखता होवे सो अन्यपुरुपकूं इसरीतिसें उपदेश करें मेरे नेत्रके समीपकारिके अपने नेत्रसें देख ओं अंगुठी तिर्देश करें तो अन्यपुरुपकूंभी कर्ध्वदेशगत पक्षीकी प्रतीति होवे हैं. ओ शंखिकपित्तकी पीतिमाकी प्रतीति किसी प्रकार सेंभी अन्यकूं नहीं होनेतें द्यांत विषम है यातें शंखदेशमें पित्तका निर्मान संगवे नहीं.

धर्मिज्ञानवादी इसरीविसें कहैं:—दोषवत्नेत्रसें निकसे पीविपत्तके पीवि-माका दोषवत्नेत्रसेंही अपरोक्ष होवे है, यातें अन्यपुरुषनकूं शंखमें पीवि-माका अध्यास होवे नहीं. इसरीविसें शंखदेशस्थ पित्तके पीविमाका नेत्रइंद्रियसैं अपरोक्ष अनुभव होवें है औ नेत्रसें अनुभृत पीतिमाका अनि-र्चचनीयसंबंध शंखमें उपजेहे ताकूं साक्षी प्रकासे है. शंखमें पीतिमासंबंधकी प्रतीतिमें परंपरासें नेत्रका उपयोग होनेतें चाक्षुषत्व व्यवहारभी संभवें है.

इसप्रकारसें पिमज्ञानवादीका समाधानमी अनुभूयमानारोपमेंही संभवे है, स्मर्यमाणारोपमें संभवे नहीं. अन्यत्र अनुभूतकी अन्यत्र प्रतीतिकूं अनु-भूयमानारोप कहैं हैं. जैसे शंखदेशस्थ नेत्रके पित्तमें अनुभूत जो पीति-माका संबंध ताकी शंखमें प्रतीति होने है यह अनुध्यमानका आरोप है. इसरीतिसैं सिनिहित पदार्थके धर्मकी अन्यमैं पतीति होने तहां सारे अनु-भुयमानारोप है; प्रत्यक्ष अनुभवके विषयका आरोप होवे सो अनुभूयमा-नारोप कहिये सिन्नहित उपाधिमेंही प्रत्यक्ष अनुभवकी विषयता होने है. जल्में नीलताका अध्यास होवे सो स्मर्थमाणआरोप है. स्पृतिके विषयकूं रमर्थमाण कहैं हैं. जलाधारभूमि नील होवै, अथवा नीलमृत्तिकामिश्रित-जल होने तहां तो जलमें नीलताअध्यास अतुभूयमानारोप संभवे हैं, परंतु धवलमूमिस्य निर्मल जलमें औ आकाशमें नीलताका स्मर्थमाणारीप है ितसस्थानमें नीलक्षपसंसर्गी अधिष्ठानगोचर चाह्यपत्रतिका अंगीकार नहीं होनेतें परंपरातेंभी नेत्रका उपयोग संभवे नहीं. यातें उक्त अध्यासभें चाक्षु-षत्वमतीति धर्मिज्ञानवादीके मतमें संभवे नहीं. काहेतें ? अध्यस्त पदार्थकूं थर्मिज्ञानवादीके मतमें साक्षीभास्यमानिहें, औ उपाध्यायके मतमें अध्यस्त पदार्थकी ऐंद्रियवृत्ति होवेहैं; यातें उक्त अध्यासमेंभी चाक्षुषत्वप्रतीति संभवे है. औं स्तनके मधुरदुग्धमें जहां बालककूं तिकरसका भम होवै तिस स्थानमें मधुदुग्ध अधिष्ठान है. इब्य बहुणमें रसनइंदियकी योग्यताके अभा-वर्से मधुरदुग्धके ज्ञानमें तौ रसनइंद्रियका उपयोग संभवे नहीं. औ धर्मि-ज्ञाननादमैं अध्यस्तगोचर ऐंद्रियकवृत्ति होवे नहीं, यातें मधुरदुरधमैं तिकता ऋमकूं रासनत्व नहीं कह्या चाहिये औं उपाध्यायके मतमें तौ तिकतागोचर रासन वृत्ति होवे है, यातें तिक्तताभ्रमविषे रासनत्व व्यवहार संभवे है.

# वृत्तिभेद ल्याति और स्वतः प्रमात्व नि ०-प्र० ७. ( २६५)

### मधुरदुग्धमें तिक्तरसाध्यासकी रसनागोचरतापूर्वक उपाध्यायके मतका निष्कर्ष ॥ ३३ ॥

परंतु इतना भेद है:-सर्परजतादिक अध्यासमें अधिष्ठानसें नेत्रके संबंधतें अधिष्ठानगोचर चाक्षुपवृत्ति होवैहै.तिसवृत्तिके समकाल उपजे सर्परजतादि-कभी ताकेही विषय होवैंहें.मधुर दुग्धमें तिक्त रसका अध्यास होवै तहां दुग्धा-कार रासनवृत्ति संभवे नहीं, किंतु शरीरव्यापि त्वक् है, यातै त्वाचवृत्ति मधुर दुग्धाकार होवैहै. तासें मधुर दुग्धका प्रकाश होवैहै. जिसकालमें मधुरदुग्धसें संयोग होने तिसीकालमें दोषदूषित रसनाका दुग्धसें संयोग होने है. रसनसं-योगतें दुरपाविच्छन्न चेतनस्थ अविद्यामें क्षोभ होयकै तिक रसाकार परिणाम अविद्याका औ तिक्त रसगोचर रासनवृत्ति एक काळमें होवैहै.इसरीतिसें मधुर-दुग्धमें तिक्तरसाध्यास होने तहां मधुरद्रव्यका प्रकाश तौ त्वाचवृत्त्यविछन्न-चेतनसें होवेहै. औ तिक रसाकार रासनवृत्ति होवेहै; यातें रासनवृत्त्यविछ-न्नचेतनसें तिकंरसका प्रकाश होवेहै, त्वाचवृत्ति औ रासनवृत्ति दुग्धदेशमें जावैहै, यातें एकदेशस्थ होनेतें उभयवृत्त्युपहितचेतनका भेद नहीं; यातें अधिष्ठानअध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयताभी संभवे है, तिकरसगोचर रासन वृत्ति नहीं माने, किंतु त्वाचवृत्तिमें अभिव्यक्त चेतनसेंही तिक रसका प्रकाश मानें तौ तिक्तरसके ज्ञानमें रासनत्व प्रतीति नहीं होवैगी. धर्मेज्ञानवादीके मतमें सर्परजतादिक अध्यासमें तौ अध्यासकारण अधिष्ठानके ज्ञानमें नेत्रका उपयोग होनेतें परंपरातें अध्यस्तज्ञानकूंभी नेत्रजन्यता है. औ तिक्त रसके अध्यासमें तौ अधिष्ठान मधुरदुग्य है. सो द्रव्यहर होनेतें ताके ज्ञानमें भी रसनइंद्रियके उपयोगके अभावतें परंपरातें तिकरसज्ञानकूं रसनजन्यता संभवे नहीं, यातें तिकरसाध्यासमें रासनत्वप्रतीतिके निर्वाहवास्ते धर्मिज्ञान-वादीकूंभी रासनवृत्ति अवश्य माननी चाहिये; तैसे सर्परजतादिक अध्यास-मैंभी अध्यस्तगोचर ऐदियक वृत्तिही होवैहै; तासैं भिन्न अध्यस्तगोचर अवियाका परिणाम अनिर्वचनीयवृत्तिकल्पन निष्फळ है. यामतमें अवियाका

परिणाम केवल विषयाकारही होवेहै. तिस अनिर्वचनीय विषयकी ज्ञानरूप-वृत्ति अंतःकरणकी होवेहै. दुष्ट इंडियके संयोगतें वह वृत्ति होवेहै, यातें मम-रूप होवे है. औ अधिष्ठानतें दुष्टइंडियका संबंधही अविद्यामें क्षोभद्वारा-अध्यासका हेतु है, अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं.

# आचायोंकि औ युक्तिसें उपाध्यायमतकी विरुद्धता औ धर्मिज्ञानवादीके मतमें उक्त दोषका समाधान ॥ ३४ ॥

यह कवितार्किकचकवर्ति नृसिंहभट्टोपाध्यायका मत है सो सकछ प्राचीन आचार्यनकी उक्तिसै विरुद्ध है. तथापिः—अथिष्ठानका सामान्यज्ञा-नदोष पूर्वानुभवजन्यसंस्कारसें अध्यास होवे है यह प्राचीनमत है, औ उपा-ध्यायक मतमैं अधिष्ठानसैं इंद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्याहै अधि-ष्टानका सामान्यझान नहीं मान्याः यातैं प्राचीनवचनतैं विरुद्ध है, औ अर्था-ध्यास ज्ञानाध्यास भेदसैं दो प्रकारका अध्यास है, यह सकल अद्देतवादी मानैंहैं. उपाध्यायके मतमें ज्ञानाध्यास अप्रसिद्ध है, काहेतें, श्रा अनिर्वचनीय सपरजतादिगोचर अविद्याके परिणामकूं ज्ञानाध्यास कहेंहैं उपाध्यायके मतमें ऐंदियकभनवृत्तिकूं मानिकै तिसका छोप है. इसरीतिसें पाचीनवचनमें विरुद्ध है. तैसैं वक्ष्यमाणरीतिसें युक्ति विरुद्ध है:-अधिष्ठान इंद्रियके संबंधकुं सकलअध्यासमें कारण मानें तौ अहंकारादिक अध्यासकी अनुपपत्ति होवैगी. काहेते ? अहंकारादिकनका अधिष्ठान ब्रह्म है अथवा साक्षीचेतन है सो नीरूप हैं। तासें ज्ञानहेतु इंद्रियसंबंधका संभव नहीं. औ प्रातिभा-सिक अध्यासमैही इंद्रियसंबंधकूं कारणता मानें तौभी अहंकारादिकनका अध्यासभी प्रातिमासिक है. या मतमैं इंद्रियसंबंधके अभावतें अहंकारादिक अध्यासकी अनुपर्वत्तिही होवैगी. अहंकारादिक अध्यास व्यावहारिक होनेतें पातिभासिकसैं विरुक्षण हैं, या मतमैंभी स्वप्नाध्यासकी अनुपपत्ति होवैगी. काहेतें ? सर्वमतमें स्वामाध्यास पातिभासिक है. औ वाका अधिष्ठान साक्षीचेतन

ैहै. इंद्रियसंवंधके असंभवतें प्रातिभासिक अध्यासमेंभी अधिष्ठानसें इंद्रियसंबंध धकूं कारणता संभवे नहीं. इसरीतिसैं उपाध्यायमत समीचीन नहीं. औ धर्मि-ज्ञानवादमें जो उपाध्यायनें दोप कह्या है:-अधिष्ठानज्ञानमें जो इंद्रियसंबं धका उपयोग मानें तौ शंखमैं पीतिमाध्यास होवे तहां रूपविना केव्छ शंखका चाक्षप मानें तौ नीरूप वायुका प्रत्यक्ष हुया चाहिये. औ शुक्करपविशिष्ट शंखका चाक्षुप मानें तौ पीतरूपज्ञानका विरोधि शुक्कपञ्जानके होनेतें पीतहत्वा अध्यास नहीं होवैगा. यह कथनभी उपाध्यायका अविवेक्सें है. काहेतेंं? रूपवाले द्रव्यका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे है यह नियम है, कहूं दोप-बलतें रूपभागकुं त्यागिकै केवल आश्रयका चाक्षुप होवे हैं; औ निर्दोप-नयनतें रूपविशिष्टका चाक्षुप होवे है; परंतु नीरूपका चाक्षुष होवे नहीं; यातें नीरूपवायुके चाधुपज्ञानकी आपत्ति नहीं, औ रूपवाछे शंखका रूप-भावकूं त्यागिकै दुष्टनेत्रसें चाक्षुष होवें है, अथदा शुक्छरूपविशिष्ट शंसको चाञ्जप होवे हैं, तथापि शुक्लहपर्में शुक्लत्वज्ञानका प्रतिवंधक नयन मैं दोप है;यातें पीतरूपका अध्यासभी संभवे है. काहेतेंं? शुक्छत्वविशिष्ट शुक्क-रूपका ज्ञानही पीतरूपके ज्ञानका विरोधी है. केवल शुक्करपन्याकिका ज्ञान रूपांतर ज्ञानका विरोधी नहीं. यह वार्ता प्रतिबध्यप्रतिबंधकभाव निर्णायक ग्रंथनमें प्रसिद्ध है. इसरीतिसें शंखमें पीतता अध्यासका हेत शंखरूप अधिष्ठानका इदमाकार चाक्षुपज्ञान संभवे है, सो केवल शंखगोचर होवे हैं, अथवा दोपवछतें शुक्कत्वकूं त्यागिकै शुक्कसपिशिष्ट शंखगोचर होवे है, औ परंपरातें पीतताज्ञानमें नेत्रका उपयोग होनेतें पीतताअध्यासमें चाक्षुपत्वप्रतीतिका निर्वाहभी धर्मिज्ञानवादमें होवे है. औ मधुरदुग्धमें तिक रस अध्यास होवै, तहां धर्मिज्ञानवादमेंभी रासनवृत्तिकूं आव--श्यकता कही. काहेतेंं? तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरदुग्ध तिसका सामान्य ज्ञानरूप वृत्ति रासन तौ संभवे नहीं. किंतु त्वाच वृत्तिही अधिष्ठानगोचर होंबै तिस त्वाच वृत्तिमें अमन्यक्ति साक्षीसें तिकरसका प्रकाश मानें तौ

ातिकरसकी प्रतितिमें रासनत्व व्यवहार संभवे नहीं, याते धर्मिज्ञानवादीक ार्तकरसकी भमरूपभी प्रतीति रासनजन्यही माननी होवे है, तैसें रजतादिक भमज्ञानभी इंदियजन्य है इसरीतिसें उपाध्यायका वचन मधुरदुम्धकूं अधिष्ठानता मानैं तौ संगत होवै, सो मधुररसवाला दुग्धरूपद्रव्य अधिष्ठाननहीं है, किंतु तिकरस अध्यासका अधिष्ठान दुग्धका मधुर रस है, ताके ज्ञानमैं रसनका उपयोग होनेतें विकरसकी प्रतिविमें रासनत्वकी प्रतिवि औ व्यवहार संभवे है यद्यपि मधुररसका ज्ञान हुयां तिसतें विरोध तिकः रसका अध्यास संभवे नहीं, तथापि मधुरत्वधमीविशिष्ट मधुररसका ज्ञानही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. मधुरत्व धर्मकूं छोडिकै केवछ मधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नहीं. जैसें शुक्तित्वरूपतें शुक्तिका ज्ञान रजत अध्यासका विरोधी है; तौभी शुक्तिका सामान्यज्ञान रजतअध्यासका विरोधी नहीं, उल्रटा शुक्तिका सामान्यज्ञान रजतअध्यासका हेतु है. तैसें मधुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अध्यास का हेतु है. इस रीतिसै धर्मिज्ञानवादमैंभी तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुर-रस ताका रसनतें सामान्यज्ञान द्वयां तिक्तरसका अध्यास होनेतें परंपरातें रसनइंद्रियका तिक्तरसाध्यासमें उपयोग है, यातैं तिक रसकी प्रतीतिमें रासनत्वव्यवहार संभवे है.

तिक्तरसाध्यासमें कोईकी अन्यजिक औ खंडन ॥ ३५ ॥ औ मधुरदुः धक्ं ही तिकरसका अधिष्ठान माने तौभी तिकरसाध्या-समें रसनकी अपेक्षा नहीं, किंतु दुः धगोचर त्वाचवृत्ति होवेहै. सो त्वाचवृत्ति तिकरसाकार यथपि नहीं है, तथापि त्वाचवृत्तिमें अभिव्यक्ति साक्षी निरा-वृत है ताके संबंधसे तिकरसका प्रकाश होवेहै. औ तिकरसकी प्रतीतिमें रसनका व्यापार भासे नहीं, याते तिकरसाध्यार्थेम रासनत्व व्यवहार अप्रमा-णिक है. या पक्षमें तिकरसाध्यास केवल अर्थाध्यास है, तिकरसाकार अवियोकी वृत्ति निष्फलतासे मानी नहीं, इस रीतिसें कोई बन्थकार मधुर

# वृत्तिभेद ख्याति और स्वतः प्रमात्व नि०-प्र०७. (२६९)

दुग्धकूं तिक्तरसाध्यासका अधिष्ठानमानिकै मधुरदुग्धगोचर त्वाचवृत्तिम अभिन्यक्त साक्षीसे तिक्तरसका प्रकाश मानैंहें, औ तिक्तरसगोचर वृत्तिका अभाव मानैंहें.

यह छेल असंगत है. काहेतें ? स्वाकारवृत्तिम अभिन्यक्त चेतनसें विष-यका प्रकाश होवे हैं. अन्याकार वृत्तिमें अभिन्यक्त चेतनसें स्वसम्बन्धी विषयका प्रकाश मानें तो रूपवत्घटाकारवृत्तिमें अभिन्यक्त चेतनसें घट-गतपिरमाण संख्यादिकनकी प्रतीति हुई चाहिये. औ "रूपवाच् घटः" ऐसा ज्ञान हुयेभी घटके स्थूछतादिकनका प्रकाश होवे नहीं. मधुरदुग्धा-कार त्वाचवृत्तिमें अभिन्यक्त चेतनसें तिकरसका प्रकाश संभवे नहीं, परंतु दोषका अद्भुत महिमा अंगीकृत है, यातें दोष दुष्ट इंद्रियजन्यवृत्तिम अभि-च्यक्त साक्षीसें वृत्तिके अगोचरकाभी कहूं चेतनसंबंधीका प्रकाश मानें तो यथा कथंचित् उक्त छेलभी संभवे है. औ रूपवत्घटाकार वृत्ति दोष-जन्य नहीं, यातें तिसवृत्तिके अगोचर परिमाणादिकनका तिस वृत्तिमें अभिन्यक्ति चेतनसें प्रकाश होवे नहीं.

मुख्यसिद्धांतका कथन ॥ ३६ ॥

औ मुख्यसिद्धांत तो यह है:—जैसें स्वप्न अवस्थामें सारे पदार्थ सांक्षीभास्य हैं तिनमें चाक्षुषत्व रासनत्वादिक प्रतीति होवे हैं, तिस रितिसें संपरजतादिक अनिर्वचनीय पदार्थ सांक्षीभास्य हैं, तिनमें चाक्षुष्पत्वादिक प्रतीतिक्षम है, केवल संपरजतादिकही सांक्षीभास्य नहीं हैं, किंतु सारे अनात्मपदार्थ सांक्षीभास्य हैं स्वमकी नाई घटादिक प्रमेय औ नेत्राभ दिक प्रमाणसें नेत्रादिकनका घटादिकनसें संबंध एक कालमें उपजे हैं, यातें तिनका परस्पर प्रमाणप्रमेयभाव संभवे नहीं, औ प्रतीत होवे हैं, यातें अनिर्वचनीय है, यह सिद्धांत है. ज्यावहारिक प्रपंचकूं मिळ्यात्वसिद्धिका उपयोगि सांक्षीभास्यताके साधक मिळ्या सर्परजतादिक दृष्टांत हैं, तिनकृं ऐदियकत्व मानें तो सिद्धांतका साधक दृष्टांत प्रतिकृल होवे हैं, यातें उपा-ध्यायका मत सिद्धांतिरोध है.

अध्यस्त पदार्थकूं ऐदियकत्व नहीं मानें तो आकाशमें नीछताध्यासकी अनुपपत्ति है, धर्मिज्ञानवादमें यह दोष निराकरणीय है. काहेतें ? आकाश-नीह्रप है यातें आकाशका नेत्रसें सामान्यज्ञान संभवें नहीं, जो सामान्यज्ञान संभवें तो नीछताध्यास होवें औ उपाध्यायमतमें तो आकाशतें नेत्रका संयोग हुये आकाशाविष्ठिन्न चेतनस्थ अविद्यामें क्षोभद्वारा नीछह-पकी उत्पत्ति औ नीछह्मपविशिष्ट आकाशगोचर नेत्रसंयोगजन्य अंतःकरणकी चाक्षुषवृत्ति एककाछमें होवेहै, यातें आकाशमें नीछताध्यासका संभव है.

# धर्मिज्ञानवादमें आकाशमें नीलताध्यासका असंभवदोष औ ताका परिहार ॥ ३७ ॥

तथापि धर्मिज्ञानवादमैंभी इस अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं. काहेतें ? यग्पि आकाश नीहर है तथापि आलोक द्रव्य हरवत है, यातें आलो-कर्से दृष्ट नेत्रका संयोग ह्यां औ आलोकगोचर आलोकव्यापि आका-शाकार प्रमारूप सामान्यज्ञान होते है, तिसतें अनंतर आकाशाविच्छन्न चेतनस्थ अविचामें शोभद्वारा नीलकपाकार अविचाका परिणाम होवे है, तैसे इदमाकारवृत्त्यविच्छन्नचेतनस्थ अविद्याका नीलक्षपगोचरज्ञानाकार परिणाम होते हैं; आकाशगोचर प्रमावृत्ति औ नील्रह्मपगोचर अविद्यावृत्ति एक देशमें होनेतें उभयवृत्ति उपहित साक्षी एक है, यातें अधिष्ठान अध्य स्तका एक साक्षीसे प्रकाश होने है. यथि विशेषरूपते अधिष्ठानका ज्ञान हुमां अध्यास समवे नहीं, औ आकाशाकार प्रमावृत्तिस अनन्तर अध्यास कह्या तहां आकाशत्वरूपतें आकाशका ज्ञान अध्यासका हेतु कहनेसें भिरोषरूपका ज्ञान अध्यास हेतु प्रतीत होवे है सो असंगत है. तथापि आकाशत्वरूपते आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं "नीरूपमाकाशम्" इसरीतिमें नीरूपत्वविशिष्ट आकाशका ज्ञानही विशेष ज्ञान है. काहेतें १ अध्यासकालमें अपतीत अंशकूं विशेष अंश कहह, वाहीकूं अधिष्ठान कहेंहैं. औ अध्यासकालमें प्रतीवअंशकूं सामान्य

अंश कहें हैं ताकूं आधार कहें हैं. "आकाशम् नीलम्" इसितें भांति-कालमें आकाशत्वरूपतें आकाशकी प्रतीति होवेहैं, औं "नीरूपमाकाशम्" इसरीतिसें नीरूपत्वधर्मतें आकाशकी प्रतीति भांतिकालमें होवे नहीं, यातें आकाशत्वरूपतें आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान होनेतें तिसतें अनन्तर नील्रूपका अध्यास संभवे नहीं.

सर्पादिश्रमस्थलमें च्यारि मत औ चतुर्थ मतमें दोष ॥ ३८ ॥ इसरीतिसें सपरजतादिक भ्रम होवें तहां तीनि मत कहे:-एक तो उपा-ध्यायका मत कहा, ताके गतमें एकही ज्ञान दुष्टदेदियविषयके संबंधतें अंतःकरणका परिणामसप होवेहैं; यह ज्ञान अधिष्ठानके सामान्य अंशकूं औ अध्यस्तकं विषयकर्ता भगरूप है तासें पृथक् अधिष्ठानके सामान्य अंशमात्रगोचर प्रमाज्ञानका तिसके मतमें अंगीकार नहीं. थिमिज्ञानवादमें दो मत कहे. एक मतमें तौ इदमाकार सामान्यज्ञान प्रमारूपतें अनंतर "अयं सर्पः । इदं रजतम्" इसरीतिर्से भ्रमज्ञान होवेहै सो अविद्याका परिणामरूप होवैहै, औ अधिष्ठानके सामान्यअंशकूं विषय कर्ता हुवा अध्यस्तकं विषय करेहें, यातें इदमाकार ओ अध्यस्ताकार होवेहें, औ चर्मिज्ञानवादमै दूसरा मत यह हैः-इदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास हेतु प्रमारूप होवेहैं, वासें उत्तरक्षणमें सर्परजतादिगोचर अवियाका परिणाम ज्ञान होवैहै सो अमरूप होवैहै, यातैं अधिष्ठानगोचर होवै नहीं; किंतु केवल अध्यस्तगोचर होवैहै. तिस भमज्ञानमें इदंपदार्थविषयकत्व नहीं है, तथापि तिसके अधिष्ठानज्ञानमें इदंपदार्थविषयकत्व है, ताका अनिर्वचनीयसंबंध भगज्ञानमें उपजे है. इसरीतिसें केवल अध्यस्तपदार्थाकार श्रमज्ञान होवैहै यह मतही समीचीन है.

औ धर्मज्ञानवादमेंही कोई मंथकार तीसरा पक्ष मानेहें. तथाहि:— अध्यासका हेतु अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान होवेहें, तार्से भिन्न सर्परजता-दिगोचर अविधानी वृत्ति निष्फळ है. काहेतें? अधिष्ठानगोचर अंतःकरणकी

इदमाकारवृत्ति जो अध्यासकी हेतु मानीहै तिस वृत्तिमें अभिव्यक्ति चेतनसें ही सर्परजतादिकनका प्रकाश होवेहै; यातें सर्परजतादिक ज्ञेयरूप · तौ अविधाका परिणाम होवैहै औ ज्ञानरूपपरिणाम अविधाका होवै नहीं: या मतमें भी उपाध्यायके मतकी नाई शुक्तिरजतादिकनमें केवल अर्थोध्यास है. ज्ञानाध्यासका अंगीकार नहीं, यह मतभी उपाध्यायके मतकी नाई सकछ आर्यवचनतें औ युक्तिसें विरुद्ध है. काहेतें ? या मतमें भमज्ञानका छोप होवे है इदमाकार जो ज्ञान होवे सो अधिष्ठानसें इंदियके संयोगतें अन्तः करणकी वृत्तिहरूप होवे है औ अधिष्ठानगोचर होवे है, याते पमा होवेहै तासें भिन्नज्ञान माने नहीं, यातें भ्रमज्ञान अपसिद्ध होवैगा. जो ऐसें कहै:-अधिष्ठानगोचर इदमाकारज्ञानही सर्परजता-दिकनकूं विषय करेंहै, यातें बाधितपदार्थगोचर होनेतें भ्रम कहिये है, तथापि या मतमैं तिसी ज्ञानकू अवाधित अधिष्ठानगोचरता होनेतें प्रमात्वभी हुया चाहिये, यातैं एकज्ञानमें भ्रमत्वप्रमात्वका संकर होवैगा. यद्यपि सत्यरजतगोचर औ शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञान तहां भगत्वप्रमात्वका संकर प्रसिद्ध है; यातें अवच्छेदकभेदतें जैसें एक पदार्थमें संयोग औ संयोगका अभाव विरोधी पदार्थ रहें हैं तैसे एकज्ञानमेंभी अवच्छेदक-भेदतें भगत्व प्रमात्व विरोधी धर्म संभवें हैं. इष्टांतमें वृक्षवृत्तिसंयोगाः भावका अवच्छेदक मूळदेश है औ संयोगका अवच्छेदक शाखादेश है, तैसें ज्ञानमैंभी वायितविषयकत्व तौ भ्रमत्वका अवच्छेदक धर्म है. औ अवाधित-विषयकत्व प्रमात्वका अवच्छेदक धर्म है, यातें एकही ज्ञानमें वाधितविषय-कत्वाविज्ञन श्रमत्व है। औ अवाधित विषयकत्वाविज्ञन प्रमात्व होनेतें भ्रमत्व प्रमान्तका संकरदोष नहीं; तथापि भ्रमत्वप्रमात्वकी नांई बाधित-विषयकत्व अवाधितविषयकत्वभी परस्पर भावाभावरूप होनेतें विरोधी हैं तिनकानी अवच्छेदकमेदविना एक ज्ञानमें समावेश संभवे नहीं औ तिनके अन्यअवच्छेदक उपलब्ध होवें नहीं. औ किसी अन्यकी कल्पनाकी

## वृत्तिभेद रुपाति और स्वतः प्रयात्व नि०-प्र० ७. (२७३)

कल्पना करै तौ परस्पर विरोधिही कोई अवच्छेदक माननें होवैंगे.यातैं तिनके अन्यअवच्छेदक माननेमें अनवस्थादोप होवैगा. इसरीतिसें एक ज्ञानमें भ्रमत्व प्रमात्वका संशय संभवै नहीं. औ सत्यरजतगोचर शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञानमें भगत्वप्रमात्वका संकर कह्या सोभी सिखांतके अज्ञानसें कह्या है. काहेतें ? सत्यरजतगोचर अंतःकरणकी वृत्ति होवे है, शुक्तिरजतगोचर अविद्याकी वृत्ति होवै है, यातैं सत्यरजतगोचर औ शुक्तिरजतगोचर दो ज्ञान होवें हैं, दोनूं ज्ञान समानकालमें होवें हैं औ सजातीय गोचर होवें हैं यातें तिनका परस्परभेद प्रतीत होवे नहीं; किंतु तिनमें एक त्वभम होवे है, यातें भमत्व प्रमात्वका शंकर अदृष्टगोचर होनेतें इदमाकार प्रमावृत्तिमें अभिव्यक्तसाक्षीसें अध्यस्तका प्रकाश संभवे नहीं औ अधि-ष्टानगोचर वृत्तिमैं अभिन्यक्त साक्षीसैंही अध्यस्तका प्रकाश मानि अविद्याकी वृत्ति नहीं मानें तौ अध्यस्तपदार्थकी अध्यस्तगीचर स्मृति नहीं हुई चाहिये. काहेतें ? अनुभवके नाशतें संस्कार होवे है अन्यगोचर अनुभवतें अन्यगोचर संस्कारस्पृति होवे तौ पटगो-चर अनुभवतें घटगोचर संस्कारस्मृति हुई चाहिये; यातें समानगोचर अनुभवतें संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पत्ति होने है, यह नियम होनेतें अधिष्ठानगोचरवृत्तिह्नप अनुभवतैं अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पत्ति संभवे नहीं. औं अध्यस्तगोचर साक्षीरूप अनुभवतें संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पत्ति कहै तौ सर्वथा असंगत है काहेतें ? अनुभवके नाशतें संस्कार होवे है औ साक्षी नित्य है, ताकूं संस्कारजनकता संभवे नहीं. जो ऐसें कहै:-जा वृत्तिसें चेतनकी अभिव्यक्तिद्वारा जिस पदार्थका प्रकाश होवे ता वृत्तिसें तिस पदार्थगोचर संस्कारद्वारा स्मृति होवे है,पटगोचर वृत्तिमें अभिन्यक्त चेतनसें घटका प्रकाश होवे नहीं, यातें पटगोच्र अनुभवतें घटगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिकी आपत्ति नहीं; औ अधिष्ठानगोचर अंतःक-रणकी इदमाकारवृत्तिमें अभिव्यक्तनेत्तनसें अध्यस्तका प्रकाश होवैहै;

यातैं अधिष्ठानगोचर इदमाकारप्रमासैं अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिका संभव होनेतें अध्यस्तगोचर अविद्यावृत्तिका अंगीकार निष्फल है. यह कथनभी असंगत है:-काहेतें । अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानसें जो अध्यस्त का प्रकाश मानै ताकूं यह पूछचा चाहिये:-इदमाकार ज्ञान होवै सो अध्यस्ता-कारभी होवेहें अथवा नहीं होवेहे ? जो ऐसें कहै अध्यस्ताकारभी होवे है सो संभवे नहीं. काहेतें ? प्रत्यक्षज्ञानमें आकार समर्पणका हेतु विषय होवेहै. इदमाकारज्ञानसें उत्तरक्षणमें अध्यस्तपदार्थकी उत्पत्ति होनेतें भावि-विषयसें प्रत्यक्षज्ञानमें स्वाकारका समर्पण संभवे नहीं, यातें इदमाकार ज्ञानकूं अध्यस्ताकारता नहीं होवे है.यह दितीय पक्ष कहे तौभी संमवे नहीं. कहितें ? अन्याकार वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीतें अन्यविषयका प्रकाश होवे नहीं यह पूर्व कह्या है. जो इदमाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीके संबंधर्से आकार समर्पण अकर्ताकामी प्रकाश माने तौ इदमाकार वृत्तिमें अभिन्यक्त साक्षीका संबंधी जो अधिष्ठानका विशेष अंश ताकाभी प्रकाश हुया चाहिये, यातैं इदमाकार सामान्यज्ञानसें भिन्न अविद्याका परिणामरूप अध्यस्ताकार वृत्तिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है, तिसमैंभी दो पक्ष कहें हैं:-तिनमें अधिष्ठानगोचर औ अध्यस्तगोचर अनिर्वचनीय-ज्ञान होवे है;यह प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं यह पूर्व कहा है. जो अनि-र्वचनीय मिथ्याज्ञानकूं उभयगोचर मानै तौ प्रमात्वभ्रमत्वका संकर दोष हो-वैगा. यातैं इदमाकार सामान्यज्ञानतैं उत्तरक्षणमें केवल अध्यस्तगोचर अवि-बाकी वृत्ति होवेहै. जैसे सर्परजतादिक मिथ्या हैं तैसें तिनका ज्ञानभी मिथ्या है, इसीवास्ते सर्परजतादिकनकेबाधकी नाई तिनके ज्ञानकाभी बाध होते हैं. इदमाकार प्रमावृत्तिमें अभिन्यक्त साक्षीसें ही अध्यस्तका प्रकाश माने तो साक्षी तौ सदाही अवाध्य है औ इदमाकार वृत्तिभी अंतःकरणका पारिणाम होनेतें घटादिज्ञानकी नाई व्यवहारकालमें अनाध्य है; यातें बसज्ञानविना अध्यस्तके ज्ञानका बाध नहीं हुया चाहिये.

# वृत्तिभेद रुपाति और स्वतः प्रमात्व नि ०--प्र ० ७. ( २७५)

#### अनिर्वचनीयख्यातिमें एकच्यारिमतका अनुवाद औ ताकी समाप्तिका दोहा ॥ ३९ ॥

इसरीतिसें सर्परजतादिगोचर भम होवे तहां सिद्धांतमें अनिवचनीय-ल्याति कही है. तामें च्यारि पक्ष हैं. एक तौ किव तार्किक नृसिंहभड़ो पाध्यायका मत है, तामैं अधिष्ठानसें इंदियका संबंधही अध्यासका हेतु है अधिष्ठानका सामान्यज्ञान हेतु नहीं. अन्य आचार्यनके मतमें अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु है, सामान्यज्ञानकूं धर्मिज्ञान कहेंहैं. उपाध्या-यमतर्से भिन्न तीनुं मतमें सामान्यज्ञानकुं अध्यासकी कारणता मानी है; यातें तीनूं मत धर्मिज्ञानवादी हैं. तिनमें भी अध्यस्तपदार्थाकारही अविद्याकी वृत्तिरूप भ्रमज्ञान होवैहे यह पक्षही समीचीन है, औ अधिष्ठानगोचर इद-माकार तथा अध्यस्ताकार अविचाकी वृत्ति होवै है यह पक्ष औ इदमाकार वृत्तिरूप सामान्यज्ञान जो अध्यासका हेतु तासे ही निर्वाह होवे है. अध्यस्त-गोचर अविद्याकी वृत्तिका अनंगीकारपक्ष समीचीन नहीं, तैसे अध्यासका हेतु सामान्याज्ञानका अनंगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन नहीं; इस रीतिसे प्राचीनमथकारोंने जो छिल्याहै, तिसके अनुसारही हमने दूवण भूपण छिलेहें. औ अपने बुद्धिके बछसें विचार करें तो इन चारों मतनमें दूपण भूपण समान हैं. औ प्रपंचके मिथ्यात्व साधनमें अद्वेतवादका अभि-निवेश है अवांतरमतभेदके प्रतिपादनमें वा खंडनमें अभिनिवेश नहीं, यातैं किसी जिज्ञासुकूं खंडित पक्षही बुद्धिमें आरूट होये ती कछ हानि नहीं औ एकही मतके अनुकूल हमने युक्ति लिखी हैं सो पाचीन आचार्यनके मार्गसें उत्पथगमनके निरोधार्थ छिखी हैं.

दोहा—निश्चल बिन किनहु न लिखी, भाषामें यह रीति ॥ स्याति अनिर्वचनीयकी, पेषहु सुजन सप्रीति ॥ ९ ॥ शास्त्रांतरमें उक्त पांचस्यातिके नाम ॥ ४० ॥ और शास्त्रांतरमें जो भमका लक्षणस्वरूप कहा है, वासें विल्क्षणही अमका लक्षण ओ स्वरूप है. इस अर्थके जणावनेकूं शास्त्रांतरके भमके स्वरूप भाष्पमें कहे हैं तिनका निरूपण औ संडन करें हैं. शुक्तिमें रजवादि भम होवे तहां सिद्धांतपक्षसें विना पांच मत हैं:—सत्तरूपाति १ अस्तरूपाति २ आत्मरूपाति ३ अन्यथारूपाति ४ अरुपाति अमके ये नाम कहे हैं. सर्वके मतमें पंचनाममें अन्यतमभमका नाम प्रसिद्ध है.

# सत्ख्यातिकी रीति ॥ ४१ ॥

तिनमें सत्स्यातिवादीका यह सिद्धांत है:—शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके अवयव सदा रहेंहें. जैसें शुक्तिके अवयव सत्य हैं, तैसें ही रजतके अवयव हैं, मिथ्या नहीं. जैसें दोपसहित नेत्रके संबंधतें सिद्धांतमें अविधाका परिणाम अनिर्वचनीय रजत उपजेहे. तैंसें दोष-सहित नेत्रसंबंधतें रजतावयवनसें सत्यरजत उपजेहे. अधिष्ठानज्ञानतें जैसें अनिर्वचनीय रजतकी निवृत्ति सिद्धांतमें होवे है, तैसें शुक्तिज्ञानतें सत्य-रजतका अपनें अवयवनमें ध्वंस होवेहें.

### सत्र्यातिवादका खंडन ॥ ४२ ॥

यह सत्व्यातिवादीका मत है सो निराकरणीय है. काहेतें ? शुक्तिरजत हृष्टांतसें प्रपंचकूं मिथ्यात्वकी अनुमिति होवेहै. सत्व्यातिवादमें शुक्तिमें रजत सत्य है; तिसकूं हृष्टांत धरिक प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होवे नहीं, यातें यह पक्ष निराकरणीय है. या पक्षमें यह दोष है:—उक्तिज्ञानमें अनंतर "कालत्रयेपि शुक्तो रजतं नास्ति" इसरीतिसें शुक्तिमें त्रेकालिक रजता-भाव प्रतीत होवे है सिद्धांतमें भी अनिर्वचनीय रजन तो मध्यकालमें होवे है औ व्यावहारिक रजताभाव त्रेकालिक है सत्व्यातिवादीक मतमें व्यावहारिक रजत होवे तिस कालमें व्यावहारिक रजताभाव संभवे नहीं, यातें त्रेकालिक रजताभावकी प्रतीतिसें व्यावहारिक रजतकथन विरुद्ध है. और अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्तिमें तो प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं. दोषसहित अविचासें ताकी उत्पत्ति संभवे है औ व्यावहारिक रजत-

्र की उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्रीविना संभवे नहीं; औ शुक्ति-देशमें रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं यातें सत्यरजतकी उत्पत्ति शुक्ति-देशमें संभवे नहीं.

शुक्तिमें सत्यरजतकी सामग्रीका अंगीकार औ खंडन ॥४३॥ ओं जो ऐसें कहें शुक्तिदेशमें रजतके अवयव हैं सोई सत्यरजतकी सामग्री है, ताकूं यह पूछें हैं:—रजतावयवनका उद्भूत रूप है अथवा अनुद्भूत रूप है ? उद्भूत रूप कहें तो रजतावयवनकाभी रजतकी उत्पक्तिसें प्रथम प्रत्यक्ष हुया चाहिये. जो अनुद्भूत रूप कहें तो अनुद्भूत रूप कहें तो अनुद्भूत रूपवाले अवयवनतें रजतभी अनुद्भूत रूपवाला होवेगा, यातें रजतका प्रत्यक्ष नहीं होवेगा औ उद्भूतरूपवाल व्यणुकारंभक हचणुकमें तो अनुद्भूत रूप नहीं, किंतु उद्भूत रूप है. हचणुकमें महत्त्व नहीं, यातें उद्भूत रूप होनेतेंभी हचणुकका प्रत्यक्ष होवे नहीं, औ हचणुकमेंही उद्भूत रूप नहीं है, किंतु परमाणुमेंभी नैयायिक उद्भुत रूप अंगीकार करें हैं.

औ जो ऐसें कहै इचणुककी नाई रजतावयवभी उद्भूतह्मपाछे हैं, परंतु महत्त्वश्रून्य हैं; यातें रजतावयवका प्रत्यक्ष होवे नहीं, सो संभवे नहीं, काहेतें ? महत्परिमाणके च्यारि भेद हैं:—आकाशादिकनमें प्रम्महत्परिमाण है. परममहत्परिमाण हें ही नैयायिक विश्व कहें हैं. विभुसें भिन्न पटादिकनमें अपकृष्टमहत्परिमाण है, औ सर्षप आदिकनमें अपकृष्टमहत्परिमाण है, जो रजतके अवयवभी महत्परिमाणश्रून्य होवें तो हचणुकर्सें आरब्ध न्यणुकन्की नाई महत्त्वश्रून्य अवयवनतें आरब्ध रजतादिकभी अपकृष्टममहत्परिमाणग्रुन्य होवें तो हचणुकर्सें आरब्ध न्यणुकन्की नाई महत्त्वश्रून्य अवयवनतें आरब्ध रजतादिकभी अपकृष्टतममहत्परिमाणग्रुन्ते हुये चाहियें, यातें रजतावयव महत्त्वश्रून्य है, यह कहना समवे नहीं. औ रजतावयवचें तो महत्त्वका अभाव कहें तो किसी रीतिसें संभवे भी परंतु जहां वल्मीकर्में घटका भम होवे तहांभी घटावयव कपाळ माननें होवेंगे. औ जहां स्थाणुमें पुरुषक्ष होवे तहां स्थाणुमें पुरुषके अवयव

हस्तपादादिक माननें होवैंगे कपाल औ हस्तपादादिक तो महत्त्वशून्य संभवे नहीं रजतत्वजाति तो अणु साधारण है यातें सूक्ष्मादयवनमेंभी रजतत्वजाति तो अणु साधारण है यातें सूक्ष्मादयवनमेंभी रजतव्यवहार संभवे हैं. औ घटत्व कपालत्व हस्तपादत्व पुरुपत्वादिकजाति तो महान् अवयवी मात्रवृत्ति हैं; तिनके सूक्ष्म अवयवनमें कपालत्वादिक जातिसंभवे नहीं १ यातें भ्रमके अधिष्ठानदेशमें आरोपितके व्यावहारिक अवयव होवें तो तिनकी प्रतीति हुई चाहिये, यातें व्यावहारिक अवयवनसें रजतादिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत है.

#### सवख्यातिवादीकरि इक दोषका परिहार औ ताका खंडन ॥ ४४ ॥

औ जो सत्र्यातिवादी ऐसें कहै:-शुक्तिदेशमें रजतके सामात अवयव नहीं हैं; किंतु अवयवनके अवयव परम मूल द्वचाणुक अथवा पर-माणु रहें हैं, तैसें वल्मीकदेशमें घटके औ स्थाणुदेशमें पुरुषके साक्षात अव-यवनके अवयव परममूळ इचणुक अथवा परमाणु रहें हैं. दोषसहित नेत्रके संबंधतें झटिति अवयविधारा उपिजके रजतघट पुरुषकी उत्पत्ति होते हैं. दोषके अद्भुत माहात्म्धतें ऐसे वेगसें व्यणुकादिकनकी धारा उपजेहै, यातें मध्यके अवयवी कपाल हस्तपादादिक प्रतीत होवै नहीं, अंत्य अवयवी घटादिकी उत्पत्ति हुयां तौ कपालादिक कहूंभी प्रतीत होनें नहीं यातें भमके अधिष्ठानमें आरोपितके अवयव प्रतीत होवें नहीं, औ व्यावहारिक अवयव रजतादिकनके हैं अथवा शुक्तिदेशमें रजतके महत अवयव हैं। औ बल्मीकदेशमें घटके अवयव कपाल हैं, स्थाणुदेशमें पुरुषके अवयव हस्तपादादिक हैं, इसरीतिसें भमके अधिष्ठानमें आरोपितके सारे अवयव हैं। तौभी अधिष्ठानकी विशेषरूपतें प्रतीति तिन अवयवनकी प्रतीतिकी प्रतिवं धक है। यातें विद्यमान महत् अवयवनका प्रत्यक्ष होवे नहीं. इस रीतिसें सत्त्यातिवादीका समाधानभी समीचीन नहीं. काहेतें १ शुक्तिदे-शमें व्यावहारिक रजतकी उत्पत्ति मानें तौभी अनुभवानुरोधसें रजतकी निवृत्ति शुक्तिज्ञानसैंही मानी चाहिये.

## वृत्तिभेद रुयाति और स्वतः प्रमात्व नि०-प्र० ७. (२७९)

### रजतज्ञानकी निवृत्तिसें प्रातिभासिक औ व्यावहारिक रजतकी निवृत्ति औ ताका खंडन ॥ १५॥

औ सत्तख्यातिवादी ऐसें कहै:-रजतकी निवृत्तिमें शक्तिज्ञानकी अपेक्षा नहीं; किंतु रजतज्ञानाभावसें रजतकी निवृत्ति होवे है, जितने काल रजवका ज्ञान रहे उतने काल रजत रहे है. रजवज्ञानका अभाव होवें तब रजतकी निवृत्ति होवें है. शुक्तिका ज्ञान कहूं रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु है, कहूं शुक्तिज्ञानविना अन्यपदार्थके ज्ञानतें रजतज्ञानकी निवृत्ति होवे है, ता रजतज्ञानकी निवृत्तिसें उत्तरक्षणमें रजतकी निवृत्ति होवेहै अथवा रजतज्ञानकी निवृत्ति जासें होवे तारेंही रजतज्ञानकी:निवृत्ति-क्षणमें रजतकी निवृत्ति होवै है. इसरीतिसें ज्ञानकालमें ही रजतकी स्थिति होनेतें यद्यपि प्रातिभासिक ही रजतादिक हैं, तथापि अनिर्वचनीय नहीं किंतु व्यावहारिक सत्य हैं जैसें सिद्धांतमें सुखादिक प्रातिभासिक हैं तौभी स्वप्नसुखादिकनसें विलक्षण व्यावहारिक माने हैं. औ न्यायमतमें दित्वा-दिक प्रातिभासिक मानिकै व्यावहारिक सत्य माने हैं, तैसे रजतादिक प्रातिभासिक हैं तौभी व्यावहारिक सत्य हैं. इसरीतिसैं रजतज्ञानकी निवृत्तिसै उत्तरक्षणमें रजतादिकनकी निवृत्ति होवे है; अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थातरका ज्ञान तामेंही रज-तज्ञानके निवृत्तिक्षणमें रजतकी निवृत्ति हाँवै है. शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी निवृत्ति होवै यह नियम नहीं है.

ऐसा कहैं तो लोकानुभवसें विरोध होवैगा, सकलशास्त्रनसें विरोध होवैगा सिद्धांतका त्याग होवैगा, औ युक्तिविरोध होवैगा. काहेतें १ शुक्तिज्ञानसें रजतन्नमकी निवृत्ति होवे है यह सर्व लोकमें प्रसिद्ध है. औ सकल शास्त्रमें प्रसिद्ध है औ सत्व्यातिवादीकाभी यही सिद्धांत है. औ सत्व्यातिवादीक मतमें विशेषक्षतें शुक्तिका ज्ञान रजतावयवके ज्ञानका प्रतिबंधक है, यातें रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है. रजतावयवकी

7

प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजवाज्ञानका विरोधी मानना क्लाकल्प-ना है. निर्णातकूं क्लम कहें हैं. शुक्तिज्ञानसें विना अन्यसें रजवज्ञानकी निवृत्ति मानें तौ अक्लप्तकल्पना होवैगी. इसरीतिसें क्लप्तकल्पना योग्य है या युक्तिसेंभी विरोध होवैगा, यातें शुक्तिज्ञानसें ही रजतकी औ ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी योग्य है.

## सत्र्यातिवादमें प्रबल दोष ॥ ४६ ॥

औ जो पूर्व उक्तरीतिसें रजतज्ञानाभावसें रजतकी निवृत्ति मानें औ रजतज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानैं तौभी वक्ष्यमाण दोपसें सत्रल्याति-वादीका उद्धार होवे नहीं सो दोष यह है:-जहां शुक्तिमें जा क्षणमें रजत भम होवै तिसी क्षणमें शुक्तिसें अभिका संयोग होयकै उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस औ भरमकी उत्पति होवै तहांरजतज्ञानकी निवृत्तिका साधन कोई हुया नहीं; यातें शुक्तिध्वंस औ भरमकी उत्पतिसें प्रथम रजतकी निवृत्ति नहीं होनेतें भरपदेशमें रजतका लाभ हुया चाहिये. काहेतें ? रजत बन्ध तैजस है,ताका गन्धकादि संबंधविना ध्वंस होवे नहीं यातें भगस्थानमें व्याव-हारिक रजतरूप सत्पदार्थकी ख्याति होने है यह सत्ख्यातिनाद असंगत है औ जहां एक रञ्जुमें दशपुरुषनकूं भिन्न भिन्न पदार्थनका भग होवे. किसीकृ दण्डका किसीकूं मालाका; किसीकूं सर्पका तथा किसीकूं जलघाराका इत्यादिक पदार्थनके अवयव स्वल्परज्जुदेशमें समर्वे नहीं, काहेतें १ मूर्वद्रव्य स्थानका निरोध करें हैं। यातें स्वल्पदेशमें इतने पदार्थनके अवयव संभवें नहीं; औ भगकालमें दंडादिक अवयवी सर्वथा स्वल्पदेशमें संमर्वे नहीं. औ सिद्धांतमें तो अनिर्वचनीय दंडादिक हैं. व्यावहारिक देशका निरोध करें नहीं. औ जो सत्स्यातिवादी भी तिन दंडादिकनमें स्थानिनरोधादिक फल नहीं मानें तो दंहादिकनकूं सत् कहना विरुद्ध है औ निष्फल है. दंहा-दिकनकी प्रतीतिमात्र होवैहै अन्यकार्य तिनतें होवे नहीं, ऐसा कहैं तौ अनिर्वचनीयवादही सिद्ध होवै है.

# वृत्तिभेद रूपाति और स्वतःप्रमात्व नि ० – प्र ७. (२८१)

औं भ्रमस्थलमें सत्प्दार्थकी उत्पत्ति मानें तो अंगारसहित ऊपर मूमिमें जलभग होने तहां जलसें अंगार शांत हुये चाहियें औ तूलके उपरि घर गुंजापुंजमें अग्रिभम होने तहां तूलका दाह हुया चाहिये. औ जो ऐसा कहै:—दोपसहित कारणतें उपने पदार्थकी अन्यकूं प्रतीति होने नहीं. जाके दोपतें उपने है ताहीकूं प्रतीति होनेहै. औ दोपके कार्य जल अग्रिसें आर्झी-भाव दाह होने नहीं तो तिनकूं सत्यता कहना केवल हास्यका हेतु है. का-हेतें ? अवयव तो स्थान निरोधादिकके हेतु नहीं. अवयवीसें कोई कार्य होने नहीं. ऐसे पदार्थकूं सत् कहना शुक्तिके बुद्धिमानोंकूं हास्य होने है. यातें सत्त्वातिवादकी उक्तिसंभवभी नहीं सर्वथा यह पक्ष नियुक्तिक है, इसी वास्ते विचारसागरमें सत्त्व्याति नहीं जा पक्षका किसीमकारसें उपपादन होने केर तर्कादिवलतें खंडन होने सो पक्ष लिख्या चाहिये. सत्त्व्यातिवादका उपपादन नहीं सभये यातें इसग्रन्थमेंभी लेखनीय नहीं, तथापि सर्वथा लिखेविना अध्येताकूं ऐसा भम होयजाने. ग्रन्थकर्ताकूं सत्व्यातिवादका ज्ञान नहीं था तिसभमकी निगृत्तिवासते इहां लिख्या है.

#### त्रिविध असत्व्यातिकी रीति शून्यवादीकी रीतिसें असत्व्यातिवादका खंडन ॥ ४७॥

तैसें असत्स्वाितवादभी सर्वथा युक्तिअनुभवश्चन्य है. निराकरण विनाभी किसीकी बुद्धिमें आह्रद होवे नहीं, यातें निराकरणीय नहीं तथापि असत्स्वाितवादी वेदमार्गका प्रतिदंदी प्रसिद्ध है. ओ सूत्रनसें ताके मतका खंडन कह्या है यातें खंडनीय है. असत्स्व्याितवादी दो हैं:— एकतो श्रून्यवादी नास्तिक असत्स्वाित मानें है. तिसके मतमें तो सारे पदार्थ असत्स्व हैं, यातें श्रुक्तिमें रजतभी असत् है. श्रून्यवादीके मतमें तो असत्अधिष्ठानमें रजत असत् है यातें निर्धिष्ठान भम है. तेसें ज्ञाता ज्ञानभी असत् हैं, या मतका खंडन शारीरकके दितीयाध्यायके वर्कपादमें विस्तारसें कन्या है औ अनुभव विरुद्ध है. काहेतें ? श्रून्यवादमें सर्वस्था-

नमें शून्य है, यातें किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं हुया चाहिये. औ शून्यसें व्यवहार होते तो जलका प्रयोजन अग्निसं, अग्निका प्रयोजन जलसें हुया चाहिये. अग्नि जल तो सत्य वा मिथ्या कहूं हैं नहीं, केवल शून्यतत्त्व हैं, सो सारें एकरस हैं तामें कोई विशेष नहीं. जो शून्यमें विशेष मानें तो शून्यवादीकी हानि होतेगी. काहेतें ? वह विशेषही शून्यसें भिन्न है, औ जो ऐसें कहें शून्यमें विशेष है, जाकूं विलक्षणता कहें हैं तासें व्यवहारभेद होते है. औ वह विशेष औ व्यवहार तथा व्यवहारका कर्ताभी परमार्थतें शून्यहैं, यातें शून्यताकी हानि नहीं सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? शून्यमें विशेष है यह कथन विरुद्ध है. विशेषवाला कहें तो शून्यताकी हानि होते हैं औ शून्य कहें तो विशेषवत्ताकी हानितिंं यवहार भेदका असंभव है; इसरीतिसें शून्यवाद संभवें नहीं.

# कोई तांत्रिककी रीतिसें असत्ख्यातिवाद ॥ ४८॥

औं कोई तांत्रिक असत्त्यातिवादी है, ताक मतमें शुक्तिआदिक व्यवहारके पदार्थ तो असत नहीं, किंतु भ्रमज्ञानक विषय जो अनिर्वचनीय
रजतादिक सिखांतमें मानें हैं वह असत हैं. यातें व्यावहारिक रजतादिक
अपनें देशमें हैं तिनका शुक्तिमें संबंध नहीं. औं अन्यथाख्यातिवादीकी
नाई शुक्तिमें रजतत्वकी प्रतीतिभी होवे नहीं. अनिर्वचनीय रजत उपने नहीं
औं अख्यातिवादीकी नाई दो ज्ञान होवें नहीं. श्रन्यवादीकी नाई शुक्ति
असत् नहीं, ज्ञाताज्ञानभी असत् नहीं, किंतु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सत् हैं,
दोषसिहत नेत्रका शुक्तिसें संबध होवे तब शुक्तिका ज्ञान होवे नहीं, किंतु
शुक्तिदेशमें असत् रजतकी प्रतीति होवे है. यचिष अन्यथाख्यातिवादमें
शुक्तिदेशमें रजत असत् है औं कांताकरमें तथा हृद्दमें सत् रजत दोत्रं
मतमें हैं, तथाषि अन्यथाख्यातिवादमें तो देशांतरस्थ सत्यरजतवृत्ति
रजतत्वका शुक्तिमें भान होवे है, औं असत्वख्यातिवादमें देशान्तरमें रजत
तो है, तिसके धर्म रजतत्वका शुक्तिमें भान होवें नहीं, किंतु असत्गोचर

रजतज्ञान है. शुक्तिंस दोपसहित नेत्रके संबंधतें रजतश्रम होते है, ताका विषय शुक्ति नहीं जो रजतश्रमका विषय शुक्ति होते तो " इयं शुक्तिः" ऐसा ज्ञान हुया चाहिये. जो शुक्तित्वरूप विशेष धर्मका दोषवळतें मान नहीं होते तो सामान्य अंशका " इयम्" इतनाही ज्ञान हुया चाहिये; यात भमका विषय शुक्ति नहीं तैसे भ्रमका विषय रजत भी नहीं. काहेतें १ पुरोवित देशमें तो रजत है नहीं, औ देशांवरमें रजत है, तासें नेत्रका संबंध इसरीतिसें रजतश्रमका विषय कोई नहीं. औ शुक्तिज्ञानसें उत्तरकाळमें " इह काळत्रयेपि रजतं नास्ति " ऐसी प्रतीति होते हैं; यात रजत भम निर्विषयक होनेतें असत् गोचर कहिये है असत्गोचर ज्ञानकुं ही असत्- ख्याति कहें हैं.

न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसें असत्ख्यातिवाद ॥ ४९ ॥ और कोई असत्ख्याति इसरीतिसें कहेंहें:—शुक्तिं नेत्रके संवधतें रजतम्म होवें है यातें रजतममका विषय शुक्ति है, परंतु शुक्तिंम शुक्तित्व औ शुक्तित्वका समवाय दोनूं दोषतें मासें नहीं; किंतु शुक्तिमें शुक्तित्व औ शुक्तित्वका समवाय दोनूं दोषतें मासें नहीं; किंतु शुक्तिमें रजतत्वका समवाय भासेहै. जो रजतत्वका समावाय शुक्तिमें हैनहीं,यातें असत्ख्याति है, रजतत्वमित्योगीका शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत् है. ताकी ख्याति कहिये मतीति असत् ख्याति कहियेहैं. रजतत्वमित्योगिक समवाय शुक्तिमें शुक्तित्वका मिख है, और शुक्त्यनुयोगिक समवाय शुक्तिमें शुक्तित्वका मिख है, गरंतु रजतत्व मित्योगिक समवाय रजतानुयोगिक मिख हैं; शुक्त्यनुयोगिक नहीं. औ जो शुक्त्यनुयोगिक समवाय मिख है, सो शुक्तित्व मित्योगिक हैं. रजतत्वमित्योगिक नहीं. इसरीतिमें रजतत्वमित्योगिक शुक्ति अनुयोगिक समवाय अमिख होनेतें असत्है, ताकी मतीतिकूं असत् ख्याति कहेंहें. शुक्ति जाका अनुयोगी कहिये धर्मी होवें सो शुक्त्यनुयोगिक कहिये हैं, रजतत्व जिसका मित्योगी होवें सो रजतत्वमित्योगिक कहिये हैं, रजतत्व जिसका मित्योगी होवें सो रजतत्वमित्योगिक कहिये हैं, साव यह है:—केवळ समवाय मिख है औ रजतत्व मित्योगिक कहिये हैं, साव यह है:—केवळ समवाय मिख है औ रजतत्व पित्योगिक कहिये हैं, साव यह है:—केवळ समवाय मिख है औ रजतत्व पित्योगिक

समबायभी रजवर्से प्रसिद्ध है; औ शुक्त्यनुयोगी समबायभी शुक्तिधर्मनका शुक्तिमें प्रसिद्ध है; प्रसिद्धसम्वायमें समवायत्व धर्म है रजतत्व प्रतियोगित्वभी समबायमें प्रसिद्ध है; तैसें शुक्त्यनुयोगिकत्वभी समबायमें प्रसिद्ध है, परंतु रजतत्व प्रतियोगिकत्व शुक्त्यनुयोगिकत्व दोनूं धर्म एकस्थानमें समवायमें अप्रसिद्ध होनेतें शुक्त्यनुयोगिकत्वविशिष्ट रजतत्व प्रतियोगिकत्वविशिष्ट समबाय अप्रसिद्ध होनेतें असत है; ताकी ल्याति असत्रख्याति कहिये है. यह न्याय वाचस्पत्यकारका मत है. इसरीतिसें अधिष्ठानकृं मानिके असत्रख्याति दो प्रकारकी मानें हैं, एक ती: शुक्तिअधिष्ठानमें असत्रजतकी प्रतीतिक्षप है औ दूसरी शुक्तिमें असत्रजतत्व समवायकी प्रतीतिक्षप है.

# द्विविध असत्र्यातिवादका खंडन ॥ ५० ॥

सो दोनूं असंगत हैं. काहेतें ? जो असत्तरुपाति मानें ताकूं यह पुछेहैं; असत्रुपाति या वाक्यमें अवाध्यविलक्षण असत् शब्दका अर्थ है अथवा असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो ऐसें कहै:—असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो ऐसें कहै:—असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, तो "मुखे में जिह्वा नास्ति" इसवाक्यकी नाई असत्रुख्याति वादका अंगीकारं निर्लेजका है. काहेतें ? सत्तास्कूर्तिरहितकूं निःस्वरूप कहेंहैं. यातें सत्तास्कूर्तिशून्यभी प्रतीत होवे हैं, यह असत्रुख्यातिवाद कहें तेसें सिख होवे है, सत्तास्कूर्तिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है यातें अवाध्यविलक्षण असत् शब्दका अर्थ कहें तो अवाध्यविलक्षण वाध्य होवे है. वाधके योग्यकी प्रतीति असत्रुख्याति कहिये है, यह सिख हुया. सोई सिखांतीका मत है. काहेतें ? अनिर्वचनीय ख्याति सिखांतमें है और वाधयोग्यही अनिर्वचनीय होवे है. इसरितेंसें सिखांतमें विलक्षण असत्रुख्यातिवाद है यह कहना संभवे नहीं.

आत्मख्यातिकी रीति औ खंडन, आंतर-पदार्थमानी आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय ॥ ५१ ॥ आत्मख्याति असंगत है. काहेतें?विज्ञानवादीके मतमें आत्मख्याति है.

क्षणिकविज्ञानकूं विज्ञानवादी आतमा कहैं हैं; तिसके मतमें बाह्य रजत नहीं है, किंतु अंतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका धर्म रजत है, दोषवछतें वाह्य प्रतीत होवेहै. शून्यवादीके मतविना आंतरपदार्थकी सत्तामें किसी सुगताशिष्यका विवाद नहीं. बाह्य पदार्थ तौ कोई मानैं हैं कोई नहीं मानैं हैं. यातें बाह्यपदार्थकी सत्तामें तौ तिनका विवाद है. आंतर विज्ञानका निषेध शून्यवादी विना कोई नास्तिक करें नहीं, यातें आंतररजतका विज्ञानरूप आत्मा अधिष्ठान है; ताका धर्म रजत आंतर है; दोषनलतें बाह्यकी नाई पतीत होवें है. ज्ञानतें रजतका स्वरूपसें बाध नहीं होवें है, किंतु रजतकी वाह्यताका बाध होवे है. अनिर्वचनीय ख्यातिवादमें रजतधर्मीका बाध औ इदंतारूप बाह्यवृत्ति ताका बाध मानना होवे है. औ आत्मख्यातिमतमें रजतका तौ वाथ मानना होवै नहीं. काहेतें ? शून्यवादीसें भिन्न सकल सौगतके मतमें पदार्थनकी आंतरसत्तामें विवाद नहीं. यातें स्वरूपसें रजतका बाध मानना होवे नहीं; केवल बाह्यताहर इदंताका बाध मानना होवे है, यातें अनिवेचनीयवाद मानैं तौ धर्म औ धर्मीका बाधकल्पन गौरव है. आत्मरूयाति मानैं तौ धर्मीके बाधविना इदंतारूप धर्ममात्रके बाध कल्पनमें छाचव है. यह आत्मख्यातिवादीका अभिपाय है. या मतमें रजह आंतर सत्य है, ताकी बाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है, यातें रजतज्ञानमें रजतगोचरत्व अंशभम नहीं; किंतु रजतका बाह्यदेशस्थत्व प्रतीति अंशमें भम है.

आंतरपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन ॥ ५२ ॥

यह मतभी समीचीन नहीं. रजत आंतर है. ऐसा अनुभव किसीकूं होवें नहीं. भमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी आंतरता किसी प्रमाणमें सिद्ध होवें नहीं. सुसादिक आंतर हैं औ रजतादिक बाह्य हैं यह अनुभव सर्वेकूं होवे है. रजतकूं आंतर मानें तो अनुभवसें विरोध होवे है औ आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहीं, यातें आंतर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असंगत है.

# सौगतनके दो भेदनमें बाह्यपदार्थवादीकी आत्मरूयातिका अनुवाद ॥ ५३ ॥

यद्यपि सौगतनमें दो भेद हैं. एक तौ विज्ञानवाद है औ दूसरा बाह्यवाद है. बाह्यवादमें भी दो भेद हैं एक तौ बाह्यपदार्थ अनुमेय है प्रत्यक्ष नहीं. ज्ञानका प्रत्यक्ष होने है, ज्ञानसें ज्ञेयकी अनुमिति होने है. इस रीतिसैं बाह्यपदार्थनका परोक्षवाद है; औ बाह्यपदार्थभी पत्यक्षज्ञानके विषय हैं. इसरीतिसें बाह्यपदार्थनका अपरोक्षवाद है; इनमें विज्ञानवादीके मतमें तौ व्यावहारिक रजतभी बाह्य नहीं है. औ बाह्यपदार्थवादीके मतमें यथार्थ ज्ञानका विषय रजत तौ बाह्य है, यातें उक्त अनुभवका विरोध नहीं. औ भगस्थलमें बाह्य रजत माननेका प्रयोजन नहीं. काहेतें ? कटकादिसिन्धि तौ तिस रजतसें होवै नहीं, केवंछ प्रतीतियात्र होवैहै; औ विषयविना प्रतीति होवे नहीं; यातें भगपतीतिकी सविषयता सिव्हिही तिस रजतका फल है. सो आंतरही माने तौभी भ्रमप्रतीति सविषयक होय जावे है. बाह्य मानिकै प्रतीतिकी सविषयता सिद्ध करै ताके मतमें उक्तरीतिसें धर्मधर्मीका बाध माननेतें गौरव है. आंतररजतकी दोषवछतें बाह्यप्रतीति माने तो केवछ ्ं इदंताके बाध माननेतें लाघव होवेहै; औ यथार्थज्ञानका विषय रजत पुरो-वर्तिदेशमें होवेहे. भमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशमें होवे तौ यथार्थ ज्ञान औ भमज्ञानकी विलक्षणता नहीं होवैगी. औ आत्मरूपाति मतमैं तौ यथार्थज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशमें है औ अमन्ज्ञानका विषय रजत आंतर है यातैं नाह्यत्व आंतरत्वहृष् विषयकी विलक्षणतासें यथार्थत्व अयथार्थत्व भेदज्ञानके होवें हैं. औ बाह्यदेशमें जो भ्रमके विषयकी उत्पत्ति मानैं तौ शुक्तिदेशमैं उपजे रजतकी सर्वकूं प्रतीति हुई चाहिये, औ एक अधि-ष्ठानमें दशपुरुषनक् मिन्नभिन्न पदार्थनका भग होने तहां एक एक पुरुषक् सकछ पदार्थनकी प्रतीति हुई चाहिये. औ आत्मरुयातिमतमें तो जिसके आंधर जो पदार्थ उपने है तिसीकं पुरोवर्तिदेशमें वह पदार्थ प्रतीत होवेहै, यातें अन्यपु-

रुपकूं ताकी प्रतीतिकी शंकाही होने नहीं. भमके विषयकी बाह्य उत्पत्ति माने तिसके मतमें अन्यपुरुषनकूं अप्रतीतिमें समाधानका अन्वेषणक्षप क्वेशही फल है; इस रीतिसें बाह्यपदार्थवादी सौगतमतमें आत्मख्यातिकी उक्ति संभवेहै व्यावहारिक पदार्थही तिसके यतमें बाह्य है प्रातिभासि करजतादिक बाह्य नहीं, केवल आंतरही हैं.

#### बाह्यपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन ॥ ६४ ॥

तथापि आत्मरूपातिवाद असंगवही है. काहेतें ? रजवादिक पदार्थ स्वप्निवना जागरणमें आंतर अप्रसिद्ध हैं. बाह्य स्वभावकूं अमस्थलमें आंतर रकस्पना अप्रसिद्ध कल्पना दोष है औ आंतर होवे तो 'भिय रजवम, अहं रजतम्" ऐसी प्रतीति हुई चाहिये. ''इदं रजतम्" इसरीतिसें रजतकी बाह्य प्रतीति हुई चाहिये.

और जो ऐसें कहै. यथि रजत आंतर है बाह्य देशमें है नहीं, तथािष दोषमाहात्म्यतें आंतरपदार्थकी बाह्य प्रतीति होवेहै. बाह्यतारूप इदंता शुक्तिमें है दोषके माहात्म्यतें शुक्तिकी इदंता रजतमें भासे है. जा दोषतें आंतर रजत उपजेहै ता दोषतेंही आंतर उपज रजतमें शुक्तिकी इदंता प्रतीत होवे है. जो रजतकी बाह्यदेशमें उत्पत्ति मानें तो बाह्यदेशमें सत्यरजत तो संभवे नहीं, अनिर्वचनीय मानना होवेगा. सो अनिर्वचनीय वस्तु छोकमें अप्रसिद्ध है, यातें अप्रसिद्ध कल्पना दोष होवेगा औ आंतर ती सत्य रजत उपजे है. आंतर होनेतें ताके हान उपादान अशक्य हैं, यातें सत्य मानेंगी कटकादिसिद्धिरूप फछका अभाव संभवे है, यातें अनिर्वचनीय वस्तुकी कल्पना होवे नहीं, अनिर्वचनीय ख्यातिसें आत्मख्यातितें यह छावव है.

सीभी असंगत है. शुक्तिकी इदंता रजतमें प्रतीत होवें है, या कहनेसें अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवें है. जो ईदंताप्रतीतिमें अन्यथा ख्याति मानी तौ शुक्तिमें रजतत्व धर्मिकी प्रतीतिभी अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये. आंतर रजतकी उत्पन्ति माननी निष्फल है. जैसे रजतः पदार्थ शुक्तिसे व्यवहित हैं; ताके धर्मकी शुक्तिमें प्रतीतिका असंभव कहै तौ तेरे मतमेंभी शुक्तिसें व्यवहित अंतर्देशमें रजत है, तामें शुक्तिधर्म इदंताकी प्रतीतिका असंभव तुल्य है.

आत्मरूयातिवादतें विलक्षण अद्वेतवादका सिद्धांत ॥ ५५ ॥

औ सिद्धांतमैं तो शुक्तिवृत्तितादात्म्यका अनिर्वचनीय संबंध रजतमें उपजै है; ताकूं संसर्गाध्यास कहें हैं. अधिष्ठानका संबंध आरोपितमें जहां प्रतीत होवे तहां सारे अधिष्ठानका संसर्गाध्यास होवे है. संसर्गाध्यास विना अन्य धर्मकी अन्यमें प्रतीति होवें नहीं इसरीतिसें अध्यासविना शुक्ति-वृत्ति इंदताका आंतर रजतमें प्रतीतिके असंभवतें आत्मरूपातिवाद असं-गत है औ अनिर्वचनीय वस्तुकी अपसिद्ध कल्पना दोप कह्या सो भी अज्ञानसें कहाहै. काहेतें ? अद्भेतवादका यह मुख्य सिद्धांत है:-चेतन सत्य है, तासें भिन्न सकल मिथ्या है. अनिर्वचनीयकूं मिथ्या कहें हैं, यातें चेतनसें भिन्न पदार्थकूं सत्य कथनमें ही अप्रसिद्ध है. चेतनसें भिन्न पदार्थनमें अनिर्वचनीयता तौ अतिपसिख है. विचार करें तब किसी अनात्मपदार्थनका स्वरूप सिख होवे नहीं औ प्रतीत होवे है, यातें सकल अनात्म पदार्थ अनिर्वचनीय हैं, सिद्धान्तमें अनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं. गन्धर्वनगरकी नाई दृष्ट सारा प्रपंच नष्ट-स्वभाव है. स्वप्नसें जागृतपदार्थनमें किंचिद्विलक्षणता नहीं. औ शुक्ति-रजत पातिभासिक है. कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है, इसरीतिसें ् अनात्म पदार्थनमें मिथ्यात्व सत्यत्व विलक्षणता परस्पर कहीहै, सो स्थूल-बुद्धिवालेका अद्वैतबोधमें प्रवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसें कहिये है. स्थूल-बुिंदपुरुषक् प्रथमही मुख्यसिद्धांतकी रीति कहै तो अद्भुत अर्थक् सुनिके अनात्मसत्यत्व भावनावाळा पुरुष शास्त्रसै विमुख होयकै पुरुषार्थसै भ्रष्ट

# वृत्तिभेद रुपाति और स्वतः प्रमात्व नि०-प्र०७. (२८९)

होय जावे इसवास्ते अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिक प्रातिभासिकभेदसें दिविष सत्ता कही, औ चेतनकी पारमार्थिक सत्ता कही. चेतनहें न्यून-सत्ता प्रपंचकी बुद्धिमें आहत हुये सकल अनात्मपदार्थनकूं स्वप्नादिन्द्रष्टांतसें पातिभासिकता जानिक निषेधवाक्यनतें सर्व अनात्मपदार्थनका रक्तिंश्वन्य जानि लेवे, इसवास्ते सत्ताभेद कहा है औ अनात्मपदार्थनका परस्पर सत्ताभेदमें अद्वेतशास्त्रका तात्पर्य नहीं यातें अद्वेतवादीकूं अनिर्वचनीय पदार्थ अप्रसिद्ध है. यह कथन विरुद्ध है. औ प्रकारांतरका असंभव है, यातें लाघव गौरव कथन सर्वदा असंभव है. जो अनिर्वचनीय ल्यातिविना अन्यप्रकारभी संभवे तो गौरवदोप देखिक या पक्षका त्याग संभवें औ उक्त वक्ष्यमाण रीतिसें सत्त्व्यातिसें आदिलेके कोई पक्ष संभवे नहीं, यातें गौरव लाघव विचारही निष्फल है।

#### सिद्धांतोक्त गौरवदोषके परिहारपूर्वक द्विविघ विज्ञानवादका असंभव ॥ ५६ ॥

और जो आत्मरूपातिनिरूपणके आरंभमें कहा. वाह्य रजतकी उत्पत्ति यानें तो रजतभर्मी औ इदंताधर्म इन दोनूंका वाध माननेमें गोरव है. आत्मरूपाति मानें तो इदंतामात्रके वाध होनेतें धर्मीका वाध नहीं माननेमें छाधव है.

यह कथनभी अकिंचित्कर है. काहेतें ? शुक्तिका ज्ञान हुयें पिथ्या रजत मेरेकूं प्रतीत हुया. इसरीतिसें रजतका बाध सर्वके अनुभवसिद्ध हैं औ आत्मख्यातिकी रीतिसें रजतमें मिथ्या बाह्यता प्रतीत हुई ऐसा बाध हुया चाहिये; यातें धर्मीके बाधका छाधववछ से छोप करे तो पाकादिफ छ साधक ब्यापार प्रमूहमें एक ब्यापार करिके छाधववछतें अधिक ब्यापार स्का त्यांग इन्या चाहिये. भी भमवाछे पुरुषक् आत उपदेश करें तन ''नेदं रजतम् किंतु शुक्तिरियम्'' इसरीतिसें रजतका स्वह्मसें निषेध करेंहै. औ आत्मख्यातिकी रीतिसें ''नाज रजतम्, किंतु ते आत्मल्या

रजतम्" इसरीतिसें रजतके देशमात्रका निपेध कन्या चाहिये; यातें आरमानें उपजेकी बाह्यदेशमें ख्याति है. इस अर्थमें तात्पर्यतें वाह्यपदार्थ-वादी सौगतका आत्मख्यातिवाद असंगत है औ विज्ञानमें मिन्न कोई बाह्य औ आंतर पदार्थ नहीं किंतु विज्ञानस्य आत्माके आकार सर्वपदार्थ हैं. इसरीतिसें विज्ञानवादीका विज्ञानस्य आत्माके रजतस्यमें ख्याति है, इस तात्पर्यतेंभी आत्मख्यातिवाद असंगत है. विज्ञानमें भिन्न रजतें है सो ज्ञानका विषय है, वाकूं विज्ञानस्य आत्मामें अभिन्न कथन संभवें नहीं औ विज्ञानवादीके मतमें सारे पदार्थ क्षणिक विज्ञानस्वर्हें, तामें प्रत्यभिज्ञाअसंभवादिक अनंत दूषण हैं, यातें आत्मख्याति संभवें नहीं.

## अन्यथाख्यातिकी रीति औ खंडन, अन्यथाख्यातिवादीका तात्पर्य ॥ ५७ ॥

अन्यथारुपातिवादभी असंगत है यह अन्यथारुपातिवादीका तार्त्पर्य है. जा पुरुवकं सत्यपदार्थके अनुभवजन्य संस्कार होवें ताके दोपसहित नेत्रका पूर्वदृष्ट सहशपदार्थमें संबंध होवें तहां पुरोवित्सहश पदार्थके सामान्यज्ञानतें पूर्वदृष्टकी स्मृति होवेंहे अथवा स्मृति नहीं होवे तो सहशके ज्ञानतें संस्कार उद्भूत होवें हैं. जा पदार्थकी स्मृति होवें अथवा जाके उद्भूत संस्कार सत्य रजतके पदार्थका धर्म पुरोवित्पदार्थमें प्रतीत होवेहे. जैसें सत्य रजतके अनुभवजन्यसंस्कारसहित पुरुवका रजतसहश शुक्तिमें वोषसित नेत्रका संबंध हुयें रजतकी स्मृति होवेहें, ताके स्मरण करें रजतका रजतत्व धर्म शुक्तिमें भासे है. अथवा नेत्रका संबंध हुयें रजतकममें विलंब होवे नहीं, यातें नेत्रसंबंध औ रजतके प्रत्यक्षभमके अंतरालमें रजतकी स्मृति नहीं होवेहें, किंतु रजतानुभवके संस्कार उद्भूत होयके स्मृतिके व्यवधानिवा शीव ही शुक्तिमें रजतत्वधर्मका प्रत्यक्ष होवेहें. स्मृतिस्थलमें जैसे पूर्वदृष्ट सहशके ज्ञानतें संस्कारका उद्घोध होवेहें, तैसें भमस्थलमें पूर्वदृष्ट सहशके ज्ञानतें संस्कारका उद्घोध होवेहें, तैसें भमस्थलमें पूर्वदृष्टके सहश पदार्थसे इंदियका संबंध होनेतें ही संस्कारका उद्घोध होयके संस्का-

रगोचर धर्मका पुरोवर्तिमें भान होवेहैं, याकूं अन्यथाख्याति कहेंहैं. अन्य-रूपतें प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहेंहें. शुक्तिपदार्थमें शुक्तित्वधर्म है रज-तत्व नहीं है. औ शुक्तिकी रजतत्वरूपतें प्रतीति होवेहै, वातें अन्यरूपतें प्रतीति है.

#### विचारसागरोक्त द्विविधल्यातिवादमै प्रथम प्राचीन मतका प्रकार औं खंडन ॥ ६८ ॥

औ विचारसागरमें अन्यथाक्यातिके दो भेद िखे हैं. दूसरीका प्रकार यह है—रजतमम होने तहां कांताकरादिकनमें स्थितरजतमें नेत्रका संबंध होयके ताका प्रत्यक्ष होनेहै, यार्ते कांताकरमें वा हृझमें स्थितरजतकी पुरोवर्तिदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है. या मतमें पर्मधर्मी अंशमें तो रजतका ज्ञान यथार्थ है, परंतु देश अंशमें अन्यथाज्ञान है. यचि हृझदिकनका रजत व्यवहित है, तासें नेत्रका संबंध समने नहीं, तथापि दोषसहित नेत्रका व्यवहित रजतसें संबंध होयके ज्ञान होते, है, यह दोषका माहात्म्य है. इसरी-तिकी अन्यथाख्यातिका वर्तमान न्यायादिश्यनमें उपलंभ नहीं, तथापि इसप्रकारका अन्यथाख्यातिका खंडन अनेक श्यनमें है.

यामें यह दोप है:—जो देशांतरमें स्थित रजतसें नेत्रका संबंध होते तो हृद्रमें रजतके सिन्निहित धरे अन्यपदार्थनका प्रत्यक्षमी हुया चाहिये. कां-ताकरस्थ रजतका प्रत्यक्ष होते तब कांताके करकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये औ जो ऐसें कहै:—अन्यथारूपातिकी केवल इंद्रियसें उत्पत्ति नहीं होते हैं, किंतु पूर्वानुभवजित संस्कारसहित सदोध नेत्रसें अन्यथारूपातिज्ञान उपजे है, यातें उद्भूतसंस्कार नेत्रका सहकारी है. रजतगोचर संस्कार सहित नेत्रसें रजतकाही ज्ञान होते है, अन्यपदार्थगोचर संस्कार तो है, परंतु उद्वुद्ध नहीं, यातें अन्यवस्तुका ज्ञान होते नहीं. संस्कारनकी उद्वुद्धता औ अनुद्वुद्धता कार्यसें अनुभेय है, यातें दोष नहीं, तथापि जहां शुक्तिमें रजतश्रम होते तहां शुक्तिके समान आरोपित रजतका परिमाण प्रतीत होते हैं

छुशुक्तिमें रजतभम होवे तहां आरोपित रजतमें भी छुता भासे है, महती शुक्तिमें रजतभम होवे तहां महत्वारिमाणवाटा रजत भासे है, इसरीतिमें आरो-पित पदार्थमें अधिष्ठानपरिमाणका नियम होनेतें शुक्त्यादिकनमें रजतत्वादिक धर्मकी प्रतीति होवे है. अन्यदेशस्य रजतकी प्रतीति होवे तो आरोपितमें अधिष्ठानपरिमाणका नियम नहीं चाहिये. औ छुत्र तथा महत्वारिमाण शुक्तिका भासेहै, यातें देशांतरके रजतकी प्रतीति नहीं औ रज तसंस्कारवाटेकूं अन्यपदार्थकी प्रतीति यद्यपि नहीं सम्भवे तथापि सारे देश के अनंत रजतनकी प्रतीति हुई चाहिये, इसरीतिसें अनंतदृषणग्रम्त यह पक्ष है. इसीवास्ते वर्तमानग्रन्थनमें या पक्षका उपलंभ होवे नहीं.

# पूर्वोक्त अन्यथाख्यातिवादका खंडन ॥ ५९ ॥

औ शुक्तिमें रजतत्व धर्मकी प्रतिति होवैहै, यह अन्यथाख्यातिवाद अनेक ग्रंथकार नैयायिकोंने ययपि लिख्या है तथापि तिनका लेखभी श्रुति-रमृतिविरुद्ध है,यातें श्रद्धायोग्य नहीं. स्वप्नज्ञानक नैयायिक मानसिव्यंय कहेंहें औ श्रुतिमें स्वप्नपदार्थनकी-उत्पत्त कही है"न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो मनत्यथ रथात्रथयोगान्पथः सजते" यह श्रुति है. तामें ज्यावहारिक रथ अश्व मार्गनका स्वप्नमें निषेध करिके अनिविचनीय रथ अश्व मार्गकी उत्पत्ति कही है. तेसें "संध्येसिहराहिहे" यह ज्याससूत्र है. तामें निष्ये अश्व मार्गकी उत्पत्ति कही है. तेसें "संध्येसिहराहिहे" यह ज्याससूत्र है. तामें मी स्वप्नमें अनिवेचनीय पदार्थनकी मृष्टि कही है. ज्यासकत सूत्र स्मृतिक्ष है. इस रीतिसें नैयायिकनका अन्यथाख्यातिवाद श्रुतिस्पृतिविरुद्ध है. औ नेत्रसें ज्यवहितरजतत्वका श्रुक्तिमें ज्ञान संभवे नहीं. जो श्रुक्तिक समीप रजत होवे तो दोनूंतें नेत्रका संयोग होयके रजतत्वित्त रजतत्वकी श्रुक्तिक समीप रजत नहीं तहां श्रुक्तिमें नेत्रजन्य अम प्रतीति संभवे. ओ जहां श्रुक्तिक समीप रजत नहीं तहां श्रुक्तिमें रजतत्व अम नेत्रजन्य संमवे नहीं. काहेतें? विशेषण विश्वपतें इंदियका संबंध हुयें इंदियजन्य विशिष्ट ज्ञान होवे है. जहां सत्य रजत है तहां विशेषण रजतत्व है दिशेष्य रजतव्यक्ति है, रजतव्यक्तिं नेत्रका

संयोगसंबंध होवेहै, औ रजतत्वर्तें नेत्रका संयुक्तसमवाय संबंध होवे है, यातें '' इदं रजतम् '' इसरीतिसें रजतत्विशिष्टका नेत्रजन्यज्ञान होवेहै. औ जहां शुक्तिमें रजतत्विशिष्ट श्रम होवे तहां विशेष्यशुक्तिमें तो नेत्रका संयोगसंबंध है, रजतत्विशिष्ट श्रम होवे तहां विशेष्यशुक्तिमें तो नेत्रका संयोगसंबंध है, रजतत्विशिष्ट श्रम संयोग होवे तो रजतत्विशिष्ट श्रक्ति संयोगके कमावतें रजतत्वसें संयुक्तसमवाय होवे. रजतव्यक्तिमें संयोगके कमावतें रजतत्वसें संयुक्तसमवायका अभाव है, यातें रजतिशिष्ट शुक्तिका ज्ञान संभवे नहीं.

#### प्रत्यक्षज्ञानके हेतु षड्विघ लौकिक अरु त्रिविघ अलौकिक ये दो संबन्ध ॥ ६० ॥

ओं जो नैयायिक कहै. प्रत्यक्षज्ञानका हेतु विषयदंदियका संबंध दो प्रका-रका है. एक छोकिक संबंध हे ओ दूसरा अछोकिक संबंध है. संयोग आदिक पट्पकारका संबंध छोकिक कहियेहैं, औ सामान्यछक्षण ज्ञानछक्षण योगजन्यधर्मछक्षण यह तीनिप्रकारका अछोकिक संबंध है. छोकिक संबंधके उदाहरण औ स्वह्म प्रत्यक्षनिह्मणमें कहेहें.

अलोकिक संबंधके इसमांति उदाहरणस्वरूप हैं जहां एक घटसें नेत्रका संयोग होवे तहां एकही घटका नेत्रसें साक्षात्कार नहीं होवेहैं, किंतु घटताश्रय सक्ळ घटनका नेत्रसें साक्षात्कार होवेहैं, परंतु नवीन मतमें नेत्रसंयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटनका एकही क्षणमें साक्षात्कार होवेहैं, ओ प्राचीन मतमें नेत्रसंयुक्त घटका अये देशांतरवृत्ति घटका दितीय क्षणमें साक्षात्कार होवेहैं, परंतु नवीन मतमें नेत्रसंयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटका दितीय क्षणमें साक्षात्कार होवेहैं, परंतु नवीन मतमें नेत्रसंयुक्त घटका ओ देशांतरवृत्ति घटका दितीय क्षणमें साक्षात्कार होवेहैं, दोनूं साक्षात्कार नेत्रजन्य हैं, परंतु संबंध मिन्न है. ये दो मत हैं, तिनमें भाचीन रीति सुगम है, यातें प्रचिन रीतिही कहेंहैं:—पुरोवर्ति घटसें नेत्रका संयोग होयके ''अयं घटः'' इसरीतिमें एक घटका साक्षात्कार होवेहैं. या साक्षात्कारका हेतु संयोगसंबंध है, यातें यह साक्षात्कार लोकिक संबंधजन्य है. या साक्षात्कारका विषय घट ओ घटत्व है तिनमें भी

व्यक्ति विशेष्य है, घटत्व प्रकार है, विशेषणकूं प्रकार कहें हैं. या ज्ञानमें प्रकार जो घटत्व सो यावत घटमें रहे है, याते पुरोवर्ति घटके ज्ञानकालमें नेत्र इंद्रियका स्वजन्यज्ञानप्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध सकळ घटनमें है या संबंधसें नेत्रइंदियजन्य सकल घटनका साक्षात्कार द्वितीयक्षणमें होवे है. या साक्षात्कारका विषय पुरोवर्ति घटभी है. काहेतें ? घटत्ववत्ता जैसें अन्य घटनमें है तैसे पुरोवर्तिघटमें भी है, यातें पुरोवर्तिघटगोचर दो ज्ञान होनैंहें. पथमक्षणमें छौकिकज्ञान होवैहै, दितीयक्षणमें अछौकिक ज्ञान होवेहैं, यह टक संबंध अलौकिक है, अलौकिक संबंधजन्य ज्ञानभी अलौकिक े हैं. इंदियका सकल घटनतें स्वजन्यज्ञानप्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध हैं. जहां नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घटका होवै तहां स्वशब्द नेत्रका बोधक है, भौ जहां त्वक्सैं एक घटका ज्ञान होवे तहां स्वशब्द त्वक्का बोधक है. इसरीतिसें जा इंदियतें एक व्यक्तिका ज्ञान होने तिस इंदियजन्यही सकल घटनका अलौकिक साक्षात्कार होने हैं; नेत्रइंदियजन्य एक घटका छौिकिक साक्षात्कार हुये त्वक्इंडियजन्य सकछ घटनका अछौिकक साक्षात्कार होवै नहीं. नेत्रजन्य एक घटका ज्ञान हुये स्व कहिये नेत्र तिसतैं जन्य '' अयं घटः'' यह ज्ञान है. तामैं प्रकारीभूत कहिये विशे-षण जो घटन्व तहता कहिये ताकी आधारता घटनमें है इसरीतिसें संकल घटनके ज्ञानका हेतु उक्त संबंध है. सो एक घटका ज्ञान होते तब नेत्रजन्यज्ञानमें घटत्वप्रकार होवेहै. औ पुरोवर्ति घटके छौकिक ज्ञानसें प्रथम उक्तसंबंध संभवे नहीं, यातें लोकिकज्ञान प्रथमक्षणमें होवे हैं अछौकिक उत्तरक्षणमें होवेहै, यह प्राचीन रीति है, नवीनरीतिर्से एकही ज्ञान सक्छ घटगोचर होवैहै. पुरोवर्ति घट अंशमें छौकिक होवैहै. देशांतरस्थ घटांरामें अङौिकक होवेहैं, प्रसंगप्राप्त एकरीति कही विस्तारभयतें नवीन रीति कही नहीं. यह सामान्यलक्षण संबंध है, जातिकू सामान्य कहैंहैं-सामान्य कहिये जाति लक्षण कहिये स्वरूप यातें जातिस्वरूप संबंध है. यह सिद्ध हुया- नेत्रजन्यज्ञानप्रकारीभृत घटत्ववत्ता कहनेसे घटत्वही सिद्ध

होंनेहैं; यातें उक्त संबंध सामान्यस्वरूप है, अथवा घटत्वाधिकरणताकूं घटत्ववत्ता कहै तौभी सामान्यस्वरूपही संबंध है. काहेतें? अनेक अधिकर-णनमें अधिकरणता धर्म सामान्य है, या स्थानमें अनेकमें जो समान धर्म होवे सो सामान्यशब्दका अर्थ है. केवल जातिही सामान्यशब्दका अर्थ नहीं यातें अनेक घटनमें घटत्वकी अधिकरणताभी समान धर्म हीनेतें सामान्य कहिये है इस रीतिसें एक व्यक्तिसें इंडियका संबंध हुयें इंडियसंबंधी व्यक्तिक समान्धर्मवाली इंडियसंबंधी सकल व्यक्तिसें सामान्य लक्षण अलोकिक मंबंध इंडियका होनेतें व्यवहित अव्यवहित वस्तुका इंडियजन्य अलोकिक साक्षात्कार होवें है.

औ ज्ञानलक्षण संबंधका यह उदाहरणसहित स्वरूप है:-जहां इंद्रिय-योग्य पदार्थसें इंदियका संबंध होने औ इंदियसंबंध कालमें तिस इन्द्रियके अयोग्य पदार्थका स्मृतिज्ञान होने तहां इन्द्रियसंनंधी पदार्थका औ स्मृति-गोचर पदार्थका एक ज्ञान होने है. तहां जिस पदार्थकी स्मृति होने तिस अंशमें वह ज्ञान अलोकिक है; जिस अंशका इंदियसंवंधजन्य है तिस अंशमें लौकिक है. जैसे चंदनसें नेत्रइंदियका संयोग होवे तिस कालमें सुगंध धर्मकी रमृति होवै तब नेत्रइंदियजन्य "सुगंधि चंदन स्<sup>77</sup> ऐसा पत्यक्ष होवै है तहां चंदनत्वविशिष्ट चंदन तौ नेत्रके योग्य है, औ चंदनका धर्म ययि सुगंध है तासें नेत्रसंयुक्त समवायसंबंधभी है, तथापि नेत्रके योग्य सुगंध नहीं घाणके योग्य सुगंध है, यातें नेत्रसंयुक्तसमनायसंबंधसें सुगंध धर्मका चाक्षुपसाक्षात्कार होवे नहीं, किंतु नेत्रसंयोगतें चंदनव्यक्तिका औ नेत्रसंयुक्त त्तमवायतें चंदनत्वका चाक्षुष ज्ञान होवेहै. चंदनके सुगंधगुणतें नेत्रका संयुक्त समवाय संबंध विद्यमानभी अिकेचित्कर है, तथापि नेत्रके संयोग होतेही ''सुगंधि चंदनम्'' इसरीतिका चंदनगोचर चाक्षुषज्ञान अनुभवसिद्ध है; यातें चंदनवृत्ति सुगंध गुणसें नेत्रका संवंध कोई साक्षात्कारका हेतु मानना चाहिये. तहां और तौ कोई संबंध नेत्रका सुगंधगुणसें है नहीं,

नेत्रसंयुक्तसम्वाय है सो गंधज्ञानका जनक नहीं. औ जांकू चंदनकी सुगंधता घाणसे अनुभूत होवे ताक्ही चंदनका नेत्रसे "सुगंधि चंदनम्" ऐसा ज्ञान होवे है. जाकू चंदनकी सुगंधवत्ता घाणसे अनुभूत नहीं होवे. ताकू चंदनसे नेत्रका संयोग हुये "सुगंधि चंदनम" ऐसा ज्ञान होवे नहीं. इस ंरीतिसें पूर्व अनुभवजन्यसुगंपके संस्कारका "सुगंथि चंदनम्" या प्रत्यक्षतें अन्वयन्यतिरेक है, यातें "सुगंधि चंदनम्" या चाक्षपज्ञानका सुगंधानुभव-जन्यसंस्कार वासुगंध स्मृति हेतु है. जो सुगन्धसंस्कारकू अथवा स्मृतिकू सुगंधपत्यक्षकी स्वतंत्रकारणता कहें ती सुगंधअंशमें वह ज्ञान चाक्षुष नहीं होवैगा, औ ''सुगंधि चंदनस्ं'' यह ज्ञान सुगंध अंशमैंभी चंदनचंदनत्वकी नाई चाक्षपही अनुभवसिद्ध है, यातैं ता ज्ञानके हेतु संस्कारकूं वा स्मृतिकूं नेत्रका संबंध मानना चाहिये. जो नेत्रका संबंध मानें तो सुगंधज्ञानभी संस्कार वा स्मृतिरूप नेत्रके संबंधजन्य है. यातें चाक्षुष है, परंतु संस्कारवा रमृतिनेत्रनिरूपित होवै तौ नेत्रका संबंध होवै. जैसे घटनिरूपितसंयोग घटका संबंध कहिये हैं, पटनिकापितसंयोग पटका संबंध कहियहै. इसरीतिसे सुगंधगो-चरस्मृति औ संस्कारभी नेत्रनिरूपित होवै तौ नेत्रका संबंध संभवै अन्यथा नेत्रका संबंध सुगन्धकी स्मृतिकूं वा सुगंधके संस्कारकूं कहना संभव नहीं; यातें इसरीतिसें नेत्रनिरूपित हैं.जब चंदनका साक्षात्कार होवे तब मन आत्माका संबंध होयके मन औ नेत्रका संबंध होवेहै. आत्मसंयुक्त म्नःसं-युक्त नेत्रका चंदनसें संयोग होवैहै, इसरीतिसें मनआत्माका संयोग औ मन-नेत्रका संयोग चंदनसाक्षात्कारका हेतु है, जिसकालमें आत्मसंयुक्त मनका नेत्रमें संयोग होवे तिसकालमें सुगन्यकी स्मृति अथवा सुगंपके संस्कार आत्मामें समवायसंबंधसें हैं, तिनका विषय सुगंध है, यातें स्वसंयुक्त यनःसंयुक्तात्मसमवेत ज्ञान अथवा स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार चंदनके सुगंधमें हैं, काहेतें ? स्वशब्दमें नेत्रका यहण है तामें संयुक्त कहिये संयोगवाला मन है. तामें संयुक्त कहिये संयोगवाला आत्मा है, तामें समवेत कहिये समवायसंबंधसें वृत्तिका सुगंधकी स्मृति है, औ सुगं-

धका संस्कारभी समवायसबंधसें आत्मवृत्ति है. यातें नेत्रसंयुक्तमनः सं-युक्तात्मसमवेत स्मृतिज्ञान औ नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार ये चोनूं नेत्रनिरूपित हैं, नेत्रघटितस्वरूप यह परंपरा है, यातें नेत्रका संबंध है. इस परंपरा सम्बन्धका प्रतियोगी नेत्र है औं अनुयोगी सुगंध है.जामें सम्बन्ध रहै सो सम्बन्धका अनुयोगी कहिएे है. स्मृतिहर अथवा संस्कारहर जो उक्तपरंपरासें नेत्रका सम्बन्ध ताका विषय सुगंध है, यातें उक्त सम्बन्धका सुगंध अनुयोगी है. ज्ञानकी अधिकरणता विषयमें अनुभवसिद्ध है, यातें आत्माकी नाई विषयभी ज्ञानका अधिकरण औ अनुयोगी कहिये हैं; जैसें ''चटे ज्ञानम्'' यह व्यवहार होवैहै तहां ''घटवृत्ति ज्ञानम्''यह उक्तवाक्यका अर्थ है. उसरीतिसें विषयभी आत्माकी नाई ज्ञानका आधार होनेतें अनुयोगी है, परंतु सर्गवायसंवंधसें ज्ञानका आधार आत्मा है. औ विषयतासंवंधसें ज्ञानका आधार सुगन्धादिक विषय हैं.जो ज्ञानका आधार होवे सोई संस्कार का आधार होने है. काहेतें ? पूर्व अनुभवतें संस्कार उपजे है औ अनु-भवके समान विषयवाळे उत्तरस्मृति आदिकनकूं उपजावेहै, यातें पूर्वअनु-भ्व संस्कार स्मृति इन तीनूंका आश्रय विषय समान होवेहै, याते सुगन्ध गोचरसंस्कारभी विषयतासंवन्धसं सुगंधमें रहेहै, यातें नेत्रप्रतियोगिकसंस्का-रका अनुयोगी सुगन्ध है. इसरीतिसें स्मृतिरूप अथवा संस्काररूप सम्बन्ध नेत्रका हुगंधतें है औ संयोगसंबंध चंदनव्यक्तितें है,संयुक्तसमवाय चंदनत्वतें है, यातें तीनुंकूं विषय करनेवाला "सुगंधि चंदनम्" यह चाक्षुपसाक्षा-स्कार होवे हैं. सुगंधवाला चंदन है यह वाक्यका अर्थ है. नेत्रहें सुगन्धचंद-नत्व चंदनका साक्षात्कार होवे तहां चंदनत्वसें तो छौकिक सम्बन्ध है. सयोगादिक पद्सम्बन्धनकूं लोकिकसंबंध कहें हैं. औ स्मृति औ संस्कार लौकिक सम्बन्धसें भिन्न होनेतें अलोकिक हैं जहां चंदनसे नेत्रके सम्बन्ध कालमें सुगंधस्मृति अनुभवसिद्ध होवें तहां स्मृतिरूप सम्बन्ध है. औ स्मृतिका अनुभव नहीं होवे तो संस्कारही सम्बंध है. इस अलौकिक सम्बंधकं ज्ञानलक्षणसंबन्ध कहेंहें. स्मृतिमें तो ज्ञानशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध

ही है, और संस्कारभी ज्ञानजन्य होने है, उत्तर ज्ञानका जनक होने है, यातैं ज्ञानका सम्बन्धी होनेतें ज्ञान कहें हैं.

तैसें योगीकूं इंदियसम्बंधीके साक्षात्कारकी नाई इंद्रियसें व्यवहितकाभी साक्षात्कार होवे है; तहां योगाभ्यासतें इंद्रियमें विलक्षण सामर्थ्य होवे है, यातें योगज धर्मही इंद्रियका सम्बन्ध कहिये है, परंतु यामें सतभेद है.

जगदीशभद्वाचार्यका तौ यह मत है:—जिस इंदियके योग्य जो पदार्थ होते हैं, तिस इंदियके तो पदार्थका साक्षात्कार होते हैं. योगीकूं व्य-विहतका औ भूतभावीकाभी इंदियजन्यसाक्षात्कार होते हैं. योगीसें इतरकूं वर्तमान इंदिय सम्बंधीकाही साक्षात्कार होते हैं औ जा इंदियके जो पदार्थ योग्य नहीं तिस इंदियतें ता पदार्थका साक्षात्कार योगीकूंभी होते नहीं. जैसें रूपका ज्ञान नेत्रसेंही होते हैं रसनादिकनतें होते नहीं.

औं कितने ग्रंथकारनका यह मत हैं:—योगकी अद्भुत मिला है. अभ्यासके उत्कर्ष अपकर्षतें योगजधर्म विख्क्षण होवे हैं. किसीमें तो अभ्यासके उत्कर्षतें ऐसा धर्म होवे हैं. एक इंद्रियतें योग्य अयोग्य सक्ष्म ज्ञान होवे हैं, किसीमें अभ्यासके अपकर्षतें योग्यविषयके ज्ञानकीही सामर्थ्य होवे हैं. सर्व प्रकारसें योगज धर्मसें व्यवहितका ज्ञान होवे हैं, यातें योगज धर्ममी अछौकिक संबंध है.

## न्यायमतमें अलौकिक संबन्धसें देशांतरस्थरजतत्वका शुक्तिमें प्रत्यक्षमान औ ता भानसें सुगंधिचन्दनके भानतें विलक्षणता ॥ ६३ ॥

इस रीतिसें इंद्रियके संयोगादिक संबंधविना अलौकिकसंबन्धतेंभी इंद्रियजन्य साक्षात्कार होनेतें देशांतरस्थरजतवृत्ति रजतत्वकाभी शुक्तिमें अलौकिक संबंधसें चाश्चष साक्षात्कार संभवे है. जैसें सुगंधस्मृति औ चंदनसें नेत्रसंयोग हुयां "सुगंधि चन्दनम्" इसरीतिसें योग्यअयोग्यानुभव-गोचर चाश्चषज्ञान होवे है. इसरीतिसें दोषसहित नेत्रका शुक्तिसें संयोग होवैहै. शुक्तिव्यक्ति तौ नेत्रके योग्य है; औ रजतत्वजाति यद्यपि प्रत्यक्षयोग्य है तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहां प्रत्यक्षगोचर होवै तहां जाति, योग्य है. औ जहां जातिका आश्रय प्रत्यक्षयोग्य नहीं तहां जाति अयोग्य है. या प्रसंगमें रजतत्वका आश्रय रजतव्यक्ति नेत्रसें व्यवहित है. यातें नेत्रयोग्य नहीं. जैसें सुगंध अंशमें चन्दनज्ञान अलोकिक है; तैसें " इदं रजतम्" यह ज्ञानभी रजतत्व अंशमें अलौकिक है, परंतु इतना भेद है:-सुगंधि चन्दनम्" या ज्ञानसें ती चन्दनवृत्ति सुगन्ध चन्दनमें भासे है. औ ''इदं रजतम्'' या ज्ञानसें इदंपदार्थमें आवृत्तिरजतत्व इदंपदार्थमें भासेहैं,तैसैं औरभी विलक्षणता है. "सुगंधि चन्दनम्" या ज्ञानसे नेत्रके अयोग्य सुगन्ध भारत है, औ चन्दनकी सकलसामान्य विशेषता भारत है और "इदं रजतम्" या ज्ञानसें व्यवहित होनेतें नेत्रके अयोग्य रजतत्वका मास तौ सुगन्धभासके समान है, परंतु चन्दनके विशेषक्षप चन्दनत्वके भासकी-नाई शुक्तिका विशेषरूप शुक्तित्वका भास होवै नहीं, औ मलयाचलोडूत काष्ट्रविशेषरूप चन्दनके अवयव भारी हैं. औ शाक्तिके त्रिकोणतादिविशिष्ट अवयव भासें नहीं, इसरीतिसें दोनूं ज्ञानोंका भेद है. उक्त भेदकतही ऋगतें यथार्थत्व अयथार्थत्व है. यचिष इंद्रियसंयोग औ अयोग्य धर्मकी स्मृति-रूप सामयी दोनू ज्ञानोंमें सामान्य है औ सामयीभेद विना उक्तपका-रकी विलक्षणता संभवे नहीं, तथापि सामग्रीमें दोषराहित्य औ दोषसा-हित्य विलक्षणता है, यातें उक्त विलक्षणता संभवे है. जैसें ''सुर्भि चन्दनम् "या स्थानमें ज्ञानलक्षणसंबंधकी निरूपकता नेत्रकूं है. तैसें ''इदं रजतम्'' या स्थानमैंभी नेत्रंसयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवेतज्ञानसंबंध है. ताका निरूपक नेत्र है औ विषय रजतत्व है सो स्मृतिज्ञानका अनु-योगी है. जा विषयका ज्ञान होवे सो विषयतासंबंधसे ज्ञानका अनुयोगी होते है नेत्रसें संयोगवाला होनेतें नेत्रसंयुक्त मन है, तासें संयुक्त कहिये संयोगवाला जो आत्मा तामें समवेतज्ञान रजतत्वकी स्मृति है; सो विष-

यतासम्बन्धसे रजतत्वमें है. इसरीतिसें नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत ज्ञानक्रप नेत्रका सम्बन्ध रजतत्वमें होनेतें नेत्रसम्बद्धरजतत्वका भगज्ञान परयक्ष है.

अथवा ज्ञानरूपसम्बन्ध नहीं किंतु ज्ञानका विषयतासम्बन्ध है, यातें नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेत ज्ञान विषयतासम्बन्ध अछौिकक सम्बंध है, '' सुगन्धि चन्दनम्'' या स्थानमें संबंधरूप उक्त विषयता सुगन्धमें है, औ ''इदं रजतम्'' या स्थानमें नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसम्बन्ध ज्ञान रजतत्वस्मृति है, ताकी विषयता रजतत्वमें है, इसरीतिसें विषयता अंशसम्बन्धमें मिछावनेतें संबंधके अनुयोगी सुगंधरजतत्व स्पष्टही है. यातें अन्यथाख्यातिवाद संभवें है, नेत्रके संबंधविना रजतत्वका ज्ञान संभवें नहीं. यह दोष अन्यथाख्यातिवादमें नहीं. इसरीतिसें रजतत्वरूप विशेषणतें नेत्रका अछौिकक संबंध औ शुक्तिरूप विशेष्यतें छौिककसबंध मानिके अन्यथाख्यातिका संभव कहें हैं.

## अनिर्वचनीयख्यातिमें न्यायउक्त दोष ॥ ६२ ॥

औ अनिर्वचनीय ख्यातिमें यह दोष कहें हैं:—अन्यथाख्यातिवादीकूं भमजानकी कारणता दोषमें माननी होवे है औ अनिर्वचनीय ख्यातिवादीकूं रजतादिक अनिर्वचनीय विषयकी कारणता और तिसके ज्ञानकी कारणता माननी होवेहै, यातें अन्यथाख्यातिवादमें छावव है, औ अनिर्वचनीय ख्यातिवादीकूं अन्यथाख्याति विना निर्वाह होवे नहीं. कहूं अन्यथाख्याति मानें हैं, कहूं अनिर्वचनीयख्याति मानें हैं, कहूं अनिर्वचनीयख्याति मानें हैं, कहूं अनिर्वचनीयख्याति मानें तो अद्वेतवादीकूं स्वमन्तिक गंथमतें विरोध होवेगा. औ केवछ अनिर्वचनीयख्यातिसें निर्वाह होवे नहीं. जहां अनिर्वचनीयख्याति नहीं संभवेतहां अद्वेतमतक गंथनमें अन्यथा ख्यातिही छिसी है. जैसें अनात्मपदार्थनमें अवाध्यत्वहण सत्यत्वप्रतीति होवे है तहां अनिर्वचनीय अवाध्यत्वकी अनात्मपदार्थनमें उत्पत्ति कहें तो अज्

# वृत्तिभेद रुपाति और स्वतः प्रमात्व नि ०-४० ७. (३०१)

न्मका जन्म हुया, नित्यका ध्वंस हुया इनवाक्यनतें समान यह कथन विरुद्ध है; यातें आत्मसत्यताकी अनात्ममें प्रतीतिहृत अन्यथाख्यातिही संमवे है. औ ऐसे स्थानमें अन्यथाल्यातिही अद्वैतयंथनमें लिखी है औ परोक्षम-मस्थलमें भी अद्भेतमंथनमें अन्यथाल्यातिही कही है. यह तिनका वालर्थ-है:-प्रत्यक्षज्ञान तौ नियमतें वर्तमानगोचर होवे है, औ जा विषयका प्रमान तासें संबंध होवे तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये हैं। व्यवहित रजतके रजर् तत्वका प्रमातासैं संबंध संभवे नहीं; यातैं पुरोवार्तिदेशमें रजतकी सत्ता अवश्य-चाहिये. औ परोक्ष ज्ञान तौ अतीतका औ भविष्यतकाभी होवेहै; यातें परोक्षज्ञानके विषयका प्रमातासें संबंध अपेक्षित नहीं औ संभवेभी नहीं. काहेतें १ जहां अनुमान प्रमाणतें वा शब्दप्रमाणतें देशांतरस्थ काळांतरस्थका यथार्थज्ञान होवे तहांभी भिन्नदेशस्य भिन्नकाळस्य प्रमातासे संबंध होवे नहीं. भमरूप परोक्षज्ञानमें तो प्रमातार्से विषयका संबंध सर्वथा असंभावित है यातें परोक्षभमस्थलमें अनिर्वचनीयरूयाति नहीं किंतु विषयशून्यदेशमें विषयकी प्रतीतिरूप अन्यथारूयाति है. इसरीतिर्से बहुत स्थलमें अन्यथारूया मानिक अपरोक्षभममें जहां ज्यवहित आरोपित होवे तिसी स्थानमें अनि-र्वचनीयल्याति मानी है. औ जहां पुरोवर्तिदेशमें अधिष्ठानसंबंधी आरो-पित होवै तहांभी अन्यथाख्यातिही हैं. काहेतें ? अधिष्ठानगोचर वृत्ति होवें तब आरोपितवस्तुका प्रमातास संबंध अन्यथाख्याति मार्नेभी संभवे हैं. अनिवचनीय विषयकी उत्पत्ति निष्पयोजन है, इसरीतिसें अद्वैतवादीके मतमें एक अनिर्वचनीयख्यातिसें निर्वाह होने नहीं. औ अन्यथाख्याति मानें अनिर्वचनीयख्यातिका मानना होवें नहीं, जहां व्यवहित आरोपित होवे औ प्रत्यक्षमम होवे तिस स्थानमें अद्वेतवादीने अन्यथाल्यातिका असंभव कह्या है तहांसी उक्तरीतिसें नेत्रका ज्ञानलक्षणसंबंध संभवे हैं, यातैं प्रत्यक्षभ्रमका संभव होनेतें अनिर्वचनीयल्यातिका अंगीकार प्रयो-जनजून्य गौरवदूषित है.

सामान्यलक्षणादि अलौकिकसंबंधक् प्रत्यक्षज्ञानहेतुताका असंभवकरिकै अमज्ञानकी इंद्रियअजन्यता ॥ ६३ ॥

ऊपर कहेहुए अनंत निरर्थक प्रठाप नैयायिक विवेकके अभावतें करें हैं काहेतें ? जो सामान्यलक्षणादिक संबंध प्रत्यक्ष ज्ञानके हेतु कहे सो सकलके अनुभवसें विरुद्ध हैं, जाकूं एक घटका नेत्रजन्यज्ञान होने ताकूं पूछें-कितने घटनका चाक्षुषसाक्षात्कार तेरेकूं हुयाहै ? तब प्रश्नकर्ताकूं दशा यह कहे है:-मेरे नेत्रके अभिमुख एक एट है, कितने घटनका साक्षात्कार हुया यह तेरा प्रश्न अविवेक्तें है. इसरीतिसें घटका इष्टा प्रथका उपालंग करे है. नैयायिकरीतिसें छोकिक अछोकिक भेदसें सक्छ घटक प्रत्यक्षकी सामगी होनेतें उपाछंभ संभवे नहीं ऐसा उत्तर कहा। चाहिये. एक घटका छौकिक चाक्षुष हुमा है,अछौकिक चाक्षुष साक्षात्कार सर्वथा हुया है, औ व्यवहित घटका साक्षात्कार सुनि सर्वके हृदयमें विस्मय होवे है, यातें सामान्यळक्षण संबंधतें साक्षात्कार सर्वळोक विरुद्ध है औ सर्वतंत्रविरुद्ध है, परंतु एक घटका साक्षात्कार होने तब घटांतरकी सजातीयतासें स्मृत्यादिक संमवें हैं, तैसें "सुरिम चंदनस्" इसरीतिसें चंदनमें सुगंपधर्मादगाही चाश्रुवसाक्षात्कार ज्ञानरूप संबंधतें नेत्रजन्य होवे है. यह कथनभी नैयायिकका विरुद्ध है. काहेतैं ? जापुरुषकूं चंदनका साक्षात्कार होवै ताकं यह पूछै:-"किं दृष्टम्" तन दृष्टा यद्यपि ऐसीं कहेंहै "सुगंधि चंदनं दृष्टम्" तथापि फेरि विवेचनसे पूछै:-इसचंदनमें सुगंध है यह ज्ञान तेरेकूं किसरीतिसें हुया १ तन द्रष्टा यह कहेंहै:-श्वेतचंदन है, यातें सुगंध यामें अवश्य होवैगा. रक्तचंदनमें सुगंध नेहींहोनैहै. इसरीतिके श्वेतमें गंध होने है; इसरीतिसें सुगंध ज्ञानमें अनुमानजन्यताके सूचक वचन कहै है. औ नेत्रसें सुगन्धका सा-क्षात्कार मेरेकूं हुया है ऐसा उत्तर कहै नहीं, यातें सुगन्धका ज्ञान नेत्र-जन्य पत्यक्षरूप नहीं; किंतु सुगंधअंशमें वह ज्ञान अनुमिति है चन्दन े अंशमें प्रत्यक्ष है. औं "सुगंधि चंदनम्" इस वाक्यप्रयोगवाळे चंदनइ-ष्टाकुं पुछै:-या चंदनमें अल्प गंध है अथवा उत्कट गंध है ? तब ऐसा उत्तर कहै है:-नेत्रसें श्वेतचंदन प्रतीत होवे है यातें गंध सामान्यकी अनु-मिति होवे है. गंधका प्रत्यक्ष होवे तो गंधके उत्कर्ष अपकर्षका ज्ञान होवें. यातें गंधके उत्कर्ष अपकर्ष ती नासिकासें आद्यात करें तब ज्ञान होते. नेत्रसें ती श्वेतचंदनका ज्ञान होवे हैं, तासें गन्धसामान्यका ज्ञान होवे हैं ऐसा उत्तर कहनेसेंभी सुगंधके ज्ञानकी अनुमिति हौंवे है, प्रत्यक्ष होवे नहीं. जा इंद्रियसें रूप-रस-गेध स्पर्श-शब्दका ज्ञान होवे ता इंद्रियसें रूपादिकनके उत्कर्प अपकर्पका ज्ञान होवे है. जो नेत्रेंद्रियसें गंधका ज्ञान होवे तौ गंधके उत्कर्प अपकर्षका ज्ञान द्वया चाहिये; यातैं चंदनमैं सुगंधका ज्ञान अनु-मितिक्तप है पत्यक्ष नहीं. अनुमितिज्ञानसें तो उत्कर्ष अपकर्षकी अपतीति अनुभवसिद्ध है. धूमसें बिह्नका ज्ञान होवे वहां विह्नके अल्पत्वमहत्वका ज्ञान होने नहीं. औ जो नैयायिक ऐसें कहै छौकिकसंबंधजन्यपत्यक्षसें विषयके उत्कर्ष अपूरुष भार्ते हैं. अठौकिकसें विषयका सामान्यधर्म भारी है विशेष धर्म भासे नहीं, सोभी असंगत है. काहेतें ? सामान्य धर्मसें तौ परोक्ष ज्ञानसेंभी विषयका प्रकाश संभवे है. अप्रसिद्धसंवधसें अप्रसिद्ध प्रत्यक्षकल्पना निष्प्रयोजन है. औ विशेषह्रपतें सुगंधका प्रकाश होवै नहीं, सामान्यरूपतें सुगन्धका प्रकाश है. ऐसा सुगंधका ज्ञान नेत्रसें होवे है. इस नैयायिक वचनतें यह सिद्ध होवें है, नेत्रसें श्वेतचंदनका साक्षा-त्कार होते ही सुगंधका सामान्य ज्ञान अनुमितिरूप होवे है. ता अनुमि-तिका प्रयोजक चंदनकी श्वेतताज्ञानद्वारा नेत्र है. इसरीतिसँ सुगन्धका ज्ञान नेत्रजन्य नहीं अनुषिति है. औं जो नैयायिक ऐसें कहैः—पचपि नेत्रजन्य सुगन्यका ज्ञान. उत्कर्ष अपकर्षकूं प्रकाश नहीं, यातें अनुमितिके समान है तथापि अनुमितिहर संभवे नहीं. काहेतें ? "सुगंधि चंदनम्" यह ज्ञान एक है दो नहीं; एक ही ज्ञानकूं सुगंधअंशमें अनुमितिता औ चंदनअंशमें पत्यक्षता कहै तो अनुमितित्व प्रत्यक्षत्व विरोधी धर्मका समावेश होवैगा, यातें सर्व अंशमें प्रत्यक्ष है यह कथनभी संभवे नहीं. काहेतें ? तेर

मतमें एक ज्ञानमें जैसें छौकिकत्व अछौकिकत्व विरोधी धर्मका समावेश है, तेसें अनुमितित्व प्रत्यक्षत्वका भी एक ज्ञानमें समावेश संभवे है औ प्रत्यक्षत्व अनुमितित्वका विरोध तो न्यायशास्त्रके संस्कारवाछेकूं प्रतीत होवेहै. औ छौकिकत्व अछौकिकत्व तो परस्पराभावक्ष है, यातें तिनका विरोध सर्वकूं मासे है, प्रतियोगीअभावका परस्पर विरोध है. यह सक्छ छोकमें प्रसिद्ध है, यातें छोकप्रसिद्ध विरोधवाछे धर्मनका समावेश नैयायिक मानें हैं, यातें विरोधी पदार्थनका समावेश नहीं, यह वाक्य निर्ठजनतामूळक है.

औ वेदांतमतमें तौ अंतःकरणंकी वृत्तिरूप ज्ञान सांश होनेतें एक वृत्तिमैं अंशमेदतें विरोधि धर्मनका समावेश संभवे है. न्यायमतमें ज्ञानज-न्यता है परंतु इच्य नहीं, यातें सांश नहीं. निरंशज्ञानमें विरोधी धर्म-नका समावेश वाधित है, यातें 'सुगंधि चंदनस्" यह ज्ञान सुगन्धअंशर्में अनुमिति है औ चन्दन अंशमें मत्यक्ष है. अथवा ज्ञानका उपादान अन्तःकरण सांश है, यातें अन्तःकरणके परिणाम दो ज्ञान हैं. "सुगंधि" यह ज्ञान अनुमिविकाप है;"चन्दनस्" यह ज्ञान प्रत्यक्ष है दोनूं परिणाम एक कालमें हो हैं,यातें तिनका दित्व कदीशी भासे नहीं.इसरीतिसें 'सुरिम चन्दनम्<sup>77</sup>यह ज्ञान सुगन्धअंशमें चाक्षुष नहीं औ या ज्ञानकूं किसीरीतिसें अलौकिकसंबंधजन्यता कहैंभी तथापि "इदं रजतम्" इत्यादिक भ्रम तौ उक्तरीतिसें संभवे नहीं काहेतें ?शुक्तिसें नेत्रका सम्बंध ओ रजतत्वस्मृतिकूं "इदं रजतम्"या ज्ञानकी कारणता माने ताकूं यह पूछे हैं.-शुक्तिसें नेत्रका सम्बंध होयकै शुक्तिरजतसाधारण धर्म चाकचिक्यविशिष्टशुक्तिका इदंखपतें सामान्यज्ञान होयकै रजवकी स्मृति होवेहै, तिसतें उत्तर भम होवैहै अथवा शुक्तिके सामान्यज्ञानतें पूर्वही शुक्तिसें नेत्रका सम्बंध होवैं तिसी कालमें रजतत्वविशिष्ट रजतकी स्मृति होयकै "इदं रजतम्" यह भम होने हैं ? जो भथम पक्ष कहें तो सम्भन नहीं काहेतें भथन तो शुक्तिका

सामान्यज्ञान, तिसतें उत्तर रजतत्विशिष्ट रजतकी स्मृति, तिसतें उत्तर रजत-भम, इसरीतिसें तीनि ज्ञानोंकी धारा अनुभवसें बाधित है. "इदं रजतम्" यह एक ही ज्ञान सर्वकूं प्रतीत होवे है.

औ जो ऐसें कहैं:—प्रथम शुक्तिका सामान्यज्ञान हुयेविना शुक्तिंसें नेत्रके संयोगकालमें रजतकी स्मृति होयके "इदं रजतम्" यह भम होते है सोभी संभवे नहीं, काहेतें ? सकल ज्ञान चेतनरूप स्वप्रकाश है. वृत्तिरूप ज्ञान साक्षीभास्य है. कोई ज्ञान किसी कालमें अज्ञात होने नहीं. यह नार्का आगे प्रतिपादन करेंगे, यातें शुक्तिसें नेत्रके संयोगकालमें रजतकी स्मृति होने तो स्मृतिका प्रकाश हुया चाहिये. स्मृतिमें चेतनभाग तो स्वयंप्रकाश है औ वृत्तिभागका साक्षीअधीन सदा प्रकाश होने है, यातें स्मृतिका अनुभव हुया चाहिये. औ नैयायिकक् शप्थपूर्वक यह पूछें, शुक्तिमें "इदं रजतम्" या भमतें पूर्वकालमें रजतस्मृतिका अनुभव तेरेक् होने है ? तव यथार्थवका होने तो स्मृतिके अनुभवका अभावही कहें है, यातें शुक्तिसें नेत्रसंयोगकालमें भमके पूर्व रजतकी स्मृति संभवे नहीं.

औ जो ऐसें कहै:—रजतानुभवजन्य रजतगोचरसंस्कारसहित नेत्रसंयोग्यतें रजतक्षम है, संस्कारगुणप्रत्यक्षयोग्य नहीं, किंतु अनुमेय है, यातें उक्त दोष नहीं, तथापि ताकूं यह पूछें हैं:—उद्बुद्धसंस्कार भागके जनक हैं अथवा उद्बुद्ध औ अनुद्बुद्ध दोनूं संस्कार भागके जनक हैं? जो दोनूं कूं जनकता कहै तौ संभवें नहीं. काहेतेंं? अनुद्बुद्ध संस्कारनसें स्मृत्यादिक ज्ञान कदीनी होवे नहीं. जो अनुद्बुद्धसंभी स्मृति होवे तो अनुद्बुद्धसंस्कारसें सर्वदा स्मृति हुई चाहिये; यातें उद्बुद्धसंस्कारसें समृति होवे हैं तैसें भामजानभी उद्बुद्धसंस्कारसें ही संभवे हैं; यातें उद्बुद्ध संस्कार भागके जनक हैं यह कहे सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? संस्कारके उद्दोषक सदश-दर्शनादिक हैं; यातें शुक्तिसें नेत्रके संयोगतें चाकचिक्यविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पाछे रजतगोचर संस्कारका उद्दोष संभवे है. नेत्रशु-

किके संयोगकालमें रजतगोचरसंस्कारका उद्दोध संभवे नहीं, यातें यह मानना होवेगा. प्रथमक्षणमें नेत्रसंयोग द्वितीय क्षणमें चाक-चिक्यधमिविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, तिसतें उत्तरक्षणमें संस्कारका उद्दोध, तिसतें उत्तरक्षणमें रजतन्नम संभवे है. इसरीतिसें नेत्रसंयोगतें चतुर्थ आण्में न्नमंयोगतें चतुर्थ अन्यवहित उत्तरक्षणमें चाक्षप ज्ञान होवेहै. तैसाही अनुभव होवेहै, यातें उक्तरीति असंगत है.

औ उक्तरीतिसे शुक्तिके दो ज्ञान सिद्ध होवें हैं. एक तो संस्कारका उद्बोधक सामान्यज्ञान औ दूसरा संस्कारजन्य भमज्ञान. इसरीतिसे शुक्तिके दो ज्ञानभी अनुभविक्छ हैं. नेत्रसंयोग होतेही ''इदं रजतम्" यह एकही ज्ञान अनुभविस्छ है, यातें रजवानुभवजन्यसंस्कारसहित त्रसंयोगवें "'इदं रजतम्" यह भम होवे है यह कहनाभी संभवे नहीं.

औ "सुगंधि चंदनम्" या ज्ञानकूं अलौकिकप्रत्यक्ष मानें तौभी "इदं रजतम्" यह ज्ञान तौ ज्ञानलक्षण अलौकिक संबंधजन्य संभवे नहीं. काहेतें? "सुगंधि चंदनम्" यह ज्ञान हुयें सुगंधके उत्कर्ष अपकर्षका संदेह होवेंहैं; यातें सुगंधके उत्कर्ष अपकर्षका निश्चयरूपप्राकट्य अलौकिक ज्ञानतें होवे नहीं, यह मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतेंभी विषयमा प्राकट्य होवे तो सुगंधके अपकर्षादिकनका संदेह संभवे नहीं. औ "इदं रजतम्" या भ्रमतें औ सत्य रजतमें "इदं रजतम्" या भ्रमतें रजतकी प्रकटता सम होवेहे जो भ्रम स्थलमें रजतकी प्रगटता न होवे तो रजतकी प्रकटता सम होवेहे जो भ्रम स्थलमें रजतकी प्रगटता न होवे तो रजतके परिमाणादिकनका संदेह हुया चाहिये १ औ परिधाणादिकनका संदेह होवे नहीं, यातें भ्रमज्ञानतें रजतकी प्रकटता होवे है. औ ज्ञानलक्षण संवधजन्य ज्ञानतें विषयकी प्रकटता होवे नहीं, यातें "इदं रजतम्" या भ्रमज्ञानका हेतु ज्ञानलक्षणसंवंध नहीं.

औ विचार करें तो ज्ञानरूप संबंध कहूंभी संभव नहीं. काहेतें? ज्ञान-

लक्षणसंबंधसें अलौकिक प्रत्यक्ष होवेहै; या पक्षका यह निष्कर्ष है, जहां पक पदार्थकी अनुभवजन्य स्मृति होवै अथवा अनुभवजन्य संस्कार होवैं औ परपदार्थ्सै इंदियका संबंध होने तहां इंदियसंबंधीमें स्मृतिगोचर पदार्थकी अथवा संस्कारगोच्र पदार्थकी प्रतीति होवे है. इंद्रियसंबंधी पदार्थ तौ विशेष्यरूपतें प्रतीत होवेहै. औ स्मृतिगोचरपदार्थ विशेषणरूपतें प्रतीत होवेहैं जैसें "सुगंधि चंदनम्" या ज्ञानमें नेत्रकृप इंदियसंबंधी चंदन विशेष्य है और स्मृतिगोचर सुगंध विशेषण है. तैसैं " इदं रजतम्" या अमज्ञान-मभी इंद्रियसंबंधी शुक्ति विशेष्य है औ स्मृतिका गोचर अथवा संस्का-रका गोचर रजतत्व विशेषण है. विशेषण विशेष्य दोनंका ज्ञान है. या पक्षका अंगीकार होवे तौ अनुमानप्रमाणका उच्छेद होवेगा. काहेतें ? "पर्वतो वह्मिमान्"ऐसा अनुमितिज्ञान अनुमानप्रमाणतें होवे है, हेतुमें साध्यकी व्याप्तिके स्मरणतें अथवा साध्यकी व्याप्तिके उद्बुख संस्कारनतें अनुमितिज्ञान होने है, यह अर्थ अनुमाननिरूपणमें निर्णीत है. साध्यकी व्याप्तिकी स्मृति होनै तन व्याप्तिनिखपक साध्यकीभी स्मृति होवे है, यातें पर्वतसें नेत्रका संयोग ओ वह्निकी स्मृतिसें "पर्वतो वह्निपाच" ऐसें प्रत्यक्षज्ञानका संभव होतें पक्षमें साध्यनिश्वयद्भप अनुमितिज्ञानका जनक अनुमानप्रमाणका अंगीकार निष्फल है. औ गौतम कणाद कपिला-दिक सर्वज्ञकत सूत्रनमें अनुमानप्रमाण प्रत्यक्षमें भिन्न कह्या है. जो अनु-मानप्रमाण निष्पयोजन होता तौ सूत्रनमें नहीं कहते; यातें अनुमानका प्रयोजन साधक ज्ञानरूप संबंधजन्य अलोकिक प्रत्यक्ष अलीक है. औ जो अन्यथाख्यातिवादी ऐसें कहै. प्रत्यक्षज्ञानकी विषयतासें अनुमिति-ज्ञानकी विषयंता विलक्षण है, इसीवास्तै प्रत्यक्षके विषयमें परिमाणादिक-नका संदेह नहीं होवै है औं अनुमितिके विषयमें परिमाणादिकनका संदेह होवैहै इसरीतिसें परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताका भेद अनुमि-तिज्ञान औ प्रत्यक्षज्ञानके भेदसें होवे हैं, यातें परोक्षवारूप विषयताका

संपादक प्रत्यक्षज्ञान नहीं; किंतु अनुमितिज्ञान है. ताका हेतु अनुमानप्रमाण है, यह कथनभी संभवे नहीं. काहेतें? छोकिकप्रत्यक्षकी विषयता तो अनु-मितिसैं विलक्षण है, परंतु''सुगंधि चंदनम्" इत्यादिक ज्ञान सुगंधादिक अलौकिक है, तहां सुगंधका ज्ञान अनुमितिके है. जैसें अनुमिति ज्ञानके विषयमें उत्क्पीदिक अनिर्णीत मान होवें हैं तैसें सुगंधके उत्कर्पादिक भी अनिर्णीव अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयताका अनुमितिकी विषयतासें भेद नहीं. औ भगरूप अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयता रजतादिकनमें है ताका तौ यर्धापे अनुमितिकी विषयतासें भेद अनुभवसिन्द है, इसीवास्तै रजतकी अल्पतादि-कनका संदेह होवे नहीं, तथापि ज्ञानछक्षणसंबंधजन्य अछौकिक प्रत्यक्षप्र-माकी विषयतार्से भेद नहीं. जैसें अनुमितिके विषयमें अप्राकट्य है तैसें अछौकिक पत्यक्षपमाके विषपगंधमें अपाकटच है. यातें ज्ञानलक्षणसंबं-धर्से पर्वतमें विद्वका अल्गोकिक प्रत्यक्षरें प्रकाश संभवे है. अनुमितिज्ञान वास्तै अनुमानप्रमाण व्यर्थ होवेगा, औ अनुमानप्रमाण सर्वज्ञवचन-सिद्ध है, यातें अनुमानकी व्यर्थतासंपादक अलीकिकप्रत्यक्ष असिद्ध है.

औं जो यह कहा. विलक्षणविषयताका संपादक अनुमितिज्ञान है, ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यर्थ नहीं; यह कथनही असंगत है. काहतें ? जहां अनुमानप्रमाण व्यर्थ नहीं; यह कथनही असंगत है. काहतें ? जहां अनुमानप्रमाणतें अनुमिति होवे तहां सारे अलीकिक प्रत्यक्षकी सामग्री है. जैसे पर्वतमें विक्षकी अनुमितिसें पूर्व धूमदर्शनव्यातिज्ञान तो अनुमितिकी सामग्री है, ओ पर्वतसें नेजका संबंध औ विक्षकी स्मृति यह अलीकिकप्रत्यक्षकी सामग्री है. दोनूं ज्ञानोंकी दो सामग्री होतें पर्वतमें विक्षका प्रत्यक्षक्षपही ज्ञान होवेगा, अनुमितिज्ञान होते नहीं; यातें अनुमानप्रमाण व्यर्थ ही होवेहै. काहेतें ? यह न्यायशास्त्रका निर्णीत अर्थ है, जहां एकगोचर अनुमितिसामग्रीका औ अपरगोचर प्रत्यक्षसामग्रीका समावेश होवे तहां अनुमिति सामग्री प्रवल्हें. जैसें पर्वतसें नेत्रसंग्रोग तौ

पर्वतके प्रत्यक्षकी सामग्रीका औ विह्नकी अनुमितिकी सामग्रीका समावेश हुयां विह्नकी अनुमिति होवेहै, पर्वतका प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं. जहां धूमसें औ विह्नमें नेत्रका संयोग होवे औ धूममें विह्नकी व्याप्तिका ज्ञान होवें तहां विह्नकी अनुमितिकी सामग्री है औ विह्नके प्रत्यक्षकी सामग्री हैं। यहां विह्नकी अनुमितिकी सामग्री हैं। तहां प्रत्यक्षसामग्री प्रवे हैं। यातें विह्नका प्रत्यक्षही ज्ञान होवेहैं. विह्नकी अनुमिति होवें नहीं औ पुरुषमें "पुरुषा न वा" ऐसा संदेह होयके "पुरुषत्वव्या-प्यक्रादिमानयम्" ऐसा प्रत्यक्षक्षप प्रामर्शज्ञान औ पुरुषतें नेत्रका संयोग होवे तहां प्रामर्श तो पुरुषकी अनुमितिकी सामग्री है औ पुरुषके नेत्रसंयोग पुरुषके प्रत्यक्षकी सामग्री है. तहां पुरुषका प्रत्यक्षज्ञानही होवे हे पुरुषकी अनुमिति होवें नहीं; यातें एकविषयके दोनूं ज्ञानोंकी सामग्री होवें तिनमें प्रत्यक्ष सामग्री प्रवे हैं, यातें विह्नकी अनुमितिसामग्री होवें तिनमें प्रत्यक्ष सामग्री प्रवे हिका प्रत्यक्षज्ञानही होवेगा इस शितों ज्ञानलक्षण अलोकिक संबंधक सामग्रीतें विह्नका प्रत्यक्षज्ञानही होवेगा इस शितों ज्ञानलक्षण अलोकिक संबंधतें प्रत्यक्ष ज्ञानकी उत्पत्ति मानें तो अनुमान प्रमाण व्यर्थ है.

जो नैयायिक ऐसें कहैं:—ययपि भिन्न विषय होवे तहां प्रत्यक्षसामग्रीसें अनुमितिसामग्री प्रवल्ध है, जो समानविषय होवे तहां अनुमिति सामग्रीसें प्रत्यक्ष सामग्री प्रवल्ध है, तथापि समानविषय होनेसेंभी लोकिक प्रत्यक्षकी सामग्री अनुमितिसामग्रीसें प्रवल्ध है. जो अलोकिक प्रत्यक्षकी सामग्रीसें अनुमितिकी सामग्रीसें सारे दुर्वल है, यातें पर्वतमें विह्नकी अनुमिति सामग्रीसें अलोकिक प्रत्यक्ष सामग्रीका वाथ होनेतें अनुमानप्रमाण निष्फल नहीं यह कहनाभी समीचीन नहीं. काहेतें ? जहां स्थाणुमें "स्थाणुने वा" ऐसा सन्देह होयके "पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्" ऐसा भम होयके "पुरुष एवायम्" ऐसा भम रूप प्रत्यक्ष होवेहै, तहां नैयायिकवचनकी रीतिसें अनुमिति हुई चाहिये, प्रत्यक्ष नहीं हुया चाहिये. काहेतें ? उक्तस्थलमें स्थाणुमें पुरुषत्वका प्रत्यक्ष

होनेतें अमप्रत्यक्ष है, औ अमप्रत्यक्षकी तेरे मतमें अठौकिक सामग्री है। यातें अनुमिति सामग्रीसें अठौकिक प्रत्यक्षकी सामग्रीकूं दुर्बेठ मानें तो उक्त स्थठमें अनुमिति हुई चाहिये, औ जो उक्तस्थठमें पुरुषका भ्रम अनुमिति ह्या मानें तो उत्तरकाठमें "पुरुषं साक्षात्करोमि" ऐसा अनुव्यवसाय हुया चाहिये; यातें दोनूं समानविषय होवें तहां ठौकिकप्रत्यक्षसामग्रीकी नाई अठौकिकप्रत्यक्षसामग्रीभी प्रवठ है, अनुमिति सामग्री दुर्बेठ है, यातें ज्ञानठक्षणसंबंधसें प्रत्यक्षकी उत्पत्ति मानें तो अनुमितिज्ञानकूं वाधिक पर्वतादिकनमें विह्व आदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेगा, यातें अनुमान प्रमान्ण निष्फठ होवेगा. इसकारणतें जो अनुमानप्रमाण मानें ताके मतमें स्मृति ज्ञानसहित इंद्रियसंयोगतें वा संस्कारसहित इंद्रियसंयोगतें व्यवहित वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान संभवे नहीं, यातें शुक्तिका रजतत्वह्रपतें प्रतीतिहरूण अन्यथाख्याति समवे नहीं.

### अनिर्वेचनीयवादमें न्यायोक्तदोषका उद्धारं ॥ ६४ ॥

औ अनिर्वचनीयच्यातिवादमें जो दोष कहा। है सो कहते हैं. अनि-वंचनीयच्यातिके मतमें विषयकीं ओ ज्ञानकी कारणता दोषमें मानें हैं. अन्यथाच्यातिवादमें ज्ञानकी कारणता मानें हैं विषयकी नहीं. यातें अन्य-थाच्यातिवादमें ज्ञानकी कारणता मानें हैं विषयकी नहीं. यातें अन्य-थाच्यातिवादमें छाषव है. ओ अनिर्वचनीयच्यातिवादीकूं अन्यथाच्यातिमानी होवें है. अन्यथाच्यातिवादीकूं अनिर्वचनीयच्याति माननी होवें नहीं, यातेंभी छाषव है, यह कथनभी अविवेकम्छक है. काहेंतें ? अन्यथाच्यातिवादीकूं अतिस्मृतिकी आज्ञातें स्वप्नमें तो अनिर्वचनीयच्याति अवश्य माननी चाहिये. वेदोक्ष अर्थका पुरुषमितिकिल्पत युक्तसमुदायसें अन्यथा भावकल्पन आस्तिककूं योग्य नहीं आ शुक्तिरजतका तादात्म्य-प्रतीत होवेहै. जैसें इदंपदार्थमें रजतत्वका समवाय प्रतीत होवे है तैसें इदंपदार्थका औ रजतका तादात्म्य प्रतीत होवेहै. जैसें इदंपदार्थमें रजतत्वका समवाय प्रतीत होवे है, तैसें इदंपदार्थका औ रजतका तादात्म्य प्रतीत होवेहें, यातें पुरोवित्देशमें

शुक्तिरजतका तादात्म्य अनिर्वचनीय उपजे है. जो अनिर्वचनीयतादात्म्य-की उत्पत्ति नहीं मानें तो अप्रसिद्धकी अपरोक्षप्रतीति नहीं होवेगी. औ तादात्म्यकी अपरोक्ष प्रतीति होवे है. औ जो नैयायिक आयहतें यह कहै:— शुक्तिमें रजतत्वका समवायही भासे हैं, याकाभी यह अर्थ है समवाय-संवन्धतें रजतत्व भासेहे औ शुक्तिरजतका तादात्म्य भासे नहीं ऐसा कहें तो शुक्तिज्ञानतें उत्तरकालमें "नेदं रजतम्" ऐसा वाध होवे है. ताका बाध्य इदं पदार्थमें रजतका तादात्म्य है. जो भ्रमकालमें इदंपदार्थमें रजतका तादात्म्य नहीं भासे तो वाध निर्विषय होवेगा.जो केवल रजतत्वका समवायही शुक्तिमें भासे तो "नात्र रजतत्वम्" ऐसा वाध हुया चाहिये.यातें शुक्तिमें रजतका तादात्म्य भासे है सो शुक्तिरजतका तादात्म्य उमयसापेक्ष है. कहूं प्रसिद्ध नहीं; यातें अनिर्वचनीय तादात्म्यकी उत्पत्ति अन्यथाल्यातिवादमें आव-श्यक है केवल अन्यथाल्यातिमें निर्वाह होवे नहीं.

औं अनिवेचनीयण्यातिवादीकूं अन्यथाण्याति माननी होते हैं. औं अहैतग्रंथकारोंने मानी है, यह कथनभी अहैतग्रंथनके अभिप्रायके अज्ञानतें हैं. काहेतें ? अहैतवादमें कहूंभी अन्यथाण्याति नहीं. सारे अनिवेचनीय-ण्याति है. बहुत क्या कहैं:—जहां प्रमा ज्ञान कहें हैं, तहां अहैत सिद्धां-तमें विषय औं ज्ञान अनिवेचनीय है, औं कितने स्थानोंमें अन्यथाण्याति लिखी है ताका यह ताल्यय है. जहां अधिष्ठान आरोप्यका संबंध होते औं परोक्ष भम होते वहां अन्यथाण्याति लिखी है ताका यह ताल्यय है. जहां अधिष्ठान आरोप्यका संबंध होते औं परोक्ष भम होते वहां अन्यथाण्याति संमवे नहीं. जहां आरोप्य व्यवहित हुयां अपरोक्ष भम होते तहां अनिवेचनीयण्याति आवश्यक है, यातें आवश्यक अनिवेचनीयण्याति सारे मानी चाहिये. इसरीतिसें अन्यथाण्यातिका कथन संभवाभिप्रायतें है अगीकरणी-पत्वाभिप्रायतें नहीं. जहां आत्मसत्ताभी अनात्ममें अन्यथाण्याति कहीं तहांभी आत्मसत्ताका अनिवेचनीय संबंध उपजे है, इसरीतिसें जहां अनिवाचनीयसंबंधीकी उत्पत्ति नहीं संमवे तहां अनिवेचनीय संबंधका अंगीकार

है. तैसें परोक्षभम होवे तहांभी अनिर्वचनीय विषयकी उत्पात्त ब्रह्मविद्या-भरणमें लिखी है, परंतु परोक्षभम होवे तहां अन्यथाल्याति मानें तौभी दोप नहीं है, इसवास्ते सरलबुद्धितें परोक्षभम अन्यथाल्यातिरूप कहा है.

औं जो ऐसें कहैं:—"तदेवेदं रजतम्" इसरीतिसें शुक्तिमें रजतका प्रत्यिमिज्ञा भग होवे तहां अनिवेचनीयरजतकी पुरोवितिदेशों उत्पत्ति माने तो सिन्निहितरजतमें तो तत्ता संभवे नहीं. यातें देशांतरस्थ रजतवृत्ति रजतत्वकी औं तत्ताकी शुक्तिपदार्थमें भतीति होवे हैं, अथवा तादारम्यसं- वंधसें देशांतरस्थ रजतकी भतीति होवे हैं, यातें उक्त स्थलमें अन्यथा- ख्याति आवश्यक है.

यह कथनभी असंगत है; काहेतें ? उक्त प्रत्यश्विज्ञामें भी अनिर्वचनीयरजतही विषय है; देशांतरस्थ नहीं. काहेतें ? प्रमातासें संबंध विना अपरोक्ष अवभास संभवें नहीं; औ देशांतरस्थ रजतका प्रमातासें संबंध वाधित
है, यातें देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति नहीं. औ जहां यथार्थ प्रत्यभिज्ञा
होवें तहांभी तत्ता वंशमें स्मृति है यह सिखांत है; यातें ''तदेवेदं रजतम्''
यह भ्रमरूप प्रत्यभिज्ञाभी तत्ताअंशमें स्मृति है. औ ''इदं रजतम्'' इतने
अंशमें अनिर्वचनीय प्रत्यक्ष है; यातें कहूंभी अन्यथाख्याति आवश्यक
नहीं. जहां अनिर्वचनीयविषयकी उत्पत्ति नहीं संभवें तहां अनिर्वचनीय
संबंधकी उत्पत्ति होवें है. जैसें आत्मानात्मका अन्योन्याध्यास होवें, तहां
अनात्मामें आत्मा औ आत्मधर्म अनिर्वचनीय उपजें हैं, यह कहना संभवें
नहीं; यातें आत्माका आत्मधर्म नका अनात्मामें अनिर्वचनीय संबंध उपजे
है. इसरीतिसें सारें अनिर्वचनीय ख्यातिसें निर्वाह होवे हैं कहूंभी अन्यथाख्याति माननी होवे नहीं.

भी जो अन्यथास्यातिवादीनैं अनिर्वचनीयस्यातिवादमैं यह गौरव कह्या ता दोषकूं अनिर्वचनीय रजतादिक औ तिनके ज्ञानकी कारणता माननेतैं केवल ज्ञानकी कारणता माननेमैं लाघव है. अन्यथास्यातिवादमैं रजत तो देशांतरमें प्रसिद्ध है, ताके रजतत्वधर्मका शुक्तिमें ज्ञान होवे है, अथवा तादात्म्यसंबंधसें रजतका शुक्तिमें ज्ञान होवे है. इसरीतिसें केवल ज्ञानही दोषजन्य है. औ अनिर्वचनीयख्यातिबादमें विषय औ ज्ञान दोनूं दोषजन्य कहें हैं, यातें गौरव है.

यह कथनभी असंगत है. काहेतें ? छाघववछतें अनुभवसिद्ध पदार्थका छोप करे तो यथार्थ ज्ञानके विषयभी नहीं मानें ओ विज्ञानवादकी रीतिसें केवछ विज्ञानहीं माने तो अतिछाघव है. जैसें अनुभवसिद्ध घटादिक मानिक छाघवसहस्रत विज्ञानवादका त्याग है. तैसें अपरोक्षमतीति सिद्ध अनिवेचनीय रजतादिक मानिक अन्यथाल्यातिवादमी त्याज्य है.

ओ विचार करें तो गौरवभी अन्यथारूपातिवादमें है, काहेतें ? देशांत-रस्थ रजतका ज्ञान मानै ताके मतमें यह गौरव है. रजतनेत्रसंयोगकी रजत-साक्षात्कारमें कारणता निर्णीत है; तिस निर्णीतका त्याग होने है, औ रजत आलोकसंगसें रजतका साक्षातकार निर्णीत है. अन्यथारुवातिबादमें शुक्तिआलोकसंगसें रजतका भमसाक्षात्कार होवेहै, सो अनिर्णीत है, यातैं अनिणीतका अंगीकार होवैहै. तैसैं ज्ञानलक्षणसंबंध अपसिद्ध है, यातैं अप-सिद्धका अंगीकार होते है. औ जो ज्ञानलक्षणसंबंधकूं मानै तौभी जा पदा-र्थका अलोकिक संबंधसे पत्यक्ष होवेहै ताकी प्रकटता होवे नहीं. इसीवास्तें ·'सुगंधि चन्दनम्'' इसरीतिसें सुगंधका अलौकिक प्रत्यक्ष हुयेभी ''सुगंधे साक्षात्करोमि" ऐसा अनुव्यवसाय होते नहीं. औ अलौकिक संबंधजन्य रजवभम हुयें रजवकी पकटता होनेहै. इसीनास्ते भमतें उत्तरकाटमें <sup>4</sup>'रजतं साक्षाटकरोमि'' ऐसा अनुन्यवसाय होवैहै. इसरीतिसैं ज्ञानलक्षण संबंधजन्य यथार्थज्ञानमें प्राकट्य जनकता नहीं है. भ्रमस्थलमें अली-किकज्ञानकूं पाकटचजनकृता मानी सोभी अपसिद्धकल्पना है. इसरीतिसैं अनेक प्रकारकी अप्रसिद्ध कल्पना अन्यथाख्यातिवादमैं होनेतें या पक्ष-निषे ही गौरव है. औ दोषकूं अनिर्वचनीय विषयकी जनकता तौ श्रुति-

स्मृतिबलतें स्वप्नमें है, अप्रसिद्ध कल्पना नहीं. ब्रह्मानन्दकृत अनि-वेचनीयवादमें अन्यथाल्यातिका खंडन विशेष कन्या है सो प्रकार कठिन है, यातें ब्रह्मविद्याभरणकी सुगमरीतिसें अन्यथाख्यातिवादकी हेयता प्रति-पादन करी, यातें अन्यथाख्याति असंगत है.

## अण्यातिवादकी रीति औ खंडन अण्यातिवादीका तात्पर्य ॥ ६५ ॥

जैसें अन्यथाख्याति असंगत है तैसें अख्यातिवाद भी असंगत है. प्रभाकरका अख्यातिवाद है. यह ताका ताल्पर्य है. अन्यशास्त्रन्में यथार्थ अवथार्थ भेदसें दो प्रकारका ज्ञान मान्या है. यथार्थ ज्ञानसें प्रवृत्ति निवृत्ति सफल होवे है. अयथार्थ ज्ञानसें प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल होवे है. यह सक्छ शाम्ननका छेख असंगत है. काहेतें ? अयथार्थज्ञान अप्रसिद्ध है, सारे ज्ञान यथार्थही होवे है. जो अयथार्थ ज्ञानभी होवे तो पुरुषकू ज्ञान होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म देखिकै उत्पन्न हुयें ज्ञानमें अयथार्थका संदेह होयकै प्रवृत्तिनिवृत्तिका अभाव होवैगा. काहेते ? ज्ञानमें यथार्थत्व निश्चय औ अयथार्थतासंदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्तिनिवृत्तिके हेतु है. औ अयथार्थताके संदेह होनेतें दोनूं सम्भवें नहीं; औ अयथार्थ ज्ञानकूं नहीं मानैं तब उत्पन्न हुये ज्ञानमें उक्त सन्देह होने नहीं. काहेतें ? कोई ज्ञान अयथार्थ होवै तौ तिसकी ज्ञानत्वधर्मते सजातीयता अपने ज्ञानमें देखिकै अयथार्थत्व संदेह होवै सो अयथार्थ ज्ञान है नहीं. सारै ज्ञान यथार्थ ही है, यातें ज्ञानमें अयथार्थतासंदेह होवे नहीं. इस रीतिसें अमज्ञान अप्रसिच है. जहां शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति होवे है औ भयहेतुक रज्जुरी निवृत्ति होवे है, तहांभी रजतका प्रत्यक्षज्ञान औ सर्पका प्रत्यक्षज्ञान नहीं है. तहांभी रजतका पत्यक्ष ज्ञान औं सर्पका प्रत्यक्षज्ञान उक्त-स्थलमें होवे तो यथार्थ तो संभवे नहीं, यातें अयथार्थ होवे सो 🤼 अयथार्थ ज्ञान अलीक है, यातैं उक्तस्थलभै रजतका औ संर्पका प्रत्यक्ष-

ज्ञान नहीं; किंतु रजतका स्मृतिज्ञान है औ शुक्तिका इदंखपतें सामान्य-ज्ञान प्रत्यक्ष है, तैसे पूर्वानुभूत सर्पका स्मृतिज्ञान है औं सामान्य इदं-ह्नपति रञ्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है. शुक्तिसे तथा रञ्जुसे दोषसहित नेत्रका सम्बंध होवेह, यातें शुक्तिका तथा रञ्जुका विशेषरूप भासे नहीं, किंतु सामान्यरूप इदंता भारी है. औ शुक्तिसें नेत्रके सम्बंधजन्य ज्ञान हुये रजतके संस्कारउद्बुद्ध होयकै शुक्तिके समान्यज्ञानतैं उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होवे हैं, तैसे रज्जुके सामान्यज्ञानतें उत्तरक्षणमें सर्पकी स्मृति होवेहै. यद्यपि सकळ स्मृतिज्ञानमैं पदार्थकी तत्तामी भासे है, तथापि दोषसहित नेत्रके सम्बंधते संस्कार उद्बुख होवे तहां दोषके माहात्म्यतें तत्ताअंशका प्रमोप होवे है, यातें प्रमुष्टतत्ताकी स्मृति होवे है. प्रसुष्ट कहिये छुप्त हुई है तत्ता जिसकी सो प्रमुखतत्ताके शब्दका अर्थ है. इसरी तिसे "इदं रजतम्, अयं सर्पः" इत्यादिक स्थलमें दो ज्ञान हैं. तहां शुक्तिका औ रज्जुका सामान्य इदंरूपका पत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है औ रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञानभी यथार्थ है. यद्यपि विशेष शुक्तिरज्जुभागकूं त्यागिकै प्रत्यक्षज्ञान हुया है औ तत्तांभागरहित स्मृतिज्ञान हुया है, तथापि एक भाग त्यागनेसें ज्ञानअयथार्थ होवे नहीं, किंतु अन्यरूपतें ज्ञानकूं अयथार्थ कहैं हैं, यातैं उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं. इसरीतिसैं भगज्ञान अप्रसिद्ध है.

अख्यातिवादीकारे अन्यकृतशंकाका उद्धार ॥ ६६ ॥

औं जो शास्त्रांतरवाले ऐसें कहैं—जा पदार्थमें इष्टसाधनता ज्ञान होवें तामें प्रवृत्ति होवें हैं; ओ जामें अनिष्टसाधनता ज्ञान होवें तासें निवृत्ति होवें हैं अरे जामें अनिष्टसाधनता ज्ञान होवें तासें निवृत्ति होवें है अरुपातिवादीके मतमें शुक्तिमें इष्टसाधनता ज्ञान कहें तो अमका अंगीकार होवे, यातें इष्टसाधनता ज्ञानके अभावतें शुक्तिमें रजताथिंकी प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये.तेसें रज्जुमें अनिष्टसाधनता ज्ञानके अभावतें निवृत्ति नहीं अमका अंगीकार होवें, यातें अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावतें निवृत्ति नहीं तो अमका अंगीकार होवें, यातें अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावतें निवृत्ति नहीं

₹

हुई चाहिये, यातें भमज्ञान आवश्यक है. ताका इसरीतिसें अल्यातिवादी समाधान करैंहैं:-जा पदार्थमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवे ता पदार्थका सामान्य-हृपतें प्रत्यक्षज्ञान औ इष्ट पदार्थकी रमृति औ रमृतिके विषयतें पुरोवर्ति-पदार्थका भेदज्ञानाभाव तेसैं स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतें भेदज्ञानाभाव इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी हेतु है, यातें भमज्ञानविना प्रवृत्ति संभवे है. जो विषयका औ ज्ञानका भेदज्ञानाभाषही प्रवृत्तिमैं हेतु कहैं तौ उदासीन दशामें प्रवृत्ति हुई चाहिये औ विषयका सामान्यज्ञानसहित इष्टकी स्मृ-तिही प्रवृत्तिका कारण कहैं तो "देशांतरे तद्रजतं किंचिदिदम्" इसरीतिसें देशांतरसंबंधी रूपतें रजतकी स्मृति होवे औ शुक्तिका किंचित् रूपतें ज्ञान होवै तहांभी रजतार्थीकी प्रवृत्ति हुई चाहिये. यातैं इष्टपदार्थतें विषयका भेदज्ञानाभावभी प्रवृत्तिका हेतु है. उक्त स्थलमें इष्ट रजतका शुक्तिसें भेदज्ञान है ताका अभाव नहीं, यातें प्रवृत्ति होये नहीं जो इष्टपदार्थका पुरोवर्तिसें भेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिकी सामग्रीमें मिलावे औ दोनूंके ज्ञानका भेदज्ञाना-भाव नहीं कहै तौ "इदं रजतम्" इसरीतिसैं दो ज्ञान होयकै इदंपदार्थका मेरेकूं प्रत्यक्षज्ञान ह्रुयाहै औं रजतका स्मृतिज्ञान हुया है. इसरीतिसें दोनूं ज्ञानोंके भेदका ज्ञान होवे अथवा इदंपदार्थका ज्ञान औ रजतपदार्थका ज्ञान मेरेकूं परस्पर भिन्न हुयेहैं. इसरीतिसें भेदज्ञान होवै, तहांभी विषयक-भेदज्ञान नहीं, यातें प्रवृत्ति हुई चाहिये. यातें ज्ञानका भेदज्ञानाभावभी प्रवृत्ति सामग्रीमें कह्या चाहिये उक्तरंथलमें पुरोवर्तिका सामान्यज्ञान औ इष्टरजतकी स्मृति है, तैसैं पुरोवितसें इष्टरजतका भेदज्ञानका अभावभी है परंतु दोनूं ज्ञानीं-का भेदज्ञान है ताका अभाव नहीं. इसरीतिसैं उभयविधमेदज्ञानाभाव सहित इष्टरमृतिसहित पुरोवर्तिका सामान्यज्ञान प्रवृत्तिका हेतु है. सीपुरोवर्ति शुक्तिका इदंरूपतें सामान्यज्ञान यथार्थ है. यातें भमका अंगीकार निष्फल है. जहां शुक्तिमें रजतका भेदज्ञान होने तहां रजतार्थीकी प्रवृत्ति होने नहीं औ शुक्ति-ज्ञानमें रजतज्ञानका भेदमह होवे तहांभी प्रवृत्ति होवे नहीं; यातें भेदज्ञान

पर्वत्तिका प्रतिवंधक है, प्रतिवंधका अभाव कारण होवे है, यातें मेदज्ञाना-भावमें प्रवृत्तिकी कारणता माननेमें अपसिद्धकी कल्पना नहीं: औ जहां रज्जुदेशतें भय हेतुसें पछायन होवे हैं; तहांभी सर्पभम नहीं होवे हैं; किंतु द्देंपगोचर सर्पकी स्मित औ रज्जुका सामान्यज्ञान तैसें ज्ञान औ तिनके विषयका भेदज्ञानाथाव पछायनके हेतु हैं. पछायनभी प्रवृत्तिविशेष है, परंतु वह प्रवृत्ति विषयके अभिमुख नहीं, किंतु विमुखप्रवृत्ति है. विमुखप्रवृत्तिभैं द्वेपगोचरकी स्मृति हेतु है, सन्मुखप्रवृत्तिमैं इच्छागोचरकी स्मृति हेतु हैं, इसरीविसें भयजन्य पलायनादि किया होवै ताकूं प्रवृत्ति कही अथवा निवृत्ति कहो ताका हेतु देवगोचरपदार्थकी स्मृति है; औ जहां शुक्तिज्ञानसें रजताथिकी प्रवृत्तिका अभावसप निवृत्ति होवै ताका हेतु तौ शुक्तिज्ञान है, सोभी भ्रम नहीं. औ जहां सत्यरजतमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति होवे तहां तौ रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्ञानही रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है. पुरोवर्तिस-त्यरजतमें रजतका भेदज्ञानाभाव प्रवृत्तिका हेतु नहीं, यातें विशिष्टज्ञानमें प्रवृत्तिजनकताका सर्वथा छोप नहीं..काहेतें ? जहां सत्य रजत है तहां पुरोवर्तिरजतमें रजतका भेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिका हेतु कहें ती संभवे नहीं जो प्रतियोगी प्रसिद्ध होनै ताका अभाव व्यवहारगोचर होनै है अप्रसिद्ध प्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोग्य नहीं. जैसे शशश्रंगाभावका प्रतियोगी अप्रसिद्ध है, यार्ते शराशृंगाभावभी अलीक है. अलीक पदार्थसें कोई व्यव-हार होवे नहीं, केवल शब्दप्रयोग औ विकल्परूपज्ञान तौ अलीक पदार्थ-का होवेहै. ओ अलीक पदार्थमें कारणता कार्यता नित्यता अनित्यतादिक व्यवहार होवें नहीं; यातें प्रसिद्ध पदार्थका अभावही व्यवहारयोग्य होवे है अप्रसिद्धका अभाव किसी व्यवहारके योग्य नहीं; यातें अलीक है. सत्य-रजतमें रजतका भेद है नहीं यातें सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभवे नहीं जो भ्रम ज्ञानकूं मार्ने तौ सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभवे. अख्यातिवा-दीके मतमें भमज्ञान अपसिद्ध है, यातें सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभवे

नहीं इस रीतिसें सत्यरजतमें रजवत्रतियोगिक भेदज्ञानरूप प्रतियोगीके असंभवतें सत्यरजतमें रजत प्रतियोगिक भेदज्ञानका अभाव अलीक है, तामें प्रवृत्तिकी जनकता संभवे नहीं, यातें सत्यरजतस्थलमें पूरोवर्तिदेशमें रजत-त्वविशिष्ट रजत है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानही रजवार्थाकी प्रवृत्तिका हेतु है औ अख्यातिवादमैं भ्रमज्ञान तौ है नहीं सारे ज्ञान यथार्थ है तथापि कर्हू प्रवृत्ति सफल होने है, इसका हेतु कह्या चाहिये; तामैं यह हेतु है; निशिष्ट-ज्ञानजन्यप्रवृत्ति सफल होवै है, भेदज्ञानाभावजन्य प्रवृत्ति निष्फल होवै है, रजतदेशमभी भेद्जानाभावजन्य पृवृत्ति कहै तौ सारै समप्रवृत्ति हुई चाहिये यातैं सफल्वृत्तिका जनक विशिष्टज्ञान मानना चाहिये औजहां सत्यरजतमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति नहीं होवै तहां प्रवृत्त्यभावरूप निवृत्ति है, ताका हेतु रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञानाभाव है, तहांभी भ्रामक्षप रजताभावज्ञान नहीं. काहेतें १ प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर प्रतियोगी अभावरूप हैं. प्रवृत्तिरूप प्रतियो-गीका हेतु रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञान है, औ प्रवृत्तिअभावस्त्र निवृत्तिका हेतु रजतत्विविशिष्ट रजतज्ञानका अभाव है. इसरीविसे अख्यातिवादमें विषय नहीं होवे औ विषयाथांकी प्रवृत्ति होवे ताके हेतु इष्ट स्मृत्यादिक हैं. वि-शिष्टज्ञान नहीं. जहां शुक्तिदेशमें "इदं रजतम्" ऐसा ज्ञान होने सो एक ज्ञान नहीं है, शुक्तिका इदमाकार सामान्य ज्ञान है, रजतकी प्रमुष्टतत्ताक रमृति है. इन दो ज्ञानोंसें प्रवृत्ति होवे है, परंतु भेदज्ञानाभाव होवे तब प्रवृत्ति होंवे है. भेदज्ञान हुयां प्रवृत्ति होवे नहीं, यातें उक्त ज्ञानद्वयसहित भेद-ज्ञानाभाव प्रवृत्तिका हेतु है.

अी बहुत श्रंथनमें असंबन्ध प्रहाभावसें प्रवृत्ति कही है. ताका यह अर्थ है:—शुक्तिमें रजतत्वका असंबंध है, तैसें रजतकाभी इदंपदार्थमें तादातम्य संबंध नहीं. ऐसा जाकूं ज्ञान होवें ताकी प्रवृत्ति होवे नहीं, यातें असंबंध प्रहका अभाव प्रवृत्तिका हेतु है यातें भेदशहाभावके समान अर्थही सिद्ध होवे है, परंतु इसरीतिर्सें प्रवृत्ति होवें सो निष्फळ होवें है. औ विषय देशमें विषयार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु शिष्टज्ञान है. विशिष्टज्ञानसें जहां प्रवृत्ति होवें वहां सफल होवें है. भमज्ञान अप्रसिद्ध है. सर्वज्ञान यथार्थ है जहां ज्ञानद्वयसें निष्फल प्रवृत्ति होवें, तहां ज्ञानद्वयक्ं ही भ्रम कहेंहें यह प्रभाकरका अल्यातिवाद है. ज्ञानद्वयका विवेकाभाव औ उभयविषयका विवेकाभाव अल्यातिपदका परिभाषिक अर्थ है.

### अख्यातिवादका खण्डन ॥ ६७ ॥

यह मतभी समीचीन नहीं. काहेतें ? शुक्तिमें रजतश्त्रमतें प्रवृत्त हुये पुरु-पकूं रजतका लाभ नहीं होवे तब पुरुष यह कहै है, रजतशून्यदेशमें रजत-ज्ञानसें मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई; इस्रीतिसें भमज्ञान अनुभवसिख है,ताका छोप संभवे नहीं. औ मरुभूमिमें जलका बाध होवे तब यह कहैहै, मरुभू-मिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूं हुई या नाधर्तेंनी मिथ्या जल औ ताकी प्रतीति होवे है, अख्यातिवादीकी रीतिसें तौ रजतकी स्मृति औ शुक्तिज्ञान-के भेदाशहतें मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा बाध हुया चाहिये. औ मरुभू-मिके प्रत्यक्षर्से औजलकी स्मृतिसे मेरी प्रवृत्ति हुई, ऐसा बाध हुया चाहिये औ विषय तथा भ्रमज्ञान दोनूं त्यागिकै अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना अल्यातिनादमें हैं.तथाहिः-नेत्रसंयोगहुर्ये दोषके माहात्म्यतैं शुक्तिका विशेष रूपतें ज्ञान होवें नहीं यह कल्पना विरुद्ध है. तैसें तत्तांशके प्रमोपतें स्मृति-कल्पना विरुद्ध है; औ विषयनका भेद है औ भासे नहीं. तैसे ज्ञानोंका भेद है कदीभी भासे नहीं. यह कल्पना विरुद्ध है, औ रजतकी प्रतीतिकार्स्में अभिमुखदेशमें रजतप्रतीति होते है, यातें अख्यातिवाद अनुभवविरुख है. औ अल्पातिवादीके मतमें रजतका भेदग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेतें रजतके भेदमहका अभाव जैसें रजताथींकी प्रवृत्तिका हेतु मान्या है, तैसें सत्यरजतस्थलमें रजतका अभेदशह निवृत्तिका प्रतिवंधक अनुभवसिद्ध है यातें रजवके अभेदग्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवैगा. इसरीतिसें रजवके भेदज्ञानका अभाव रजवार्थीकी पृष्टत्तिका हेतु है, औ रजवके अभेद-

ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है. शुक्तिदेशमें "इदं रजतम्" ऐसें दो ज्ञान होवें तहां अख्यातिवादीके मतमें दोनूं हैं. काहेतें ? शुक्तिमें रजतका भेद तो है, परंतु दोपवल्तें रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं यातें प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेदज्ञानका अभाव है. औ शुक्तिमें रजतका अभेद है नहीं. औ अख्यातिवादमें भमका अंगीकार नहीं, यातें शुक्तिमें रजतके अभेदका ज्ञान संभवे नहीं. इस रीतिसें शुक्तिसें रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु रजतके अभेदज्ञानका अभाव है. रजतार्थीकी सामग्री दोनूं हैं औ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनूं परस्पर विरोधी हैं. एककाल्में दोनूं संभवे नहीं. औ दोनूंके असंभवतें दोनूंका त्याग करें सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? प्रवृत्तिका अभावही इसस्थानमें निवृत्तिपदार्थ है, यातें प्रवृत्तिका त्याग करें निवृत्तिपाय होते हैं निवृत्तिका त्याग करें प्रवृत्तिका होते हैं. इसरीतिसें उभर्यके रयागमें औ उभयके अनुष्ठानमें अश्वक हुवा अर्ख्यातिवादी व्याकुल होयके लजातें पाणत्याग करेगा.यातें अरूपातिवाद मरणका हेतु है या अर्थमें अनेक कोटि हैं. क्किष्ट जानिक लिखी नहीं.

औ अख्यातिवादीके मतमेंभी इच्छाविना भमज्ञानकी सामग्री बळतें सिख होवे है. जहां धूमरहित विद्यासित पर्वतमें धूलिपटल देखिके "विद्याप्यधूमवान" ऐसा परामर्श होवे है, तहां विद्यान है, यातें प्रमाह होवे है. काहेतें ? अनुमितिका विषय विद्या पर्वतमें विद्यमान है, यातें प्रमाह ताका हेतु "विद्याप्यधूमवान्पर्वतः" इसरीतिसें पर्वतमें विद्याप्य धूमके संबंधका ज्ञान तो अख्यातिवादीके मतमें संभवे नहीं. काहेतें ? पर्वतमें धूमका संबंध है नहीं. औ भमज्ञानका अंगीकार होवे तो धूमसंबंधरहित पर्वतमें धूमसंबंधका ज्ञान होवे, भम ज्ञानका अंगीकार नहीं; यातें धूमरहितमें धूमसंबंधका ज्ञान संभवे नहीं. यातें पर्वतमें धूमके असंबंधज्ञानका अभावरूप परामर्शही उक्त अनुमितिका कारण होनेतें सारै पक्षमें हेतुका असंबंधज्ञाना-भावही अनुमितिका कारण मान्या चाहिये. जहां पक्षमें हेतुका संबंध है तहीं

पसमें हेतुके असंबंधज्ञानका अभाद है, औ पश्चमें हेतुका संबंधज्ञानभी है, परंतु जहां उक्तपर्वतमें धूम नहीं है औं अनुमिति होवेहै, तहां पक्षमें हेतुका संवंधज्ञान संमवे नहीं. औ हेतुके असंवंधज्ञानका अभाव सारे संमवे है, यातैं पक्षमें हेतुके असंबंध ज्ञानका अभावही अनुमितिका कारण अख्याति वादमें सिद्ध होवेहैं; यातें वक्ष्यमाणरीतिसें गुलग्रहन्यायतें अख्यातिवादीके मतमें अनुमितिरूप भमज्ञानकी सिद्धि होवे है. तथाहि-जैसें विह्नका न्याप्य धूम है; तैसे इष्टसाधनत्वका व्याप्य रजतत्व है; "यत्र यत्र रजतत्वं तत्र इष्ट-सोधनत्वम्" इसरीतिसैं रजतत्हमें इष्टसाधनताकी व्याप्ति है; जामें जाकी च्याति होवै सो ताका च्याप्य होवैहै, जाकी व्यापि होवै सो व्यापक होवै है; इसरीतिसें इष्टसाधनत्व न्यापक है, रजतत्व न्याप्य है, न्याप्य हेतु होवे है, व्यापक साध्य होने है, यह प्रकार अनुमानमें लिख्या है. यातें रजतत्व हेतुसँ इष्टसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति होते है. यह अर्थ तौ सर्वके मतर्में निर्विवाद है, अन्यमतमें तौ पक्षमें व्याप्य हेतुके संबंधज्ञानतें व्यापक साध्यकी अनुमिति होवेहै. औ अख्यातिवादमैं पक्षमैं व्याप्य हेतुके असंबंधज्ञानाभावतैं साध्यकी अनुमिति होवैहै, यह अर्थ प्रतिपादन कन्या है. यातें ''इदं रज-तम्" इसरीतिसें जहां शुक्तिदेशमें ज्ञान होवै तहां इदंपदार्थ शुक्तिमें रजतत्वका ज्ञान तौ नहीं है, तथापि रजतत्वके असंबंधका ज्ञान नहीं; यातें रजतत्वके असंबंधका ज्ञानाभाव होनेतें इदंपदार्थक्षप पक्षमें रजतत्वरूप हेतुके असंबंध ज्ञानाभावतें इष्टसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति इच्छाविना सामग्रीवलतें सिख होनैहै, सो इदंपदार्थमें इप्रसाधनत्वकी अनुमिति भमरूप है. काहेतें ? इदंपदार्थ शुक्ति है, तामें इष्टसाधनत्व है नहीं. इष्टसाधनत्वरहितमें इष्टसा-धनत्वका अनुमिति ज्ञान भ्रमरूप है. इसरीतिसैं ग्लग्रहन्यायतैं अख्याति वादीके मतमें अज्ञानकी सिद्धि होते है. धूलिपटल सहित पर्वतमें. जो धूमका परामरी कह्या तहां धूमका संबंधज्ञान पर्वेतमें माने तौ धूमका संबं-भज्ञानही भगरूप मानना होते है औ तिसपर्वतमें धूमका असंबंधज्ञानाभाव अनुमितिका हेतु कहै तो तिसस्थानमें तो भगज्ञानके अनंगीकारसैंभी निर्वाह

हुया, परंतु सक्छ अनुमितिमें हेतुके असंबंधज्ञानाभावकूं कारण मानिके शुक्तिमें रजतत्वके असंबंधज्ञानाभावतें इष्टसाधनत्वकी -भ्रमरूप अनुमिति सिद्ध हुई. इसरीतिसें उभयतःपाशारज्जुन्यायतें अल्यातिवादीके मतमें भ्रम सिद्ध होवे है.

और भी अरुवातिवादमें दोप है:-जहां रंग रजत धरे होवें तिनका "इमे रजते" ऐसा ज्ञान होवै; यह ज्ञान अन्यमतनकी रीतिसें तौ रंग अंशमें भम है औ रजतअंशमें प्रमा है; औ रंगमें तथा रजतमें तथा रज तत्व धर्मकूं विषय करें है; यातें रंग अंशमें रजतत्वविशिष्ट ज्ञान है; औ अख्यातिवादीके मतमें भगज्ञान तो है नहीं. उक्त ज्ञानभी सर्वेअंशमें यथार्थ है, परंतु रजतअंशमें तो रजतत्वसंसर्गमह है. औ रंगअंशका इदंह्यतें ज्ञान है तामें रजतत्वके असंबंधका अग्रह है; इसरीतिसें भेदकल्पन अनुभव-विरुद्ध है. काहेतें ? रंग औ रजतका "इमे रजते" इसरीतिसैं एकरूप उल्लेख होने है, तामें उक्तमेदकथनकी रीतिसें विलक्षण उल्लेख हुया चाहिये, औ रंग अंशमें रजतत्वका संबंधमह तौ भ्रमके अनंगीकारतैं संभव नहीं, रजतअंशमें भी रजतत्वके असंबंधका अग्रह मानै तो संभव है. काहेतें? रजतमें रजतत्वके असंबन्धका ग्रह नहीं है; किंतु संबन्धका श्रह है यातें एकरूप उछेसभी संभवें है, परंतु जहां प्रवृत्तिका विषय अभिमुख न्होंने तहां संसर्गिविशिष्ट ज्ञानसें प्रवृत्ति होंने है यह पूर्व नियम कह्या है, ताका त्याग होवैगा. औ जो ऐसें कहै जहां प्रवृत्तिका विषय इष्टपदार्थही अभिमुख होवै अनिष्ट पदार्थ अभिमुख होवै नहीं. तहां संसर्गविशिष्टका ज्ञान होवे हैं. जैसे केवल रजतका "इदं रजतम्" यह ज्ञान रजतत्विन शिष्टका ज्ञान है. औ जहां इष्ट रजत अनिष्ट रंग दोनूं अभिमुख होवें औ अनिष्टपदार्थकामी इष्टकी नाई इदमाकार ज्ञान होने तहां इष्ट पदार्थमें मी रजतत्वविशिष्ट ज्ञान होवै नहीं; किंतु रजतत्वके असंबंधज्ञानका अभाव होने है. यह माननेमें "इमे रजते" इसरीतिसें समान उन्नेस संभवे है.

रजत औ रंगका इदमाकार सामान्य ज्ञान है. तैसें रंगमें रजतत्वका असंबंध तो है परंतु असंबंधका दोषतें ज्ञान नहीं, यातें रंगमें रजतत्वके असंबंध ज्ञानका अभाव है, औ रजतमें रजतत्वका असम्बन्ध नहीं, यातें असंबन्ध ज्ञानका अभाव है. यातें एकरस उछेस संभवे हैं, परंतु उक्तरीतिसें रजत-अंशमेंभी निष्फल प्रवृत्ति हुई चाहिये, यातें उक्त स्थलमें रजतअंशमें रजनत्विशिष्टका ज्ञान है. काहेतें ? अख्यातिवादीके मतमें भमज्ञान तो है नहीं. जासें निष्फल प्रवृत्ति होवें, किंतु इष्टपदार्थके मेदके ज्ञानतें जो प्रवृत्ति होवें सो निष्फल होवे हैं, औ विशिष्टज्ञानतें सफल प्रवृत्ति होवें हैं, यातें रंग रजत परोवर्ति होवें औ "इमे रजते" एसा ज्ञान होवे तहां रंग रजतका इदंखपसें तो ज्ञान सम है, परंतु रजतका इदंशपमें रजतत्व-विशिष्ट ज्ञान है, औ रंगके इदमंशमें रजतत्वके संबंध्यका अग्रह है, अथवा रजतका मेदाग्रह है. जहां रजतत्वका असंबंध है तहां रजतका मेद है, यातें रजतत्वके असंबंधका अग्रह औ रजतभेदका अग्रह कहनेमें अर्थमेद नहीं. इसरीतिसें अख्यातिवादमें "इमे रजते" या स्थानमें समान उल्लेख संभवे नहीं, यातें अख्यातिवाद असंगत है.

#### भ्रमज्ञानवादीके मतमें उक्तदोषका असंभव॥ ६८॥

औं जो भमज्ञानकूं मानें तिनके मतमें दोष कह्याः—जो भमज्ञानभी प्रसिद्ध होवे तो सर्वज्ञानोंमें भमत्वसंदहतें निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होवेगी, सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? अख्यातिवादीके मतमें अमज्ञान तो नहीं है, सारे ज्ञान यथार्थ है परंतु ज्ञानसें प्रवृत्ति तो कहूं सफल होवे है, कहूं निष्फल होवे है यातें प्रवृत्तिमें सफलता निष्फलताकी संपादक तो ज्ञानोंमें विलक्षणता अख्यातिवादीनेभी मानी है. जहां संसर्गविशिष्ट ज्ञानसें प्रवृत्ति होवे सो सफल होवे है, यातें सफल प्रवृत्तिका जनक संसर्गविशिष्ट ज्ञान प्रमा है. अगृहीत मेदज्ञानद्वयसें निष्फल प्रवृत्ति होवे है. निष्फल प्रवृत्तिके जनक दो ज्ञान होवें हैं सो अप्रमा है, ययपि विषयके भावाभावतें ज्ञानोंमें

प्रमात्व अप्रमात्व नहीं है, तथापि प्रवृत्तिकी विल्क्षणताके हेतु प्रमात्व अप्रमात्व तो अख्यातिवादीकूं इष्ट है औ अप्रमात्व संज्ञातेंभी अख्यातिवादीका विद्वेष होवे तोभी अगृहीत भेदज्ञानद्वयमें सफल प्रवृत्तिजनक ज्ञानतें विल्क्षणता तो अनुभवसिद्ध है औ अख्यातिवादीनें मानी है, यातें व्यवहार भेदवास्ते संज्ञांतर करणीय है, यातें प्रसिद्ध संज्ञासें ही व्यवहार करना योग्य है. इसरीतिमें अमज्ञानके अनंगीकारनें भी अमके स्थानमें निष्फल प्रवृत्तिके जनक जो अगृहीत भेद यथार्थ ज्ञान होवें और सफल प्रवृत्तिका जनक रजतमें रजतत्विशिष्ट ज्ञान होवे तिज्ञमें ज्ञानत्वरूप समान धर्म देखिक यह संदेह संभवे है. जैसें श्रुक्तिमें अगृहीत भेद दो ज्ञान हैं तिनका भेद प्रतित नहीं होवेहें. तैसें यह ज्ञानभी अगृहीतभेदज्ञानद्वयरूप है, अथवा भेदरहित एक है. जो अगृहीतभेदज्ञानद्वयरूप होवेगा तो रजनका लाभ प्रवृत्तिसें नहीं होवेगा; या संदेहतें अख्यातिवादमेंभी निष्कंपप्रवृत्तिका लाभ प्रवृत्तिसें नहीं होवेगा; या संदेहतें अख्यातिवादमेंभी निष्कंपप्रवृत्तिका असंभव दोनूं यतमें समान है, इसरीतिसें अख्यातिवादमी असंगत है.

प्रमात्व अप्रमात्वके स्वरूप उत्पत्ति और ज्ञानका प्रकार, प्रमात्व अप्रमात्वका स्वरूप ॥ ६९ ॥

अनिर्वचनीयख्यातिही निर्दोष है: —सत्रूपाति आदिक पंचिवध-वादका विस्तारसें खंडन विवरण आदिक ग्रंथनमें है इहां रीतिमात्र जनाई है. अख्यातिवादीनें सिद्धांतमतमें निष्कंप प्रवृत्तिका असंभव दोष कहाा; तिस दोषका अख्यातिवादमें भी संभव कहाा औ स्वमतमें उद्धार नहीं कऱ्या ताका यह उद्धार है: —िजसपदार्थका जो ज्ञान होवे ता ज्ञानमें अप्रमात्विव्यय होवे तो प्रवृत्ति होवे नहीं. अप्रमात्वका संदेह होवे तो सकंप प्रवृत्ति होवे हैं, प्रमात्वका निध्यय होवे तो निष्कंप प्रवृत्ति होवे हैं, इसवास्तै प्रमात्व अप्रमात्वका स्वक्तप औ तिनकी उत्पत्ति औ तिनके ज्ञानका प्रकार कहेंहें, यथि प्रमात्व अप्रमात्वका स्वक्तप पूर्वकहा। है. स्मृतिसें भिन्न जो अवावित

अर्थगोचर ज्ञान सो प्रमा है; तासैं भिन्न ज्ञान अप्रमा है; या कहनेतैं यह जाना जाने है. स्मृतिभिन्न अनावित अर्थ गोचर ज्ञानका धर्म प्रमात्व है, तार्रे अन्यज्ञानका धर्म अप्रमात्व है, तथापि पूर्वटक पारिभाषिक प्रमात रुमृतिमें नहीं है औ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व रुमृतिमैंभी मानना चाहिये, काहेतें? स्पृतिज्ञानसेंभी पुरुषकी प्रवृत्ति होवेहै. जिस स्थानमें स्थित इष्ट पदार्थकी स्मृति होवै तिसस्थानमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवैहै. स्मृतिज्ञानमें प्रमात्वका निश्वय होवे तौ निष्कंप प्रवृत्ति होवे है, यातें प्रवृत्तिका उप-योगी प्रमात्व स्मृतिमेंभी है, यातें उक्त स्वरूप प्रमात्वसं अन्यविध प्रमानं त्वका स्वरूप कहा। चाहिये. सकल शाखनमें स्मृतिसें भिन्न ज्ञानमें अनु-भव व्यवहार करें हैं संस्कारजन्यज्ञानमें स्मृतिव्यवहार करें हैं, यथार्थ अनुभवमें प्रमा व्यवहार करें हैं. औ तासें भिन्नमें अप्रमा व्यवहार करें हैं. इसरीतिसें ज्ञानत्व धर्म तौ सकल ज्ञानमें होनेतें व्यापक है औं अतु-भवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्वके व्याप्य हैं परस्पर विरोधी हैं, तैंसैं प्रमात्व धर्मभी अनुभवत्वका व्याप्य है. काहेतें १ अनुभवत्व तौ यथार्थानुभव औ अयथार्था-नुभवमें रहेहै, औ प्रमात्वधर्म यथार्थानुभवमें ही रहे है यातें अनुभवत्वका ब्याप्य प्रमात्व है, तैसे यथार्थत्वकाभी प्रमात्व व्याप्य है. काहेतें ? यथा-र्थत्व तो सत्यपदार्थकी स्मृतिमें भी रहेहै. औस्मृतिमें प्रमात्व रहे नहीं, यातें यथार्थत्वकामी प्रमास्व व्याप्य है, यह शास्त्रकारनेकी परिभाषा हैं. याके अनुसार प्रमाका स्मृतिसें भिन्न अवाधित अर्थगोचर ज्ञान प्रमा कहिये हैं। यह छक्षण कह्या है. जिस प्रमात्वके ज्ञानतें पुरुषकी निष्कंप अवृत्ति होवै ऐसा प्रमात्वस्मृतिमैंभी मानना चाहिये; यातें इस प्रसंगर्में यथार्थत्वका व्याप्य प्रमात्व नहीं; किंतु यथार्थत्वका नामही प्रमात्व है. पूर्व-उक्त पारिभाषिक प्रमात्व तौ समृतिमें नहींहै यथार्थत्वहै यातै पूर्व उक्त प्रमात्व यथार्थत्वरूप नहीं, किंतु तासें भिन्नहै औ तासें न्यूनदेशवृत्ति होनेतें यथार्थ-त्वका व्याप्य है, औ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमात्व विचारणीय है, सो

स्मृति साधारण है; यातें याथार्थत्वसें न्यूनदेशवृत्ति नहीं; किंतु यथार्थ-त्वस्त्वही प्रमात्व विचारणीय है. औ जो स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहारसें सर्वथा विद्वेष होवै: तो प्रमात्वज्ञानसें निष्कंप प्रवृत्ति होवे है, इसवाक्यकं त्यागिके यथार्थत्वज्ञानसें निष्कंपप्रवृत्ति होवे है, ऐसा वाक्य कहै; इसरीतिसें या प्रसंगमें प्रमात्वका एकही अर्थ है; यातें या प्रसंगमें पथार्थत्वधर्मका प्रमात्वशब्दसें व्यवहार है.

> न्यायवैशेषिकमतमें ज्ञानकी उत्पादकसामग्रीतें बाह्यसामग्रीतें प्रमात्वः अप्रमात्वकी उत्पत्ति.

( परतः प्रामाण्यवाद् औ परतः अप्रामाण्यवाद्.)॥७०॥ न्यायशास्त्रके मतमैं ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होते नहीं. औ ज्ञानकी द्वापकसामशीसें प्रमात्वका ज्ञान होवे नहीं; याकूं प्रतः प्रामाण्यवाद कहें हैं. या प्रसंगमें प्रमात्वका नाम प्रामाण्य है. परतः कहिये अन्यतैं प्रामाण्यकी उत्पत्ति होवे है, अन्यतैंही प्रामाण्यका ज्ञान होवे है; ज्ञानकी सामग्रीतें भिन्न सामग्री परशब्दका अर्थ है, यातैं यह निष्कर्ष हुयाः-ज्ञानकी सामग्रीतें प्रमात्वकी सामग्री भिन्न है. ज्ञानकी उत्पत्तिकी सामशी तौ इंदिय अनुमानादिक पूर्व कही है, तासैं प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे तौ सकल ज्ञान प्रमा हुये चाहियें. अप्रमाज्ञानका लोप होतेगा, यातें ज्ञानकी उत्पत्तिकी सामग्रीसे अधिक सामग्रीसे प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे है. जहां अधिक सामशी नहीं है वहां ज्ञानमें प्रमात्वधर्म होते . नहीं, यातें भ्रमज्ञानका छोप नहीं सो अधिक सामत्री गुण है. जहां गुणसहित इंदिय अनुमानादिकनतें ज्ञान होवे तहां प्रमा होवे हैं, गुण रहित इंद्रियानुमानादिकनतें ज्ञान होवे सो प्रमा नहीं प्रत्यक्ष प्रमाकी उत्पत्तिमें विषयके अधिक देशमें इंद्रियका संयोग गुण है औ साध्यके व्याप्यहेतुका साध्यवत्पक्षमें ज्ञान अनुमितिप्रमाकी उत्पत्तिमें गुण है. जहां व्यभिचारी हेतुका पक्षमें ज्ञान होवे, तहां अनुमिति ज्ञानकी सामग्री पक्षमें हेतुका ज्ञान तौ है, परंतु न्याप्यहेतुका ज्ञानरूप गुण

नहीं; यातें अनुमिति प्रमा होवे नहीं, इस रीतिसें ज्ञानवृत्ति प्रमात्व थर्मकीः उत्पत्तिमें ज्ञानकी जनक सामग्रीतें अन्य गुणकी अपेक्षा होनेतें परतः प्रामाण्यकी उत्पत्ति होवे है.

प्रामात्वकी नाई ज्ञानवृत्ति अप्रमात्वकीभी परतः उत्पत्ति होते है. काहैतें ? अप्रमात्व दोषजन्य होते हैं, यह वार्ता प्रसिद्ध है. औ प्रमाज्ञानमें दोष हेतु नहीं, यार्ते ज्ञानकी सामग्रीतें दोष वाह्य है सो दोष अनंतप्रकारका है. इसरीतिसें ज्ञानसामग्रीतें दोष पर है. मिन्नकूं पर कहें हैं तासें अप्रमात्की उत्पित्त होनेतें परतः अप्रामाण्यकी उत्पत्ति होने हैं. अप्रमात्वकूं अप्रामाण्य कहें हैं. इसरीतिसें प्रमात्वकी उत्पत्ति औ अप्रमात्वकी उत्पत्ति एरतः होने हैं.

्ज्ञान ओं ज्ञानत्वकी सामग्रीतें अन्यकारणतें

प्रमात्वके ज्ञानकी उत्पत्ति (परतःप्रामाण्यग्रहवाद )॥ ७१॥
तेसे ज्ञानके ज्ञानकी सामगीतें प्रमात्वका ज्ञान होवे नहीं, किंतु ज्ञानका आ ज्ञानत्वका जा सामगीतें ज्ञान होवे तासें अन्यकारणतें प्रमात्वका ज्ञान होवे है. जैसें परपक्षादिक प्रमाणतें घटादिकनका ज्ञान होवे तेसें मनःसंग्रकसमवायसंबंधतें घटादिज्ञानका ज्ञान होवे है. नेत्रादिप्रमाणतें घटका ज्ञान होवे ताका "अयं घटः" ऐसा आकार है. औ मनोह्रप प्रमाणतें घटजानका प्रत्यक्ष होवे ताका "घटमहं जानामि" ऐसा आकार है. "घटमहं जानामि" या मानस ज्ञानका विषय घटजान है जो घटभी विषय है. काहेतें? ज्ञानका ज्ञान अतुव्यवसाय कहिये है. घटादिकनका ज्ञान व्यवसाय कहिये है. अनुव्यवसायकानका यह स्वभाव है. व्यवसायके विषयकूं त्यागे नहीं किंतु विषमसहित व्यवसायकूं प्रकारों है, इसी वास्ते ज्ञानके ज्ञानकी अनुव्यवसाय संज्ञा है. व्यवसायके अनुसारीकूं अनुव्यवसाय कहें हैं. जैसें व्यवसाय के घटादिक विषय हैं वैतें अनुव्यवसायकेमी घटादिक विषय हैं, यातें व्यवसायके अनुसार अनुव्यवसाय है औ अनुव्यवसायज्ञानका आत्मामीः विषय है. काहेतें ? यह नियम है. ज्ञान इच्छा छति सुस दुःस देष वे

आत्माके विशेष ग्रुण हैं. इनमें किसी एक गुणकी प्रतीति होवै तौ आत्मा की प्रतीति होने किसीकी प्रतीति नहीं होने तौ आत्माकी प्रतीति होने नहीं यातें सकल विशेषगुणनकूं त्यागिकै आत्माकी प्रतीति होवै नहीं तैसें आ-रमाकूं त्यागिकै केवल ज्ञानादिकनकी प्रतीति होवै नहीं, यातैं घटके ज्ञानका ज्ञान होवै तब आत्माकामी ज्ञान होवे है, यातें व्यवसायज्ञानकूं औ ताके विषय घटकुं तैसें व्यवसायके आश्रय आत्माकुं "घटमहं जानामि" यह ज्ञान प्रकाशे हैं; इसीवास्ते त्रिपुटीगोचर ज्ञानकूं अनुव्यसाय कहें हैं अनुव्यव--साय ज्ञानका करण यन है, यातें सकल विषयनतें मनका संबंध कह्या चाहिये. जैसें घटज्ञान आत्मा विषय है, तैसें घटर्त्व ज्ञानत्व आत्मत्वभी घटज्ञानके ज्ञानके विषय हैं. घटज्ञानसें तौ यनका स्वसंयुक्त समवायसंबंध है, औं ज्ञानत्वसें स्वसंयुक्त समवेत समवाय संबंध है, आत्मासें स्वसंयोग संबंध है, आत्मत्वसें स्वसंयुक्त समनायसंबंध है, औ घटसें तो मनका संबंध प्रत्यक्षका हेतु संभवे नहीं. काहेतें ? वाह्यपदार्थका ज्ञान स्वतंत्रमनसें होवे नहीं. यार्ते घटसें मनका अलौकिक संबंध कह्या चाहिये. लौकिक संबंधसें बाह्यपदार्थका ज्ञान मनसें होवे नहीं. अलौकिक संबंधसें बाह्यपदार्थकाभी मनसें ज्ञान होवे है, सो अलीकिकसंबंध ज्ञानलक्षण है. अनुव्यवसायज्ञानका विषय जो व्यवसाय ज्ञान सोई मनका घटसैं संबंध है ताका यह स्वरूप है. स्वसंयुक्त समवेतज्ञान अथवा स्वसंयुक्तं समवेतज्ञानविषयता घटसैं यनका संबंध है. ज्ञानलक्षणवाक्यमें लक्षणशब्दका स्वद्धप अर्थ करें तब तौ आय-र्सर्वंध है, लक्षणशब्दका ज्ञापक अर्थ करैं तब द्वितीय संबंध है. स्वशब्दका अर्थ मन है तासें संयुक्त आत्मतामें समवेतव्यवसायज्ञान है सो घटमें रहैहै, यातें उक्त ज्ञानही मनका घटमें संबंध होनेतें घटका मानसज्ञान होने है औ दितीय पक्षमें उक्तज्ञानकी विषयतारूप संबंध घटमें है. व्यवसायज्ञानके विषय घटपटत्व दोनूं हैं, यातें व्यवसायक्षप संबंधसें अनुव्यवसाय ज्ञानके दोनूं विषय हैं. इसरीतिसें घटज्ञानादिक अनुव्यवसायज्ञानके विषय हैं, यातें ज्ञानका ज्ञान अनुन्यवसाय है. ताकी सामग्री मनःसंयोगादिः

रूप है, तासें ज्ञानका औ ज्ञानत्वका ज्ञान होवेहै, प्रमात्वका ज्ञान होवे नहीं; किंतु ज्ञान होयकै पुरुषकी सफल प्रवृत्ति होवै तासे उत्तरकालमें प्रवृ-त्तिजनक ज्ञानमें प्रमात्वका अनुमिति ज्ञान होवे है. जैसें तहागमें जलके प्रत्यक्ष ज्ञानतें जलार्थीकी प्रवृत्ति हुये जलका लाम होवे तब पुरुपकूं ऐसा अनुपान होवेहै, ''इदं जलज्ञानं प्रमा सफलप्रवृत्तिजनकत्वात । यत्र यत्र सफल-श्रवृत्तिजनकत्वं तत्र प्रमात्वम् । यथा निर्णीतप्रमायाम्<sup>ग</sup> इहां वर्तमान जलज्ञान पक्ष है. यद्यपि अनुमानकालमें जलज्ञान अतीत है तथापि वर्तमानके समीप भूत भविष्यत्भी वर्तमानही कहियेहै; यातें वर्तमान जलज्ञानही पक्ष कह्या अतीत नहीं कह्या. प्रमात्व साध्य हैं. आगे हेतुदृष्टांत स्पष्ट हैं. व्यतिरेक दृष्टांत कहना होवै तौ "यत्रयत्र सफलवृत्तिजनकत्वं नास्ति तत्र प्रमात्वं नास्ति । यथा शुक्तौ रजतज्ञानम्" इसरीतिसै वाक्य कहै, या अनुमानतें जळज्ञानमें प्रमात्वका निश्वय होने है. इसरीतिसें सकळ ज्ञानोमें सफ्छ प्रवृत्तिसँ प्रमात्वकी अनुमिति होवै है. जळज्ञानग्राहक सामग्री ''जळ-महं जानामि" या अनुव्यवसायकी सामग्री है; प्रमात्वग्राहक उक्त अनुमान है. सो अनुव्यवसायकी सामग्रीतें भिन्न होनेतें पर हैं; यार्तें परतः प्रमात्वब्रह होने है. यद्यपि न्यायमतमें अनुमितिका विषय पक्षभी होने है, औ उक्त अनुमितिमें जलज्ञान पक्ष है यातें प्रमात्वका अनुमानभी ज्ञान-शाहक सामग्री है, तैसें अनुज्यवसायभी दो प्रकारका होने है. एक तौ "जल्पहं जानामि" ऐसा अनुन्यवसाय होवै है, जहां प्रमात्व निश्वर् यतें उत्तर अनुव्यवसाय होवै तहां "जलं प्रमिनोमि" ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, यातें उक्त अनुमानरूप ज्ञानग्राहकसामग्रीतें प्रमात्वका निश्वप हुया औ दितीय अनुव्यवसायकी सामग्रीभी ज्ञानग्राहक है, तासैं प्रमान त्वका निश्यय हुया. इस रीतिसें सिद्धांतकोटि स्वतःप्रामाण्यग्रहकी पाति हुई, तथापि जो जो ज्ञानमाहक सामग्री सो सारी प्रमात्वकी बाहक है यह सिद्धांतकोटि हैं; ज्ञानशाहक सकल सामग्रीमें " जलमहं जानामि",

या अनुज्यवसायकी सामयीभी अंतभूत है, तातें प्रमात्वका यह होवे नहीं, यातें सिद्धांत कोटिका अंगीकार नहीं.

इसरीतिसें घटादिकनके ज्ञानतें घटादिकनका प्रकाश होवें है. घटादि-कनके प्रकाश हुयेभी घटादिकनके ज्ञानका औ ज्ञानके आश्रय आत्माका प्रकाश होने नहीं. जिसकालमें अनुव्यवसायज्ञान होने तब घटादिक विप-यसहित औं आत्मसहित घटादिज्ञानका प्रकाश होने है, परंतु अनुव्यवसा-यज्ञानतें व्यवसायकी त्रिपुटीका प्रकाश होने है अनुव्यवसायका प्रकाश होतै नहीं. जब अनुव्यवसायगोचर अनुव्यवसाय होते तव प्रथम अनुव्यव-सायका प्रकाश होवे है दितीयअनुव्यवसाय अप्रकाशित ही रहे है. प्रथम अनुब्यवसाय तौ व्यवसायगोचर है, अनुब्यवसायगोचर द्वितीय अनुव्यवसाय है. "घटज्ञानमहं जानामि" यह द्वितीय अनुव्यवसायका स्वरूप है. द्वितीय अनुज्यवसायका ज्यवहार इष्ट होवे तो "घटज्ञानस्य ज्ञानमहं जानामि" ऐसा तृतीय अनुव्यवसाय होवे है, परंतु न्यायमतमें घटज्ञानसें घटका प्रकाश होयकै घटका व्यवहार सिद्ध होवें है. घटव्यवहारमें घटजानके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं. घटज्ञानका व्यवहार इष्ट होवे तब अनुव्यवसायतें घटज्ञानका प्रकाश होयकै घटज्ञानका व्यवहार होवे हैं; अनुव्यवसायकै प्रकाशकी अपेक्षा नहीं. इसरीतिसें जाका व्यवहार इष्ट होवे ताके ज्ञानकी अपेक्षा है. विषयका प्रकाशक जो ज्ञान सो प्रकाशित होवै अथवा अप-काशित होवे वाके प्रकाशसें उपयोग नहीं. जो प्रकाशितज्ञानसें ही विष-यका प्रकाश होवे तौ न्यायमतमें अनवस्था दोष होवे. काहेतें ? जा ज्ञानतें विषय प्रकाश होवें सो ज्ञान स्वप्रकाश तो है नहीं; ताका प्रकाशक ज्ञानांतर होवे तब ज्ञानवें विषयका प्रकाश होवे तिस प्रथम ज्ञानका मकाशक ज्ञानांतरका अन्य ज्ञान चाह्निये, तृतीयका प्रकाशक चतुर्थ ज्ञान चाहिये; इसरीतिसें अनवस्था दोष होवें परस्पर सापेक्ष प्रकाश माने तौ अन्योन्याश्रय चिक्रका दोष होवें. यातें विषयके प्रकाशमें अपने प्रकाशकी

ज्ञान अपेक्षा करे नहीं, किंतु स्वव्यवहारमें प्रकाशकी अपेक्षा है, जहां घटादिक विषयका व्यवहार इष्ट होवे तहां घटजानकी घटके प्रकाशवास्ते अपेक्षा है. अप्रकाशितज्ञानसैंही घटका व्यवहार होवेहै. जैसें जब घटका ज्ञान नहीं होवे है तिसकालमें भी जलधारणादि प्रयोजनकी सिद्धि घट करे है स्वकार्यमें प्रकाशकी अपेक्षा घट करे नहीं. तैसे ज्ञानका कार्य विषयका प्रकाश है. ता विषयप्रकाशकाप कार्यमें अपने प्रकाशकी अपेक्षा ज्ञान करे नहीं. घटकी नाई स्वव्यवहारमें प्रकाशवास्त ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान करेहै. जा ज्ञानका व्यवहार इष्ट होने तिस ज्ञानका ज्ञान होने है. जानज्ञानके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं इच्छाके विषयकूं इष्ट कहें हैं; यातें न्यायमतमे अनवस्था दोप कहें हैं, सो तिनका अविवेकमूलक प्रलाप है. इसरीतिसें न्यायमतमें कोई ज्ञान स्वप्रकाश नहीं, यातें ज्ञानके ज्ञानकी जासें उत्पत्ति होवै सो ज्ञानशाहक सामश्री कहिये है. अनुव्यवसाय-ज्ञानकी सामग्री मनःसंयोगादिकः औ ज्ञानलक्षण अलौकिक संबंध है, सो अनुन्यवसायभेदसें नाना है. तैसें "जल्जानं प्रमा<sup>"</sup>यह अनुमितिभी ज्ञानका ज्ञान है, ताका जनक अनुमान है, सोभी ज्ञानग्राहक सामग्री है, औ तासैं जलज्ञानके प्रमात्वका ज्ञान नहीं होवे है, औं "जल प्रमिनोमि" इस अनुज्य-सायकी सामग्रीभी ज्ञानग्राहक सामग्री है; औ तासैं जलज्ञानके प्रमात्वका ज्ञान होवे है, परंतु''जल्लमहं जानामि''यह अनुव्यवसायभी जल्जानका ज्ञान है औ जलज्ञानके प्रमात्वकूं प्रकाशे नहीं; यातें ज्ञानमाहक सामग्री उक्त अनुन्यवसाय सामग्रीसै जलज्ञानके प्रमात्वका अग्रहण होनेतैं **आहक सक्छ साम**शीतें जळज्ञानके प्रमात्वका ग्रहण नहीं होनेतें ्रस्वतःप्रामाण्यञ्चह होवै नहीं, किंतु परतः प्रामाण्यञ्चह होवैहै. जो जो ज्ञानमाहक सामग्री तिन सर्वतै प्रमात्वमह होवै,याकू स्वतः प्रामाण्यमहः कहें हैं. या पक्षमें प्रमात्वधर्मकुं त्यागिकै किसी ज्ञानका ज्ञान होवें नहीं. प्रमात्व ज्ञानत्व ये उभयधर्मविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवेंहै, केवल ज्ञानत्वधर्मवि-

शिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवे नहीं. औ परतः प्रामाण्यग्रहवादमें प्रथम अनुव्य-वसायतें प्रमात्वकूं त्यागिके ज्ञानत्विविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवेहै, फेरि अन्य अनुव्यवसायतें वा उक्त प्रकारके अनुमानतें प्रमात्वका ज्ञान होवे है. मीमांसक औ सिद्धांतमंमत स्वतः प्रामाण्यवादमें दोष ॥ ७२ ॥

मीमांसकमतमें औ सिद्धांतमतमें स्वतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है न्यायवैशेषिक मतमें परतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है औ स्वतः प्रामाण्यग्रहका मिन् वह दोष कहा है. जहां एक पदार्थका अनेकवार ज्ञान होयके प्रवृत्ति हुई होवे तहां तो ज्ञानके प्रमात्वमें कहूं संदेह होवे नहीं. काहतें १ अनेक वार सफल प्रवृत्ति होयके प्रमात्विश्वय होय जावे है, सो प्रमात्विश्वय प्रमात्वसंशयका विरोधी है, परंतु जा पदार्थका अपूर्व ज्ञान होवे ताके ज्ञान में प्रमात्वका संदेह होवे है, सो नहीं हुया चाहिये. काहतें १ अद्देवमतमें औ प्रभाक्तक मतमें तो ज्ञान स्वप्रकाश है; यातें ज्ञान कदीभी अग्रहीत होवे वहीं गृहीं वहीं वहीं होते हैं, यातें प्रमात्वका संदेह सेमवे नहीं. सिद्धां- व्यायका संदेह होवे नहीं, यातें प्रमात्वका संदेह सेमवे नहीं. सिद्धां- तपक्षमें तो प्रकाशहर ज्ञान है, प्रकाशपदार्थका ज्ञानपदार्थमें मेद नहीं.

### त्रभाकरके मतमें सारै ज्ञानतें त्रिप्रटीका प्रकाश ॥ ७३ ॥

औ प्रभाकरके मतमें ज्ञानके विषयमें प्रकाश होवे है. प्रकाशका हेतु ज्ञान है. जैसे पटका ज्ञान होवे तब घट ज्ञानतें घटका प्रकाश होवे. तैसे घटका ज्ञान अपने स्वरूपका प्रकाश करें है. औ अपना आश्रय जो आत्मा ताका प्रकाश करें है, सारे ज्ञान त्रिपुटीकुं प्रकाशे है. ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयका समुदाय त्रिपुटी कहिये है. इसरीतिसें प्रभाकरके मतमें अपनें स्वरूपकूंभी ज्ञान विषय करें है औ अपनें प्रमात्वकूं विषय करें है.

### मुरारिमिश्रका मत्।। ७४॥

औ रारिमिश्रके मतमें ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसायतें होवे हैं,

#### वृत्तिभेद रूपाति और स्वतः प्रमात्व नि -प्र०७. (३३३)

औ तिस ज्ञानका प्रकाशक अनुमितिही प्रमात्वका प्रकाश मान्या है, यातें अनुब्यवसायसें उत्तरप्रमात्वका संदेह नहीं हुया चाहिये.

### भट्टका सिद्धांत ॥ ७५ ॥

तैसैं भट्टका यह सिद्धांत है:-घटादिकनके ज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्षरूप होंने नहीं. काहेतें ? ज्ञानगुण पत्यक्षयोग्य नहीं, यातें ज्ञानका ज्ञान अनुमिति-रूप होवे है , मानसपत्यक्षरूप नहीं. सो अनुमिति ज्ञान इसरीतिसें होवे है इंदियविषयके संयोगते पत्यक्षज्ञान होवै अथवा अनुमिति ज्ञान होवै सकल ज्ञानतें घटादिक विषयमें ज्ञातता नाम धर्म उपजे है, इसीवास्ते ज्ञान हुयां पाछ " ज्ञातो घटः " ऐसा व्यवहार होवे है. ज्ञानसे प्रथम जो घटइंदियका संयोग होवै, तासें "अयं घटः" ऐसा प्रत्यक्ष होवै है, सो प्रत्यक्षज्ञान समवायसंबंधसें ज्ञातामें रहेहै, विषयतासंबधसें घटमें रहेहै. जहां विषयता संबंधसें ज्ञान होवे तहां समवाय संबंधसें ज्ञातता उपजे है. इसरीतिसे वटके ज्ञानतें घटमें ज्ञातता उपजे है. तिस ज्ञातताका उपादानकारण घट है, निमित्तकारण ज्ञान है. असमवायिकारणपरिमाषा भट्टके मतमें हैं, नहीं. उपादान कारणसें भिन्नकूं निमित्तकारण ही कहै हैं. इसरीतिसें ज्ञानजन्य ् ज्ञातता धर्म घटमें होवे है. प्रथम तौ ''अयं घटः'' इसरीतिसें घटका प्रकाशक पत्यक्ष हुया है. ता प्रत्यक्षमें घटमें ज्ञातता धर्म उपज्या तब इंद्रियसंयोगतें तिसी घटका "ज्ञातो घटः" इसरीतिसँ पत्यक्ष होवे है. इस रीतिसँ ज्ञानजन्य ज्ञातताका बाह्य इंदियसैं प्रत्यक्ष होने है. औ वाह्य पुदार्थके ज्ञानका तौ किसीके मतमें पत्यक्ष होवे नहीं.- न्याया-इंद्रियसैं दिकनके मतमें ज्ञानका मानसप्रत्यक्ष होते है. भट्टके मतमें घटादिकनके ज्ञानका मानसप्रत्यक्षभी होवै नहीं परंतु वटादिज्ञानका अनुमानजन्य अनु-मितिज्ञान होवे है. अनुमानका यह आकार है. "अयं घटः विषय-तासंबंधेन ज्ञानवानसम्वायेन ज्ञाततावत्त्वात् । यत्रयत्र समवायेन ज्ञातता तत्र विषयतासंबंधेन ज्ञानम्" या स्थानमें पुरोवर्ति घट पक्ष है, विषयतासंबंधर्से

ज्ञान साध्य है, आगे हेतु दृष्टांत है. अन्य यन्थनमें प्रकारांतरसें अनुमान छिरुया है सो कठिन है. औ भट्टके मतमें अनुमानसें ज्ञान जानिये है यह सुगमरीति दिखाई है.इसरीतिसें ज्ञानयाहकसामत्री भट्टके मतमें अनुमान है।

# न्याय वैशेषिक मतका निष्कर्ष ॥ ७६॥

या अनुमानतें ही घटज्ञानके प्रमात्वकाभी ज्ञान होवेहै. यातें ज्ञानकी अनुमिति हुये पाछे प्रमात्वका संदेह भट्टमतमें नहीं हुया चाहिये; यातें ज्ञानके सकल ज्ञानतें प्रमात्वका निश्चय होवे नहीं; किंतु सफल प्रवृत्ति हुये पाछे ज्ञानके प्रमात्वका निश्चय होवे है. यह न्यायका औ वैशेषिकका मत है. याकूं परतः प्रामाण्यवाद कहें हैं ज्ञानकी उत्पत्ति होवे नहीं; अधिक सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे नहीं; अधिक सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे हैं औ परतः ज्ञान होवेहैं, जो ज्ञानकी जनक सामग्रीतें ज्ञानके अप्रमात्वकी उत्पत्ति होवे हैं औ परतः ज्ञान होवेहैं, जो ज्ञानकी जनक सामग्रीतें ज्ञानके अप्रमात्व धर्मकी उत्पत्ति होवे तो सकल ज्ञान अप्रमा हुये चाहियें; यातें ज्ञानकी जनक सामग्रीतें ज्ञानके जनक इंद्रिय अनुमानादिक हैं. तिनमें दोषका सहकार होवे तो अप्रमात्वसहित ज्ञानकी उत्पत्ति होवे तें ऐसें दोष नानाविध हैं.

पत्यक्षभम होवे तहां तो नेत्रादिगत प्रमाण दोषकी नाई विषयगत साहश्य दोषमी हेतु है, कहूं पत्यक्षभममें विषयगत साहश्य दोषका व्यभिचारमी है. परंतु सहशमेंही बहुत भम होवे है, यातें बहुत स्थानमें तो साहश्यदोष भ्रमका हेतु है, जहां विसहशमें भम अनुभवसिन्ध होवे तहां साहश्य दोष भ्रमका कारण नहीं, एक रूपमें दोष हेतु नहीं, किंतु जिसके हुयां जो भम होवें तिस दोषकुं तिसभमकी कारणता है. परोक्षभमज्ञानमें साहश्यकी अपेक्षा नहीं, यह अनुभवसिन्ध है, यातें परोक्षज्ञानमें विषयगत दोष हेतु नहीं, किंतु अनुमितिभमविषे अनुमान दोष हेतु है, न्याप्य हेतुका ज्ञान अनुमान है, हेर्नुभ व्यभिचारादिक दोष न्यायमंथनमें प्रसिद्ध हैं, औ शाब्दल्लम होते तहां श्रोतामें वाक्यतात्पर्यका अनवधारण दोष हैं, वक्तामें विप्रकंपकता-दिक दोप हैं, शब्दमें अन्यथा बोधकत्वादिक दोप हैं, इसरीतिसें अप्रमान्त्वके हेर्नुदोष अनुभवानुसारतें जानने चाहियें.

या प्रसंगमें प्रमात्वकी उत्पत्ति औ अप्रमात्वकी उत्पत्ति कही सो विरुद्ध प्रतीत होते है. भूत भविष्यत वर्तमान सकल प्रमामें प्रमात्वधमें एक है तैसें सकल अप्रमामें अप्रमात्वभी एक है. तिनकी उत्पत्ति कहना संभवे नहीं, तथापि अपने कारणतें ज्ञान उपजे तब कोई ज्ञान प्रमा होवे है कोई अप्रमा होवे है. प्रमात्वविशिष्ट प्रमा होवे है, अप्रमात्वविशिष्ट अप्रमा होवे है. इसरीतिसें ज्ञानमें प्रमात्व औ अप्रमात्व धर्मकी विलक्षणता ज्ञानकी जनक सामग्रीके अधीन है. कहूं ज्ञानकी ऐसी सामग्री है, जातें अप्रमात्वविशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होवे हैं, औ कहूं ऐसी सामग्री है, जातें अप्रमात्वविशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होवे हैं, यातें ऐसा मानना चाहिये. प्रमात्व धर्म ती एक है, सकल प्रमामें ताका संबंध है, परंतु प्रमात्वका संबंध सामग्रीके अधीन है; इसरीतिसें ज्ञानमें प्रमात्वकी प्रयोजक सामग्री होनेतें प्रमात्वकी उत्पत्ति कही है. तैसें अप्रमात्वका प्रयोजक सामग्री होनेतें प्रमात्वकी उत्पत्ति कही है. तैसें अप्रमात्वका प्रयोजक दोष है, यातें दोषजन्य अप्रमात्वक होये है. दोषजन्य कहनेका दोष प्रयोज्यमें तात्पर्य है, औ तिनके ज्ञानकी ती मुख्य उत्पत्ति संभवे है.

यद्यपि सिन्धांतमें साक्षीभारप प्रमात्व है, यातें प्रमात्वके ज्ञानकीभी उत्पत्ति कहें साक्षीकी उत्पत्ति सिन्ध होवे है सो बने नहीं. तथापि वृत्तिमें आरूटसाक्षी प्रमात्वादिकनकूं प्रकाशे है, यातें वृत्तिभी ज्ञान कहिये है, ताकी उत्पत्ति संभवे है. यह वार्ता पूर्व कही है, तथापि उक्त अर्थके कथनतें श्रोता अध्येताकूं बोध दृट होवे है. शास्त्रीय अर्थके मंदसंसकारवाले पुरुषकूं वारंवार कहनेतें अनायासतें बोध होवे है. यातें इस प्रकरणमें अनेक अर्थ वारंवार कहेहें, पुनरुक्ति दोष नहीं. इस

रीतिसें न्यायमतमें परतः प्रामाण्यवाद मान्या है औ स्वतः प्रामाण्यवा-दमें संशयकी अनुपणत्ति दोष कह्या है.

## न्याय वैशेषिक मतका खंडन ॥ ७७ ॥

सो सकळ असंगत है. प्रमात्वका ज्ञान तौ पाछै कहैंगे, प्रथम तौ अनुव्य-वसाय ज्ञानतें ज्ञानका प्रकाश होवेहैं; यह कथन असंगत है. काहेतें ? जो अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होने तौ ताके संबंधतें घटादिकनका प्रकाश नहीं होवैगा. औ जो पूर्व कह्या घटादिकनके प्रकाशमें ज्ञान अपने प्रकाशकी अपेक्षा करै नहीं. जैसे घटादिक अज्ञातभी स्वकार्य करें हैं. तैसे ज्ञानभी अज्ञात ह्या विषयका प्रकाशक्तप स्वकार्य करेहै। सो संभवे नहीं, काहेतें ? सारे भौतिक ज्योति आप प्रकाशरूप हुये अन्यकूं प्रकाशे हैं, प्रकाशहीन ज्योतिसें किसीका प्रकाश देख्या नहीं. जो प्रकाशहीनभी स्वभावबळतें स्वसंबंधीका प्रकाश करे तौ सुवर्णस्थ ज्योतिर्भागतैंभी सुवर्णसंबंधी घटादि-कनका प्रकाश हुया चाहिये. स्वरूपप्रकाशतैं प्रकाशमान भौतिक ज्योतिसँ घटादिकनका प्रकाश देख्याहै; औ स्वक्षपप्रकाशतें अप्रकाशमान सुवर्ण रजतादिहर ज्योतिसैं किसीका प्रकाश देख्या नहीं, यातैं स्वह्मप्रकाशतैं पकाशमान ज्ञानके संबंधसें घटादिकनका प्रकाश होवे यह मानना चाहिये; यातें प्रकाशस्वभावज्ञान है. केवल इष्टांतनलसें ज्ञानकूं स्वप्रकाशता नहीं माने है, किंतु अनुभवसेंभी स्वप्रकाशता सिन्द होवे है, जहां दुवेंध अज्ञात पदार्थका पुरुषकूं ज्ञान होयकै "ज्ञातत्वं ज्ञातं नावशिष्यते ज्ञातुम्" ऐसा चाक्य हर्षसे कहै ताकूं अन्य पुरुष कहै:-"एतदज्ञानं ज्ञातुमवशिष्यते" इस वाक्यकृ सुनिकै हास्य करेहै; यातैं ज्ञानका प्रकाशताके अनुभवसिद्ध है. ज्ञानके प्रकाशकी अवशेषता सुनिके हँसैहै, और ''घटज्ञानं ज्ञातं न वा'' इसवाक्यके वक्ताकुं निर्बुद्धि कहेंहैं; यातें कदाचित्भी ज्ञानमें अज्ञातता नहीं अज्ञातताके अभावते ज्ञानगोचर अनुव्यवसाय होवैहै, यह कथन असंगत है औ किसी पुरुषकू ऐसा संदेह होने नहीं, मेरेकू पटका ज्ञान हुया है

अथवा नहीं हुया. जो घटका ज्ञान अज्ञात होवे तौ कदाचित संदेहभी हुया चाहिये; यातें ज्ञान अज्ञात होवे नहीं. ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसाय होंने है, यह कथन असंगत है. औ जो ऐसें कहै:-ज्ञानगोचरज्ञान नहीं होंवे तो ''अयं घटः घटमहं जानामि" इसरीतिसँ ज्ञानमें विलक्षणताप्रतीति नहीं हुई चाहिये. काहेतें? न्यायमतमें तौ प्रथमज्ञानका विषय घट है, दिती-यज्ञानका विषय घटज्ञान है, यातैं विषयभेदतें ज्ञानोंकी विख्यणता संभन्ने है और स्वप्रकाशं ज्ञानवादीके मतमें ज्ञानका विषय ज्ञान होवै नहीं. दोनूं ज्ञानोंका विषय घट होनेतें विषयभेदके अभावतें विलक्षणप्रतीति नहीं हुई चाहिये, यह शंकाभी संभवे नहीं. जैसें एकही घटका कदाचित् "अयं घटः" ऐसा ज्ञान होने है, कदाचित् "अनित्यो घटः" ऐसाज्ञान होने है, वहां विषयके भेदिवना विलक्षणज्ञान होवैहै; परंतु प्रथम ज्ञानमें घटकी अनि-त्यवा भारते नहीं. औ दितीय ज्ञानमें घटकी अनित्यवा भारते है, तैसें "अयं घटः" या ज्ञानमें घटकी ज्ञातता भारत नहीं. औ "घटमहं जानामि" या ज्ञानमें चटकी ज्ञातता भासे है. ज्ञानजन्यप्रकटताकूं ज्ञातता कहैं हैं. द्वितीयज्ञानका विषय पुष्टवृत्ति ज्ञातता है, घटका ज्ञान नहीं, इसीवास्ते घटज्ञानसें उत्तरकालमें कदाचित "घटमहं जानामि" ऐसा ज्ञान होने है. कदाचित "ज्ञातो घटः" ऐसा प्रत्यक्ष होवेहै. "ज्ञातो घटः" या प्रत्यक्षका विषय घटकी ज्ञातता है. यह अर्थ भट्टकूं संगत है औ अनुभवानुसारी है. काहेतें ? जैसें "अनित्यो घटः" या कहनेतें अनित्यपदार्थभें विशेषण अनि-त्यत्वकी प्रतीति घटमें सर्वेकूं संमत है, तैसें "ज्ञाती घटः" या कहनेतें ज्ञातपदार्थमें विशेषण ज्ञातत्वकी घटमें प्रतीति मर्वानुर्मवसिख है. "ज्ञातो घट:" इस ज्ञानके अवसरमें "घटमहं जानामि" यह ज्ञान होने है, यातें ''घटमहं जानामि" यह ज्ञानभी घटकी ज्ञाततार्क्न विशय करेंहै; इसरीतिर्से ज्ञानगोचरज्ञान नहीं मानें तोभी "अयं घटः, घटमहं जानामि" इसरीविर्से विलक्षण ज्ञान संभवे है, यातें अनुव्यवसायज्ञानकः विषय ज्ञान है यह नैयायिकमत असंगत है.

### मुरारिमिश्रके मतका खंडन ॥ ७८॥

तैसें मुरारिमिश्रका मतभी या प्रसंगमें नैयायिकमततुल्य है, यातें असंगत है, ययपि मुरारिमिश्रके मतमें ज्ञानप्रकाशक अनुव्यवसायतें ही प्रमात्वका अकाश होवे है इतना न्यायमतसें विशेष है, तथापि यह विशेष अकिंचित्कर है. काहेतें? अपकाश स्वभावज्ञानका अनुव्यवसायतें प्रकाश होवे है या अंशमें न्यायके तुल्य होनेतें असंगत है.

## भट्टमतखंडन ॥ ७९ ॥

तैसें भट्टके मतमें अनुमितिसें ज्ञानका परोक्ष प्रकाश होवेहै यह न्यायतेंभी असंगत है. काहेतें ? तिसके मतमेंभी ज्ञानका प्रकाशक जो अनुमिति तासें प्रमानका प्रकाश होवे है इतना अंश तो न्यायसें विरुक्षण है; सिंबांत अनुक्रू है, तथापि घटादिक विषयकूं अपरोक्षता करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानका अनुमितिक्षप परोक्ष प्रकाश होवे है, यह कथन हास्यका आस्पद है.

### प्रभाकरमतका खंडन ॥ ८० ॥

तैसे प्रभाकरके मविमेंनी घटजानादिक अपने प्रकाशमें अनुज्यवसायकी अपेक्षा करे नहीं. इतने अंशमें सिद्धांतके अनुकूछ है औ—प्रमात्वमहमें ज्ञानप्राहक सामग्रीतें अन्यकी अपेक्षा करें नहीं इस अंशमेंनी सिद्धांतके अनुकूछ है, तथापि प्रभाकरमत्तनी श्रद्धायोग्य नहीं. काहेतें ? सकछज्ञान स्वप्रकाश हैं औ त्रिपुटीविषयक हैं, केवछ विषयगोचर कोई ज्ञान होवें नहीं. सारे ज्ञान "घटमहं जानामि" इसरीतिसें त्रिपुटीगोचर होवेहें, "अयं घटः" इसरीतिसें केवछ विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद्ध है. घटसें इंद्रियका संबंध हुये घटका ज्ञान होवें सो घटकूं औ अपने स्वक्ष्यकुं तथा अपने आश्रय आत्माकूं विषय करेहें, तैसें घटका ज्ञानही अपने धर्म प्रमात्वकूं विषय करेहें, हैं, इस रीतिसें घटका ज्ञान अपने प्रकाशमें अन्यकी अपेक्षा करें नहीं. इतना अंश ती समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करेहें, यह विरुद्ध है. एक कियाका जो कर्ता होवें सो कर्म होवें नहीं; यांतें

पकाशका कर्ता आप औ प्रकाशका कर्मभी आपही; यह कथनभी विरुद्ध है. औ सिद्ध[न्तमें तो ज्ञान प्रकाशक्ष्य है, यातें उक्त विरोध नहीं.! इस रीतिसें प्रकाशकृष ज्ञानकूं नहीं मानें सो मत सकल अशुद्ध है. यातें ज्ञानका अनुन्यवसायतें प्रकाश होवे है,यह नैयायिक वचन असंगतहै

> स्वतः प्रामाण्यवादका अंगीकार और सिद्धांतमतर्में उक्त संशयानुपपत्तिरूप दोषका उद्धार ॥ ८१ ॥

औ ज्ञानग्रहकालमें प्रमात्वका ग्रह होने तो संशयानुपपत्ति होनेहै या-का यह समाधान है:-ज्ञानकी शहकसामग्रीते प्रमात्वका यह होवेहै, परंतु दोपाभावसहित ज्ञानसामग्रीतैं प्रमात्वका ग्रह होवैहै यह आगे कहैंगे. जहां संशय होने तहां दोपामान नहीं, जो दोष नहीं होने ती संशय संभवे नहीं. काहेतें ? संशयज्ञानभी भम है औ भमकी उत्पत्तिमें दोष हेतु है, यातें संशय स्थलमें दोषाभाव संभवे नहीं. औ प्रमालकानमें दोषा-भाव हेतु है, यातें जहां संशय होवेहै तहां प्रमात्दका ज्ञान नहीं होवे है, यातें संशय संपवे है, सिद्धांतमें वृत्तिरूपज्ञानका साक्षीसें प्रकाश होवेहें, यातें ज्ञानशहक सामग्री साक्षी है, वासेंही वृत्तिज्ञानके प्रमात्वका यह होवे है, परंतु किसी स्थानमें ज्ञान तौ प्रमा होवेहे ऐसा विख्शण दोप होवे. जासे अनिर्वचनीय भमकी तो उत्पत्तिहोवे नहीं. यातें ज्ञान तौ प्रमा हुया ताके प्रमात्वका प्रकाश साक्षी करें तिसमें प्रतिबंधक होय जाने, यातें ज्ञानमाहक साक्षी तो है, प्रमात्वका महण होने नहीं; इसकारणतें उक्त छक्षणकी अन्याप्ति होवै है.ज्ञानशाहक सक्छ सामग्रीतैं प्रमात्वके ग्रहकूं स्वतो<mark>ग-</mark> ह कहेंहैं उक्तस्थलमें ज्ञानयाहक सामगीतें प्रमात्वयह हुया नहीं,यातें अञ्याति है, तथापि दोषाभावसहित ज्ञानग्राहक सामग्रीत प्रमात्वका ग्रह होवै ताकू स्वतः प्रामाण्यमह कहें हैं. उक्त स्थंखमें दोषाभावसहित सामगी नहीं; किंतु दोषसहित सामभी हैं। यातें उक्त स्थलमें लक्ष्य नहीं, या कारणतें अव्याप्ति नहीं. इंसरीतिसैं ज्ञानके प्रमात्वका प्रकाशक तो दोषाभावसहित साक्षी है औ अप्रमात्वका यह तो साक्षी हैं होने नहीं. काहेतें ? अमका सक्षण दोषजन्यत्व है अथवा निष्फळ प्रवृत्तिजनकत्व है अथवा अधि छानें विषम सत्तावालेका अवभास है ? इसरीतिसें दोषघटित निष्फळ प्रवृत्तिघटित विषमसत्ताघटित भमके छक्षण हैं सो दोषादिक साक्षीके विषय नहीं, यातें दोषादिघटित अप्रमात्वभी साक्षीका विषय नहीं, यातें अप्रमात्वका ज्ञान तो नैयायिककी नाई निष्फळप्रवृत्ति देखिके होने है, तैसें अप्रमात्वकी उत्पत्तिभी ज्ञानकी सामान्य सामग्रीतें होने तो सकळ ज्ञान अप्रमा हुये चाहियें, यातें दोषसहित ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होनेहैं याका अर्थ यह है:—दोष सहित नेत्रानुमानादिकनतें अप्रमा ज्ञानकी उत्पत्ति होनेहैं, अप्रमात्विशिष्ट भमज्ञानकी उत्पत्ति ही या प्रकरणमें अप्रमात्वकी उत्पत्ति कहिये है, औ प्रमात्वकी उत्पत्ति तो ज्ञानकी सामान्य सामग्रीतें ही होनेहैं.

### न्यायमत ( परतःप्रामाण्यवाद ) में दोष ॥ ८२ ॥

अौ जो प्रमात्वकी उत्पत्तिमें गुण कारण कहा। सो संभव नहीं. काहेतें ? प्रत्यक्षस्थल्भें अधिक अवयवनतें इंदियका संयोग गुण कहा। सो निरवयव रूपादिके प्रत्यक्षमें संभवे नहीं. औ अनुमितिमें व्याप्य हेतुका पक्षमें ज्ञान गुण कहा। सोभी संभवे नहीं, काहेतें ? जहां विह्नसहित पर्व- चमें धूलिपटल्में धूमभम होयके विह्नका ज्ञान होवे तहां उक्त गुण तो नहीं है, औ विह्नकी अनुमिति प्रमा होवे है, यातें प्रमात्वकी उत्पत्तिमें गुणकूं जनकता कहना संभवे नहीं, किंतु ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे है.

औ जो ऐसें कहैं:-ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति मानैं तौ अमस्थलमें भी ज्ञानसामान्यसामग्री होनेतैं प्रमाज्ञान हुया चाहिये, ताका यह समाधान है:-दोप होने तहां प्रमाज्ञान होने नहीं, यातें प्रमात्वकी उत्पत्तिमें दोष प्रतिवंषक है. औ सकल कार्यकी उत्पत्तिमें प्रतिवंधकाभाव हेतु है, यातें दोपाभावसहित ज्ञानकी सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति होवेहै. इहां प्रमात्वकी उत्पत्ति कहनेसें प्रमात्विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्तिमें तात्पर्य है; यातें प्रमात्वधमेकी उत्पत्तिकथन असंगत नहीं. इस रीतिसें दोपाभावसहित जो ज्ञानकी उत्पादक नेत्रादिक्षप सामग्री तासें प्रमाज्ञानकी उत्पत्ति होनेतें प्रमात्वकी उत्पत्ति स्वतः होवेहै.

ययपि ज्ञान सामान्यकी सामग्री इंद्रियअनुमानादिक हैं, सामान्यज्ञान-का कारण दोपाभाव नहीं औ प्रमात्वकी उत्पत्तिमें दोषाभावभी कारण कह्या यातें सामान्यसामग्रीतें अधिककारणजन्य होनेतें परतः प्रामाण्यका अंगीकार हुया, तथापि ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतैं अधिक भावकी अपेक्षा होवे तौ परतः प्रामाण्य होवे हैं; अभावरूपदोषाभावकी अपेक्षातें परतः पामाण्य होवे नहीं. तैसें ज्ञानकी याहक सामग्री साक्षी है. दोपाभावसहित साक्षीसें ज्ञानके प्रमात्वका ज्ञान होवे है औ दोषसहित इंद्रिय अनुमानादि-रूपज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें अप्रमात्वकी उत्पत्ति होवे है. ज्ञानसामान्यकी सामग्री इंद्रिय अनुमानादिक है,तिनतें दोष पर है, यातें अपमात्वकी उत्पत्ति-परतें होवे है. औ भम होयके प्रवृत्ति हुयें फलका लाभ नहीं होवे, तब अप-मात्व अनुमिति ज्ञान होवे सो अनुमानसें होवे हैं; और ज्ञानबाहकसामग्री साक्षीसें अनुमानभिन्न है यातें अपामाण्यमहभी परतें होने है. अनुमा-नका आकार यहहै:-''इदं जठज्ञानं अप्रमा निष्फंछपवृत्तिजनकत्वात । यत्र यत्र निष्फलप्रवृत्तिजनकत्वं तत्र अप्रमात्वम् । यथा भगांतरम्" इस रीतिसैं ज्ञानकी उत्पत्तिकालमें ही साक्षीसें ज्ञानके स्वरूपका प्रकाश होने है -औ ज्ञानवृत्ति प्रमात्वका प्रकाश होवै है.

### अख्यातिवादीके वचनका परिहार ॥ ८३ ॥

निश्चयज्ञानका संशयज्ञानसें विरोध है, यातें प्रमात्वका निश्चय हुयां प्रमात्वका संदेह होवे नहीं, यातें श्रयत्व संदेहसें निष्कंप प्रवृत्तिका अभाव होवेगा; यह अख्यातिवादीका वचन असंगतहै. यद्यपि प्रमात्व संशयका

विरोधी प्रामात्वनिश्वय है, भगत्वसंशयका विरोधी प्रमात्वनिश्वय नहीं. काहेतें ? समानविषयमें संशय औ निश्चय विरोधी होवें हैं प्रमात्वनिश्चय औ भगत्वसंशयके विषय प्रमात्व औ भगत्व भिन्न हैं यातें अख्यातिवादी-कथित वचन संगत है, तथापि जिस ज्ञानमें प्रमात्वनिश्वय होवैतिस ज्ञानमें भगत्वका निश्चय औ भगत्वका संदेह होने नहीं, यह अनुभवसिख है, यातैं भगत्वसंदेहकाभी विरोधीहै, औ विचार करें तौ प्रमात्वसंशय औ भगत्वसं-शयका भेद नहीं एकही पदार्थ है. काहेतें? "एतदज्ञानं प्रमा न वा" यह प्रमात्व संशयका आकार है. यामैं विरोधिकोटी प्रमात्व है औ निषे-धकोटी भगत्व है, काहेतें १ ज्ञानमें प्रमात्वका निषेध करे भगत्वही शेष ' रहे है. तैसे "एतदज्ञानं भमो न वा" यह अमत्वसंशयका आकार है यामैं विधिकोटि भ्रमत्व है निषेधकोटि प्रमात्वहै. ज्ञानमें भ्रमत्वका निषेध करें तौ प्रमात्वकाही शेष रहैहै; इसरीतिसें दोनूं संशयमें भगत्व प्रमात्व दो कोटि समान हैं, यातें प्रमात्वसंशय औं भ्रमत्वसंशयका भेद नहीं, तथापि जामें विधिकोटि प्रमात्व है सो प्रमात्वसंशय कहियेहै, जामैं विधि कोटि अमत्व है सो अमत्वसंशय कहिये है, या प्रकारसे अमात्व संशय औ भगत्वसंशयका विषय समान होनेतें प्रमात्वनिश्वय ह्यां जैसें प्रमा-त्वसंशय होवे नहीं तैसें भमत्वसंशयभी होवे नहीं, यातें सिद्धांतमतमें भमजानकं मानैं तौमी निष्कंपपवृत्ति संभवेतै.अनिर्वचनीयका निश्वय श्रमनिश्चय है.

# श्रांतिज्ञानकी त्रिविधता औ वृत्तिभेदका उद्घार ॥ ८८ ॥

इसरीतिसें संशयनिश्रयभेदसें श्रमज्ञान दो प्रकारका है. तर्क-ज्ञानका भम निश्चयके अंतर्भृत है. काहेतें ? व्याप्यके आरोपतें व्यापकका आरोप तर्क है. जैसें "यदि विद्वर्न स्याचदा धूमोपि न स्यात" ऐसा ज्ञान धूमबिद्धसिहतदेशमें होवे सो तर्क है, तहां विद्वका अभाव व्याप्य है, धूमका अभाव व्यापक है, वह्नचभावके आरोपतें धूमाभावका आरोप होवेहै, बिद्ध्यमके होनेतें वह्नचभावका औ धूमाभावका ज्ञान है, यार्त अम है बाध होनेतें भम होवें ताकूं आरोप कहें हैं; इहां धूमविक्तका सद्भाव है, यातें तिनके अभावका बाध है, ताके होनेतें भी पुरुषकी इच्छातें विक्रिके अभावका भमज्ञान होवें है यातें आरोप है. इस रीतिहैं आरोपस्वस्त तर्केभी भमके अंतर्भृत है, पृथक् नहीं. वृत्तिके प्रसिद्ध भेदः कहे भी अवांतर भेद अनंत है.

इतिश्रीमन्निश्वलदाससाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे वृत्तिभेदनिरूपणप्रसंगप्राक्त सत्त्व्यात्यादिनिराकरणागतारूयातिनिराकरणप्रयोजकस्वतः-प्रमात्वप्रमाणनिरूपणं नाम सप्तमः प्रकाशः ॥ ७ ॥

# अथ जीवेश्वरस्वरूपद्यत्तिप्रयोजनसहित कल्पितनिद्यत्तिस्वरूपनिरूपणं नामाष्टमप्रकाशप्रारम्भः ।

<del>~=धःःःध=∞-</del> अज्ञानविषे विचार,

वृत्तिके प्रयोजन कहनेकी प्रतिज्ञा ॥ १ ॥

सतम प्रकाशमें वृत्तिका स्वरूप कहा; अब अष्टम प्रकाशमें वृत्तिका प्रयोजन कहते हैं. अज्ञानकी निवृत्ति वृत्तिका सुख्य प्रयोजन है. घटादिक अनात्माकार वृत्तिसें घटादिक अनिच्छन्न चेतनस्य अज्ञानकी निवृत्ति होते है. अ्बंड ब्रह्माकारवृत्तिसें निरविच्छन्न चेतनस्य अज्ञानकी निवृत्ति होते है.

अज्ञानका आश्रय औ विषय ॥ २ ॥

वाचरपितके मतमें वृत्तिसें नाश्य अज्ञानका आश्रय जीव है औ विषय बस है. विवरणकारादिकनके मतमें अज्ञानका आश्रय औ विषय शुद्धचेतन है. जैसें ज्ञानकत घटादिकनका प्रकाश ज्ञानकी विषयता कहियेहैं, तैंसें अज्ञानकत स्वरूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है. जीवभाव ईश-भाव अज्ञानाधीन हैं यातें अज्ञानकत जीव अज्ञानका आश्रय संभवे नहीं ; इस अर्थके ज्ञानमें उपयोगी प्रथम जीव ईश्वरका स्वरूप निरूपण करेंगे.

#### अज्ञानका निरूपण ॥ ३ ॥

जीवईश्वरके निरूपणमें उपयोगि अज्ञानका निरूपण करें हैं. अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, माया, शक्ति, ये नाम एकही पदार्थके हैं. माया अविद्याका भेदवाद एकदेशीका है. नैयायिकादिक ज्ञानामावकूं ही अज्ञान कहें हैं. सिद्धांत मतमें आवरण विक्षेपशक्तिवाळा अनादिभावहूप अज्ञान पदार्थ है. विद्यासें नाश्य होनेतें अविद्या कहें हैं, प्रपंचका उपादान होनेतें प्रकृति कहेंहैं, दुर्घटकूंभी संपादन करे यातें माया कहेंहैं, स्वतंत्र- ताके अभावतें शक्ति कहेंहैं.

## अज्ञानकी अनादिभावरूपतामें शंका ॥ १ ॥

अज्ञानकूं अनादिभावरूपता कथन संभवे नहीं, काहेतें ? यह अद्रैत यथका छेल है:-चेतनसे भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोनं पक्ष संभवें नहीं. कहेतें १ "नेह नानास्ति किंचन" इत्यादिक श्रुतिवचनतें चेतनसें भिन्नका निषेध है, औ जह चेतनका अभेद संभवे नहीं, औ भिन्नत्वअभि-चात्वका परस्परं विरोध होनेतें चेतनसें भिन्नाभिन्न अज्ञान है यह कथनभी संमवे नहीं, तैसे अद्देतप्रतिपादक श्रुतिविरोधसे अज्ञानकं सतस्वहृपता संभवे नहीं, प्रयंचकारणताके असंभवतें तुच्छतास्वरूप असत्स्वरूपता संभवे नहीं, परस्परविरोधी धर्म एकमें संभवे नहीं, यातें सत् असत् उभय-रूप कहना संभवे नहीं. तैसें अज्ञानकूं सावयव मानें तौ न्यायमतमें तौ इन्य आरं पक उपादानकूं अवयव कहैं हैं. सांख्यादिकमतमें द्रव्यहर पारेणाम-बाले उपादानकूं अवयन कहैं हैं. उपादानकूं ही अवयन कहें ती शब्दका उपादान आकाशभी शब्दका अवयव होवैगा. तैसे अपने गुणकियाके उपादा-नकारण घटादिकभी रूपादि गुणनके औ चलनरूप कियाके अवयव होवेंगे. यातैं इन्यके उपादानकारणकूं अवयव कहें हैं, अन्यके उपादानकूं अवयव कहै नहीं. अवयवजन्यकूं सावयव कहैं हैं.जो अविधा इन्य होवे तो सावय-वता संभवे, अविधामें द्रव्य द्रव्यत्व संभवे नहीं. काहेतें ? नित्यअनित्यभेदसें

द्रञ्य दो प्रकारका होवेहै. जो अविचाकूं नित्यद्रज्यहर मानें तौ सावयवत्व कथन असंगत है.-तैसे ज्ञानसे अविधाका नाश नहीं हुया चाहिये. अति-त्य द्रव्यक्षप माने तौ ताके अवयवी आत्मासे मिन्न होनेते अनित्यही होनेंगे औ अवयवके अवयवभी अनित्य होनेतें अनवस्था होवेगी. औ अंत्य अवयवकूं परमाणुकी नाई नित्य मानें तो अहैतप्रतिपादक श्रुतिवचनका विरोध होवैगा. न्यायमतमें नित्य परमाणुका औ सांख्यमतमें नित्यप्रधानका अंगीकार श्रुतिविरुद्ध है. इसरीतिसें द्रव्यत्वके अभावतें अज्ञानमें सावयव-रव संभव नहीं. तैसें उपादानताके असंभवतें निरवयन अज्ञान है, यह कथन भी संभवे नहीं; सावयवही उपादानकारण होवेहै. औ न्यायमतमें शब्दका उपादानकारण आकाश निरवयव मान्या है,सोभी" तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" इस श्रुतिसैं विरुद्ध है. तैसैं द्वयणुकका उपादानकारण परमाणु निरवयन मान्या है सोभी निरवयन परमाणुके संयोग असंभवादि दोपतें सूत्रकारनें शारीरक शास्त्रके दितीयाध्यायस्थ दितीय पादमैं निषेध क-या है, यातें प्रपंचके उपादान अज्ञानकूं निरवयवता संभवे नहीं, औ अज्ञानकूं प्रपंचकी उपादानता''मायां तु प्रकृति विद्यात्'' इस श्रुतिमैं प्रसिद्ध है. माया औ अज्ञानका भेद नहीं. इसरीतिसें अज्ञानमें सावयंदता अथद निरवयवता संभवे नहीं. तैसें परस्परविरुद्ध उभयस्पताभी संभवे नहीं. इस रीतिसें किसी धर्मसें अज्ञानका निरूपण अशक्य होनेतें ताकूं अनिर्वचनीय कहेंहैं. इस प्रकारका छेख बहुत श्रंथनमें है, यातें भनिर्वचनीय अज्ञानकूं अनादिभावरूपताकथन संभवे नहीं, भावरूपता कहनेतें सत्रूपता सिख होवेहै औ सत्रहपताका निषेध किया है।

#### उक्त शंकाका समाधान ॥ ५॥

जैसें सत्विलक्षण अज्ञान है तैसें असत्विलक्षणभी है. यातें अवाध्य-रूप सत्त्व तौ अज्ञानमें नहीं है, परंतु तुच्छरूप असत्सें विलक्षणतारूप सत्त्वका अज्ञानमें अंगीकार है इसी दास्ते सत् असत्सें विलक्षण अनिर्वच- नीय अज्ञान है; सर्वथा वचनके अगोचरकू अनिवेचनीय नहीं कहें हैं, किंतु पारमार्थिक सतस्वरूप बस्सें विछक्षण औ सर्वथा सनास्फुर्तिशून्यशाशृंगादिक असत्तें विछक्षणही अनिवंचनीय शब्दका पारिभाषिक अर्थ है; यातें अनादिभावरूपताकथन संपवे है औ नैयायिकादिकनके मतमें जैसें निषेधमुख प्रतीतिका विषय ज्ञानाभावरूप अज्ञान है. तेसा अहै-तमें अज्ञानशब्दका अर्थ नहीं है; किंतु ज्ञानवाध्य रज्जुसपीदिक जैसें विधिमुख प्रतीतिके विषय हैं तैसें ज्ञानसें निवर्तनीय विधिमुख प्रतीतिका गोचर अज्ञान है. अज्ञानशब्दमें अकारका विरोधी अर्थ है यह पूर्व कहाा है, यातें अज्ञानमें भावरूपता कथन संपवे है. औ प्राचीन आचार्य विवरण कारादिकोंनें अत्यंत उद्घोषतें प्रकाशिवरोधी अंधकारकूं भावरूपता प्रतिपादन करी है; यातें अज्ञानकूं भावरूपता अवण करें तो उत्कर्ष होवे ते अल्पश्रुत हैं. इसरीतिसें भावरूप अवज्ञान है, उत्पत्तिरहित होनेतें अनादि है औ घटकी नाई अवयवसमवेतरूप सावयव नहीं है, तथापि अंधकारकीनाई सांश है.

जीव औ ईश्वरविषे विचार,

माया अविद्यापूर्वक जीवईश्वरके रूपमें च्यारि पक्ष ॥ ६ ॥ शुद्धचेतनके आश्रित मूळपरुतिमें चेतनका प्रतिबिंव ईश्वर है आवरण शक्तिविशिष्ट मूळपरुतिके अंशनकूं अविद्या कहें हैं, अविद्यारूप अनंत अंशनमें चेतनके अनंत प्रतिबिंव जीव कहें हैं औ तत्त्विविक ग्रंथनमें इसरीतिसें जीव ईश्वरका निरूपण है. जगतका मूळभूतप्रकृतिके दो रूप कल्पित हैं, इसीवास्ते मूळ प्रकृतिके प्रसंगमें "माया चाविद्या च स्वयमेव भवित्र' यह श्रुति है "स्वयमेव" कहिये जगतका मूळ प्रकृति आपही मायारूप अविद्यारूप होवे है शुद्धसत्त्वप्रधान माया है, मिळनसन्ववाठी अविद्या है. रजोगुणतमोगुणसें अभिभूत सत्त्वकृं माळिनसत्त्व कहें हैं, जासें रजोगुण तमोगुण अभिभृत होवें ताकृं श्रुद्धसत्त्व कहें हैं,

तिरस्कतकृं अभिभूत कहैं हैं. उक्तरूपमायामें प्रतिविंब ईश्वर है औ विद्यामें प्रतिर्विच जीव है. ईश्वरकी उपाधि मायाका सत्त्व शुद्ध होनेतें ईश्वर **सर्वज्ञ है. जीवकी** उपाधि अविद्याका सत्त्व मिछन है, यातैं जीव अरुपन्न है. कोई यन्थकार इसरीतिसें कहें हैं:-उक्त श्रुतिमें दोह्य-वाळी प्ररुति कही है, तामें यह हेतु है:-विशेषशक्तिकी प्रधानतासें माया कहें हैं, आवरणशक्तिकी प्रधानतासें अविद्या कहें हैं, ईश्वरकी उपाधि मायामें आवरण शक्ति नहीं; यातें मायामें प्रतिविंब ईश्वरकूं अज्ञता नहीं भौं आवरणशक्तिमती अविद्यामें प्रतिबिंब जीवकूं अज्ञता है. औ संक्षे-पंशारीरकमें यह कह्या है:-जीवकी उपाधि कार्य है औ ईश्वरकी उपाधि कारण है, इसप्रकारसें श्रुति कहै है, यातें मायामें प्रतिविंव ईश्वर है, अन्तःकरणमें प्रतिविंव जीव है. या प्रसंगमें प्रतिविंवकूं जीव कहें अथवा ईश्वर कहें, तहां केवल प्रतिविचकूं जीवता अथवा ईश्वरता इष्ट नहीं है, किंतु प्रतिविवत्वविशिष्ट चेतनकूं जीवता औ ईश्वरता जाननी. काहेतें ? केवलप्रतिविवकूं जीवता ईश्वरता होवै तो जीववाचक पद औ ईश्वरवाचक पद्में भागत्यागळक्षणाका असंभव होवेगा. औ परमार्थ तौ यह है:-पूर्वेडक च्यारिही पक्षनमें विवायितिविवका अमेदवाद है, या वादमें प्रतिविव मिथ्या नहीं है किंतु भीवास्थ मुखमेंही प्रतिविवत्वप्रतीति होतेहै, सो भगरूप प्रतीति होवैहै; यातैं प्रतिबिंबत्व धर्म तौ मिथ्या है औ स्वरूपसैं प्रतिविंव मिथ्या नहीं. यह अर्थ आगे स्पष्ट होवैगा.

उक्त च्यारिपक्षनमें मुक्त जीवनका शुद्धब्रह्मसें अभेद ॥ ७ ॥ उक्त च्यारि पक्षनमें जीव ईश्वर दोनूंकूं प्रतिबिंव मानें हैं, यातें मुक्त जीवनका प्राप्य शुद्ध ब्रह्म है ईश्वर नहीं. काहेतें १ एक उपाधिका विनाश होवे तब तिस उपाधिके प्रतिबिंवका अपरप्रतिबिंवसें अभेद होवे नहीं, किंतु अपने विवसें अभेद होवेहे. ईश्वरमी प्रतिबिंव है, यातें जीवरूप प्रतिबिंवकी उपाधिका नाश हुयें प्रतिबिंवरूप ईश्वरसें संभवे नहीं; किंतु विवस्त शुद्ध ब्रह्मसें ही अभेद होवे है.

ž

# डक्त च्यारि पक्षनमें षट्ट अनादिपदार्थ कहिके त्रिविध चेतनका अंगीकार ॥ ८ ॥

इसरीतिसें उक्त पक्षनमें जीव ईशशुद्ध ब्रह्मभेदसें त्रिविधचेतनका अंगी-कार है; इसीवास्तै वार्तिकमें पट् पदार्थ अनादि कहेहैं:—शुद्धचेतन १, ईश्वरचेतन २, जीवचेतन ३ अविद्या ४, अविद्याचेतनका परस्पर संबंध ५, औं इन पांचोंका परस्पर भेद ६; ये पट् पदार्थ उत्पत्तिश्चन्य होनेतें अनादि हैं, इनमें चेतनके तीनिहीं भेद कहें हैं.

चित्रदीपमें विद्यारण्यस्वामीके कहे उक्तचेतनके च्यारि भेद ॥ ९ ॥

चित्रदीपमें विधारण्यस्वामीनें चेत्नके च्यारि भेद् कहे हैं, तथापि जैसें ं घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश भेदसँ आकाशके च्यारि भेद हैं. घटाविच्छन्न आकाशकुं घटाकाश कहें हैं; निखिच्छन्न आकाशकूं महाकाश कहें हैं, घटजलमें आकाशके प्रतिविवकूं जलाकाश कहें हैं. मेघमैं जलके सूक्ष्म कण हैं तिनमें आकाशके मतिबिबकूं कहें हैं. तैसें चेतनभी कूटस्थ १, ब्रह्म २, जीव २, ईश्वर ४, भेदसें च्यारिप्रकारका है. स्थूलमूक्ष्म शरीरके अधिष्ठानचेतनकूं कूटस्थ कहें हैं, निरविच्छन्नचेतनकूं ब्रह्म कहें हैं, शरीरक्षप घटमें बुद्धिस्वरूपज्छमें जो चेत-नका प्रतिबिंग ताकू जीन कहें हैं, मायाहर अंधकारस्थ जो जलकणसमान बुद्धिवासना तिनमें प्रतिविवकू ईश्वर कहैं हैं. सपुरयवस्थामें जो बुद्धिकी सुस्म अवस्था ताकूं वासना कहें हैं, केवल बुद्धिवासनामें प्रतिविवकूं ईश्वर कहें तौ बुद्धिवासनाकूं अनंतता होनेतें ईश्वरभी अनंत हुसे चाहियें, यातें बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रतिविवकं ईश्वर कहें हैं. इसरीतिसें विज्ञानमयकोश जीव है. जामत्स्वमअवस्थामें स्थूछ अंतःकरणकूं विज्ञान कहैं हैं; तामें प्रतिविश्वकू विज्ञानमय कहें हैं. 'मैं कता, भोका स्थूछ, दुर्बळ काण, विषर हूँ" इसरीतिसें विशेष विज्ञानवाळा जीव है; औ सुपुप्त्यव-स्थामें बुद्धिवासनासहित अज्ञानरूप आनंदमयकोश ईश्वर है. आनंदमय-

## जीवेश्वरवृत्तिपयोजनिवृत्ति नि०-प० ८. (३४९)

कोशकू ईश्वरता मांडूक्य उपनिषद्मैं प्रसिद्ध है. इसरीतिसैं चेंतनके च्यारें भेद चित्रदीपमैं कहेहैं.

बिंबप्रतिबिंबवादसें आभासवादका भेद ॥ १० ॥ औ विचारण्यस्वामीके मतमें प्रतिविंग मिथ्या है. पूर्व उक्त पक्षनमें विंबप्रतिविंग अभेद होनेतें प्रतिविंग सत्य है, एकही पदार्थमें उपाधिके सिन्नधानतें विंबत्वप्रतिविंवत्वभम होवैहै औ विंबका स्वह्नपही प्रतिविंग है. औ विचारण्यस्वामीके मतमें दर्पणादिकनमें विंवके सिन्नधानतें अनिर्वचनीय प्रतिविंवकी उत्पत्ति होवे है, यातें जीवईश्वरका स्वह्म मिथ्या है.

आभासवादकी रीतिसैं जीवब्रह्मके अभेदके वाक्यनमें बाधसमानाधिकरण ॥ ११ ॥

जीवका बहारों अभेदप्रतिपादक वाक्यनमें वाधसमानाधिकरण है अभे-दसमानाधिकरण नहीं है. जैसे पुरुषमें स्थाणुक्षम होयके पुरुषका ज्ञान हुयें "यह स्थाणु पुरुष है" इसरीतिसें पुरुषतें स्थाणुका अभेद कहें, तहां स्थाणुके अभाववाला पुरुष है अथवा स्थाणुका अभाव पुरुष है, इसरीतिसें बोध होवें है, अधिकरणतें अभाव पृथक् है या मतमें स्थाणुके अभाववाला पुरुष है ऐसा बोध होवें हैं कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप है, यामतर्में स्थाणुका अभाव पुरुष है ऐसा बोध होवें है. इसरीतिसें अयंशब्दका अर्थ "जीव बहा" है या वाक्यका जीवके अभाववाला बहा है यह अर्थ है अथवा जीवका अभाव बहा है यह अर्थ है? अभावकं बाध कहें हैं. उक्तरीतिसें-कल्पितपदार्थका सत्यअधिष्ठानसें अभेद कहें, तहां वाधसमानाधिकरणहीं विवक्षित होवें है.

कूटस्थ औ ब्रह्मके अभेदस्थलमें अभेद ( मुख्य ) समानाधिकरण॥ १२ ॥

जहां कूटस्थका ब्रह्मतें अभेद कहें तहां अभेद समानाधिकरण है. जैसें जलाकाशका महाकाशतें अभेद कहें, तहां जलाकाशका महाकाशतें बाघसमानाधिकरण है, औ घटाकाशका महाकाशतें, अभेद कहें तहां अभेदसमानाधिकरण है;याहीकुं मुख्यसमानाधिकरण कहेंहें इसरीतिर्सें विचारण्यस्वामीनें जीवका ब्रह्मसें बाधसमानाधिकरणही लिख्या है.

उक्त बाधसमानाधिकरणमें विवरणकारके वचनतें अविरोध॥१३॥ ओ विवरण यंथमें" अहं ब्रह्मास्मिं" या वाक्यमें अहं शब्दके अर्थ जीवका ब्रह्मसें मुख्य समानाधिकरण छिल्याहै औ बाध समानाधिकरणका महावाक्यनमें खंडन लिख्या है; ताका समाधान वियाण्यस्वामीनें इसरी-तिसें छिल्या है:-बुद्धिस्थ चिदाभास औ कूटस्थका अन्योन्याध्यास है. काहेतें? चिदाभासविशिष्ट बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ है; अहंप्रतीतिका विषय चिदाभासविशिष्ट बुद्धि हैं; औ स्वयंत्रतीतिका विषय कूटस्थ हैं. "अहं स्वयं जानामि । त्वं स्वयं जानासि । सं स्वयं जानाति" इसरीतिसैं सकल प्रतीतिमैं अनुगत स्वयंशब्दका अर्थ है; औ अहं त्वं आदिक शब्द-नका अर्थ व्यभिचारी है. स्वयंशब्दका अर्थ कूटस्थ सारै अनुगृत होनेतें अधिष्ठान है। औं अहं त्वं आदिक शब्दनका अर्थ चिदाभासविशिष्ट अब्रिक्ष जीव व्यभीचारी होनेतें अध्यस्त है. कूटस्थर्में जीवका स्वह्रपृष्ट्यास है, औ जीवमें कूटस्थका संबंधाध्यास है, यातें कूटस्थजीवका अन्योन्या-ध्यास होनेतें परस्पर विवेक होवें नहीं, यातें ब्रह्मसें कूटस्थके मुख्यसमाना-धिकरणका जीवमैं व्यवहार करैंहैं. औ जीवमैं कूटस्थाधर्मके आरोपविना मिथ्या जीवका सत्यब्रह्मतें मुख्य समानाधिकरण संभवे नहीं, यातें स्वाश्रय अंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ, ताके धमकी विवक्षासें जीवका त्रसर्ते मुख्य समानाधिकरण कह्या है; इसरीतिसैं चित्रदीपमें विद्यारण्यस्वा-मीनें विवरणकारके वचनतें अविरोधका प्रकार छिल्या है.

विवरणोक्त जीवका ब्रह्मसें मुख्यसमानाधिकरण औ विद्यारण्यके वाक्यकी प्रौढिवादता ॥ १८ ॥ औ विवरणमंथकू पूर्व उत्तर देखें तो यह प्रकार संमवै नहीं. काहेतें १ विवरणयंथमें विवका स्वरूपही प्रतिविव मान्या है, यातें ताके मतमें प्रतिविवत्वरूप जीवत्व तो मिथ्या है, औ प्रतिविवरूप जीवका स्वरूप मिथ्या
नहीं किंतु ताका स्वरूप सत्य है; यातें जीवका बससें मुख्य समानाधिकरण
संमवे है. औ विवारण्यस्वामीनें जो विवरणयंथका उक्त अभिपाय कह्या
सो प्रीटिवादसें कह्या है. तथाहि:—प्रतिविवक्तं मिथ्यात्व मानेंभी जीवमें
कूटस्थत्व विवक्षातें महावाक्यनमें विवरणउक्त मुख्यसमानाधिकरण संभवे
है, यातें "मुख्य समानाधिकरणकी अनुपपत्तिसें प्रतिविवक्तं सत्यत्व अंगीकरणीय नहीं" इस प्रीटिवादसें विचारण्यस्वामीनें उक्त अभिप्राय विवरणका
छिख्या है औ विवरणयंथका उक्त अभिप्राय है नहीं. प्रीटि कहिये उत्कर्षसें
जो वाद कहिये कथन, ताक्ं प्रौटिवाद कहें हैं. प्रतिविवक्तं मिथ्यात्व
मानिके महावाक्यनमें मुख्य समानाधिकरणभी प्रतिपादन कारसकें हैं.
इसरीतिसें अपना उत्कर्ष बोधन किया है.

विद्यारण्योक्त चेतनके च्यारिभेदका अनुवाद ॥ १५ ॥ इसरीतिसें अंतःकरणमें आभास जीव हे, सो विज्ञानमय कोशहर है. बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें आभास ईश्वर है, सो आनंदमयकोशहर है. वोतूंका स्वहर मिथ्या है, कूटस्थ औं जीवका अन्योन्याध्यास है, औं बह्मचेतन ईश्वरका अन्योन्याध्यास है, यातें जीवमें कूटस्थ धर्मनके आरोपतें कहूं परमाधिक बह्मता कहीहै. तैसें ईश्वरमें अध्यासिक बह्मत्वकी विवक्षातें कहूं वेदांववेयत्वादिक धर्म कहे हैं, यातें, चेतनके च्यारि भेद है, यह किया चित्रवीपमें कहीहै. परंतु—

विद्यारण्यस्वामीडक बुद्धिवासनामें प्रतिविंबकी ईश्वरताका खंडन ॥ १६ ॥

बुद्धिवासनामें प्रतिबिंबकू ईश्वरता संभवे नहीं तैसे आनंदमयकोशकूं ईश्वरता कथनभी संभवे नहीं. तथाहि:-चुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रति-विंबकूं ईश्वर कहै ताकूं यह पुछ्या चाहिये. ईश्वरभावकी उपाधि केवल अज्ञान है अथवा वासनासहित अज्ञान है अथवा केवल वासना है १ जो प्रथमपश कहै तौ बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रतिविवकुं ईश्वरताकथनसें विरोध होवैगा. जो दितीयपक्ष कहै तौ केवल अज्ञानकूंही ईश्वरभावकी उपाधि मानना चाहिये. बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानकूं ईश्वरकी उपाधि कहना निष्फल है. जो विद्यारण्यस्वामीका भक्त इसरीतिसे कहै, केवल अज्ञानकं ईश्वरकी उपाधि मानें तो ईश्वरमें सर्वज्ञवासिख होवे नहीं, यातें सर्वज्ञवाके लाभार्थ बुद्धिवासनाभी अज्ञानकी विशेषण मानी है, यह कथनमी असं-गत है, काहेतें ? अज्ञानस्थ सत्त्वांशकी सर्वेगोचर वृत्तिसही सर्वज्ञताका छाभ होनेतें बुद्धिवासनाकूं अज्ञानकी विशेषणता मानना निष्फल है; औ अज्ञानस्य सत्त्वांशकी वृत्तिसेंही सर्वज्ञता संभवेहै, बुद्धिवासनातें सर्वज्ञता-सिद्ध होने नहीं. काहेतें ? एक एक बुद्धिनासनाकूं तौ निखिल पदार्थ-गोचरता संभवे नहीं. सर्वज्ञतालाभके अर्थ सकलवासनाकूं अज्ञानविशेषणता मानना चाहिये, सो प्रलयकालविना एक कालमें सर्ववासनाका सद्भाव संभवे नहीं, यातें सर्वज्ञताकी सिखिवासनातें होवे नहीं; इसरीतिसें धीवास-नासहित अज्ञान ईश्वरकी उपाधि है, यह द्वितीयपक्षमी संभवे नहीं; जो केवल वासना ईश्वरकी उपाधि है, यह तृतीय पक्ष है तथापि यह पूछचा चाहिये:- एक एक वासनामैं पतिर्विव ईश्वर है अथवा सकळ वासनामें एक प्रतिबिंब ईश्वर है ? जो प्रथमपक्ष कहै तो जीवजीवकी बुद्धिकी वासना अनंत होनेतें तिनमें प्रतिविंग ईश्वरभी अनंत होवेंगे; और एक एक वासनाकूं अल्पगोचरता होनेतें तिनमें प्रतिबिंबह्मप अनंत ईश्वरभी अल्पज्ञही होवैंगे. सर्व वासनामें एक प्रतिविच माने तो सर्व वासना प्रख्यविना युगपतः होवें नहीं. औ अनेक उपाधिमें अनेकही प्रतिविंव होवें हैं; यातें सर्व वासनामें एक प्रतिविंव संभन्ने नहीं, इसरीतिसें केवल अज्ञानही ईश्वरकी 🗡 उपाधि है.

विद्यारण्यस्वामीउक्त आनंदमयकोशकी ईश्वरताका खंडन ॥ १७॥ विद्यारण्यस्वामीने चित्रदीपमैं वासनाका निष्फळ अनुसरण कऱ्या हैतैसें आनंदमयकोशकूं ईश्वरता कथनभी असंगत है. काहेतें १ जामत स्वममें

#### जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र०८. (३५३)

स्थूलानस्थाविशिष्ट प्रतिविंवसहित अंतःकरणकूं विज्ञानमय कहेंहैं. विज्ञानमय जीवही सुपुतिकालमें सूक्ष्मरूपतें भी लीन हुया आनंदमय कहिये-हैं, तिसकूं ईश्वर मानें तो जागत स्वप्नमें अंतःकरणकी विलीन अवस्था-रूप आनंदमयके अभावतें ईश्वरकाभी अभाव हुया चाहिये. अनंतपुरुपनकी सुपुतिमें अनंत ईश्वर हुये चाहियें. जीवके पंचकोश सकल यंथकारोंनें कहे हैं, औ पंचकोशविवेकमें विद्यारण्यस्वामीनें आपभी जीवके पंचकोश कहेहें. आनंदमयकूं ईश्वरता मानें तो सकलवचन असंगत होवेंगे, यातें आ नंदमयकूं ईश्वरता समवे नहीं.

#### मांड्रक्योपनिषदुक्त आनंदमयकी सर्वज्ञता आदिकका अभिप्राय ॥ १८॥

भी मांडूक्यउपिनिषद्भें आनंदमयकूं सर्वज्ञता सर्वेश्वरता कही है, तार्सें भी आनंदमयकूं ईश्वरता सिद्ध होने नहीं.काहेतें ? मांडूक्यमें यह अर्थ है:— विश्व तेजस प्राज्ञमेदसें जीवके तीनि स्वरूप हैं.विराद हिरण्यगर्भ अञ्याकत भेदसें ईश्वरकेभी तीनि भेद हैं. यथि हिरण्यगर्भकूं जीवता सकल उपिनिषद्में प्रसिद्ध है. हिरण्यगर्भरूपकी प्राप्तिकी हेतु उपासना उपिनिषद्भें प्रसिद्ध है, औ उपिनिषदुपासना कर्ता जीवहीं कल्पांतरमें हिरण्यगर्भपद—वीकूं प्राप्त होतेहैं तैसें विराद्भावकी प्राप्तिकी उपासनातें कल्पांतरमें जीवकूंही विराद्भपकी प्राप्ति होतेहैं, औ हिरण्यगर्भके ऐश्वर्यतें विराद्का ऐश्वर्य न्यून हैं, औ ईश्वरका ऐश्वर्य सर्वेसें उत्कृष्ट है, तामें अपकृष्ट ऐश्वर्य स्माने नहीं, तैसें हिरण्यगर्भका पुत्र विराद्द होवेहे, ताकूं क्षधापिपासाकी बाधा होते हैं, यह गाथा पुराणमें प्रसिद्ध हैं, यातें हिरण्यगर्भ औ विराद्कृं ईश्वरताकथन संभवे नहीं, तथापि सत्यलोकवासी सक्ष्मसमिष्टका अभिमानी सुस्मोक्ता हिरण्यगर्भ तो जीव हैं, औ स्थूलसपष्टिका अभिमानी विराद जीव है, औ सक्ष्म प्रपंचका प्रेरक अंतर्यांमी हिरण्यगर्भ राज्द का अर्थ हैं, तैसें स्थूलप्रपंचका प्रेरक अंतर्यांमी विरादशब्दका अर्थ का अर्थ हैं, तैसें स्थूलप्रपंचका प्रेरक अंतर्यांमी विरादशब्दका अर्थ

है. चेतन प्रतिविंगगर्भ अज्ञानरूप अन्यास्त्रही सूक्ष्मसृष्टिकालमें ताका त्रेरक होने तन हिरण्यगर्भ संज्ञक होनेहै, स्थूल सृष्टिकालमें ताका प्रेरक होवै, तब विराट् संज्ञक होवैहै, इसरीतिसें जीवमें औ ईश्वरमें हिरण्यगर्भ शब्दकी औ विराट्शब्दकी प्रवृत्ति होवैहै परंतु सुक्ष्मस्थूछके अभिमानी जीवमें तो हिरण्यगर्भ शब्द औ विराद्शब्दकी शक्तिवृत्ति है, औ दिविध अपंचके भेरक ईश्वरमें तिन शब्दनकी गोणीवृत्ति है. जैसे जीवरूप हिरण्य-यर्भका औ विराद्का स्वीयतासर्वंध सूक्ष्मस्थूल प्रपंचसें है, तैसे ईश्वरकानी सूक्ष्मस्थूल प्रपंचसें प्रेयतासंबंध है, यातें सूक्ष्मदृष्ट संबंधित्वरूप हिरण्यगर्भ चुत्तिगुणके योगतें ईश्वरमें हिरण्यगर्भशब्दकी गौणीवृत्ति है, तैसें स्थूल सृष्टिसंबंधित्वरूप विराट्वृत्तिगुणके योगतें ईश्वरमें विराटशब्दकी गोणी-बुत्ति है. इसरीतिसैं हिरण्यगर्भ विरादशब्दके जीव ईश्वर दोनूं अर्थ हैं.जिस प्रसंगमें जो अर्थ संभव ताका बहुण करे, औ गुरु संप्रदायविना वेदांतमंथकुं अवलोकन करें तिनकूं पूर्व उक्त व्यवस्थाका ज्ञान होने नहीं, यातें हि-र्ण्यगर्भ विराद् शब्दन्तैं कहूं जीवका, कहूं ईश्वरका संभव देखि-के मोहकूं पात होवे है. माहूक्य उपनिषद्भें त्रिविध चिविध इश्वरतें अभेदिचतन छिल्या है.जिस मंदबुद्धिपुरुषकूं महावाक्यविचा-रतें वत्वसाक्षात्कार होवे नहीं ताकूं प्रणवाचितन मांहूक्यमें कहा है. ताका भकार विचारसागरके पंचमतरंगमें स्पष्ट है, तहां विश्वविराट्का औ तैजस हिरण्यगर्भका तथा पाज ईश्वरका अमेदचिंतन छिल्या है, यातें ईश्वरके धर्म सर्वेज्ञतादिक पाज्ञरूप आनन्दमयमें अमेदाचिंतनके अर्थ कहे हैं; औ आनंद सयकुं ईश्वरताविवक्षासें नहीं कहैं हैं जैसे विश्वविराद्के अभेदिचन्तनके अर्थ वैश्वानरके उन्नीस मुख कहैं हैं, चतुर्दश त्रिपुटी औं पंचपाण ये उन्नीस 🔀 विश्वके भोगसाधन होनेतें विश्वका मुख हैं औ वैश्वानर ईश्वर है ताकूं भोग होते नहीं, यातें विश्वविराट्के अभेदिचितनके अर्थही विश्वके भोगसाधन यदार्थनकूं वैश्वानरकी भोगसाधनता कही है, विरादकुं वैश्वानर कहैं हैं मांहूक्यवचनका अभेदिचितनमें तात्पर्य है, वस्तुके स्वह्मपके अनुसारही चिंतन

होते है, यह नियम नहीं हैं, किंतु अन्यह्नपतें भी चिंतन होते है,यह अर्थभी विचारसागरमें स्पष्ट है, यातें मांडूक्यवचनतें आनंदमयकूं ईश्वरता सिद्ध होते नहीं.

#### आनंदमयकी ईश्वरतामें विद्यारण्य स्वामीके तात्पर्यका अभाव ॥ १९ ॥

औ विचारण्यस्वामीनेंभी ब्रह्मानंदनामग्रंथनमें "जीवकी अवस्थाविशेष आनंदमयकोश हैं" यह लिख्या है, तहां यह प्रसंग हैं:—जाबत्स्वममें भोगदेनेवाले कर्मसमुदायका नाश हुयें निद्रारूपतें विलीन अंतःकरणका भोग देनेवाले कर्मके वशतें वनीभाव होवेहै ताकूं विज्ञानमय कहेंहें, सोई विज्ञानमय कहेंहें, सोई विज्ञानमय कहेंहें, हसरीतिमें विलीन अवस्थावाला अंतःकरणरूपत्रपिके संवंधतें आनंदमय कहियेहै, इसरीतिमें विज्ञानमयकी अवस्थाविशेषही आनंदमय कहा है, यातें विचारण्यस्वामीकूंभी आनंदमयकोशमें जीवत्वही इष्ट है. ययपि विलक्षण लेख देखिके औ परंपरावचनमें परंपरातें यह कहेंहें, पांच विवेक औ पांच दीप तो विद्यारण्यकृत हैं, और पांच आनंद मारतीतिर्थकृत हैं, तथापि एकही ग्रंथमें पूर्व उत्तरका विरोध संभव नहीं, यातें पंचदशीग्रंथमें आनंदमयकूं ईश्वरता विवक्षित नहीं, औ चित्रदीपमें तिसकूं ईश्वरता कही है, सो मांडूक्यवचनकी नाई चिंतनीय ईश्वरामेदमें तात्वर्थसें कही है, आनंदमयकूं ईश्वरतामें विचारण्य स्वामीका तात्वर्थ नहीं. इसरीतिमें विचारण्य स्वामीकें चेतनके च्यारे मेद चित्रदीपमें कहे हैं, तथापि:—

#### चेतनके तीनिभेदका विद्यारण्यस्वामीसिहत सर्वेकुं स्वीकार ॥ २० ॥

हरहश्य विवेक नाम प्रथमें विचारण्यस्वामीनें क्टस्थका जीवमें अंत-भीव छिल्या है,तथापि पारमार्थिक च्यावहारिक प्रातिभासिक भेदसें जीव तीनि प्रकारका है. स्थूछसूक्ष्म भेदद्वपाविच्छन्न क्टस्थचेतन पारमार्थिक जीव है, तिसका बहासें मुल्य अभेद है, मायासें आवृत क्टस्थमें कल्पित अंतःकरणमें चिदाभास है, सो देहद्वयमें अभिमानकर्ता व्यावहारिक जीव है बसज्ञानसें पूर्व ताका वाध होवे नहीं, यातें व्यावहारिक है. निद्राह्यपायासें आवृतव्यावहारिक जीवह्म अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिक जीव है, स्वमं अवस्थामें प्रातिभासिक प्रपंचका अहंगमाभिमानी प्रातिभासिक जीव है. बसज्ञानसें विनाही जायत्यपंचके बोधसें प्रातिभासिक प्रपंचकी निवृतिकाडमें व्यावहारिक जीवके बोधसें प्रातिभासिक जीवकी निवृत्ति होवे है. इसरीतिसें कृटिस्थका जीवमें अंतर्भाव है, यातें जीवईश्वर शुद्ध-वेतनभेदसें त्रिविधचेतन है; यही पक्ष सर्वकृं समत है औ वार्तिकवचनके अनुकृळ है.

जीवका मोक्षदशामें उक्तपक्षनविषे ग्रुद्ध ब्रह्मसें ओ विवरणपक्षविषे ईश्वरसें अभेद् ॥ २१ ॥

पूर्व उक्त सकल पक्षमें जीवकी नाई ईश्वरभी प्रतिबिंबरूप है,यातें ईश्वर रतें मोक्षदशामें जीवका अभेद इनके मतमें होने नहीं. काहेतें १ उपाधिके अपसरणतें एक प्रतिबिंबका अन्यप्रतिबिंबसें अभेद अनुभवगोचर नहीं; किंतु बिंबसेंही अभेद होनेहैं, तैसें शुद्धचेतनसेंही प्रतिबिंबरूप जीवका मोक्षमें अभेद होनेहैं औ विवरणकारके मतमें विंबचेतन ईश्वर है, ताके मतमें ईश्वरसेंही जीवका अभेद होनेहैं.

> वेदांतके सिद्धातमें प्रक्रियांके भेदः विवरणकारके मतमें अज्ञानविषे प्रतिबिंब जीव औ विंब ईश्वरका निरूपण ॥ २२ ॥

विवरणकारके मतर्भे जीव ईश्वरकी उपाधि एकही अज्ञान है. अज्ञानमें प्रितिवेच जीव है, बिंच ईश्वर है. जहां दर्पणमें मुखका प्रतिविंच प्रतीत होवे तहां दर्पणमें मुखकी छाया नहीं और दर्पणमें अनिर्वचनीय प्रतिविंचकी उत्पत्ति नहीं. तैसें व्यावहारिक प्रतिविंचकी मीउत्पत्ति नहीं, किंतु दर्पणगोचर चाक्षुषवृत्ति दर्पणसें प्रतिहत होयके भीवास्थमुखकूंही विषय करें है. इसरी-

विसें शीवास्थमुखमेंही विवनतिर्विव भाव प्रतीत होवेहै. सो गीवास्थ मुख सत्य है, यातें विवनतिर्विवका स्वरूपनी शीवास्थमुसरूप होनेतें सत्य है, परंतु शीवास्थमुखमें विवत्व प्रतिविवत्व धर्म मिथ्या है. अनिर्व-चनीय मिथ्या विंवत्वप्रतिर्विवत्वका अधिष्ठान मुख है. इसरीतिसैं विंवकी नाई प्रतिविंगकाभी स्वरूप सत्य होनेतें दर्गणस्थानी अज्ञानके सिन्नधा-नसें शुद्धचेतनमें विवस्थानी ईश्वरकी नाई प्रतिविवस्थानी जीवकाभी स्वरूप सत्य है, यार्ते महावाक्यनमें मुख्यसमानाधिकरण संभवे है, परंतु विवत्वरूप ईश्वरत्व औ प्रतिविवत्वरूप जीवत्व दोनूं धर्म मिथ्या हैं, तिनका अधिष्ठान शुद्धचेतन है, ययि उक्तरीतिसैं जीवईश्वरकी उनाधि एक अज्ञान है, यातें दोनूंकूं अज्ञता वा सर्वज्ञता हुई चाहिये,तथापि दर्गणादिक उपाधिके छवुरवपीतत्वादिक वर्षका आरोप प्रतिचिवमैं होने है, विवमैं नहीं; यातैं आव-रणस्वभाव अज्ञानकत अल्पज्ञता जीवमें है, विवरूप ईश्वरमें स्वरूपप्रकाशतें सर्वज्ञत्व है.यद्यपि विंव प्रतिविंवका उक्तरीतिसें अभेद है, यातैं विवप्रतिविम्बके धर्मनका भेदकथन संभवे नहीं. जो विवनितिविवका भेद होवे तौ उक्त व्यव-स्था संभवै:तथापि दर्गणस्थत्वरूप विवन्नतिविवत्वका शीवास्थमुखर्मै भ्रम होवेहै. भर्मासन्द प्रतिनिवत्वकी अपेक्षासै निवत्वव्यवहार होवे है, यातै एक मुखमें विवत्वप्रतिविवत्व दोनूं आरोपित हैं. तैसे एकही मुखमें विवत्वप्रति-विवत्वरूपतें धर्माके भेदका भग होवे है. भांतिसें प्रतीत जो विवपतिर्विवका भेद तासे उक्त व्यवस्था संभवे है. इसरीतिसे विवरणकारके मतमें अज्ञानमें प्रतिबिम्न जीव है औ विंबचेतन ईश्वर है. अज्ञान अनिर्वेचनीय है, यातैं अज्ञानसद्भावकाल्रमेंभी अज्ञानका परमार्थसैं अभाव होनेतैं विवप्रतिविवस्तप चेतनही परमार्थसें शुद्धचेतन है,यातें ईश्वरभावकी प्राप्तिभी शुद्धहीकी प्राप्तिहै,

्र अवच्छेदवादीकरि आंग्रासवादका खंडन औ स्वमतुका निरूपण ॥ २३ ॥

कोई आचार्य यह कहें हैं:-अंतःकाणाविच्छन्नचेतन जीव है। औ अंतःकरणसें अविच्छनचेतन ईश्वर है; नीह्यचेतनका प्रतिविम्ब संपवे

नहीं. ययपि क्षतहागादिक जलगत आकाशमें नीलता विशालताके अभाव होनेतें ''नीलं नभः । विशालं नभः" ऐसी प्रतीति होनैहै, यातें विशालता-्विशिष्ट औ आरोपितनीलताविशिष्ट आकाशका प्रतिबिम्ब मानना चाहिये. औ आकाशमें रूप है नहीं, यातें नीरूपकाभी प्रतिविम्ब संभवे हैं, तथापि आकाशमैंभी भातिसिद्ध आरोपित नीछरूप है. चतनमें आरोपित रूपकाभी अभाव होनेतें ताका प्रतिविम्ब संभवे नहीं,जा पदार्थमें आरोपित वा अना-रोपितरूप होने, ताका प्रतिनिंग होनेहै, सर्वथा रूपरहितका प्रतिनिंग होवै नहीं; औ नीरूपाधिमैं तौ सर्वथा प्रतिचिंब संभवै नहीं. काहेतैं ? स्वरूप-वाले दर्पणादिकनमें ही प्रतिबिंब देख्याहै, यातें नीरूप अंतःकरणमें वा नीरूप अविद्यामें नीरूपचेतनका प्रतिबिंब संभवे नहीं. औ रूपरहित शब्दका नीरूप आकारामें जैसे प्रतिध्वनिरूप प्रतिबिंब कहेंहैं सोभी असंगत है. का-हेतें ? उक्तरीतिसें आकाश रूपरहित नहीं और आकाशमें जो प्रतिध्वनि होवैहै सो शब्दका प्रतिविंब नहीं. काहेतें ? जो प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिविंब मानै तौ आकाशवृत्ति शब्दका अभाव होवैगा. मेरीदंडादिकनके संयोगतैं पार्थिव शब्द होवैहै, तिस पार्थिवशब्दते ताके सन्मुखदेशमें पापाणादि अविच्छिन्न आकाशमें प्रतिध्वनिरूप शब्द होवेहै; तिसप्रतिध्वनिशब्दका पार्थिव शब्द निमित्तकारण है, यातें पार्थिवध्वनिके समानही प्रतिध्वनि होवैहै.जो प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिबिम्ब माने तौ प्रतिबिम्बकूं अनिर्वेचनीय मानैहै, औ विवरणकारके अनुसारी विम्बस्वरूपही प्रतिविम्बक् मानैहैं, इन दोनूं मतमें आकाशका गुण प्रतिध्वनि नहीं होवैगा, काहेतें ? व्यावहारिक आकाशका गुण प्रातिभासिक संभवे नहीं यातें अनिवेचनीय प्रतिविम्नवादमें प्रतिष्वनिक् पार्थिवशब्दका प्रतिबिम्ब मानै तौ आकाशका गुण कहना संभवे नहीं. औ विम्बप्रतिविम्बके अभेदवादमें पार्थिवशब्दका प्रतिविम्बक्षप प्रति-ध्वनिका अपने विवसें अभेद होनेतें पृथिवीका गुण प्रतिध्वनि होवैगा; यातैं प्रतिष्विनकुं शब्दका प्रतिविम्ब मानैं तौ किसी प्रकारतैं आकाशका गुण प्रति-ध्वनि है, यह कथन संभवे नहीं. औ प्रतिध्वनिसैं भिन्न शब्द पृथिवी जल

अग्निवायुके हैं, आकाशमें अन्यपकारका शब्द है नहीं, यातें शब्दरहितही आकाश होवेगा. औ शब्दरहित आकाश है यह मत अशास्त्रीय है. भूत-विवेकमें विचारण्यस्वामीनें यह कह्या है:-कटकटा शब्द पृथिवीका है,-चुळचुळ शब्द जलका है, भुक्भुक् शब्द अग्निका है, सी सी शब्द वायुका है, प्रतिष्वनिरूपशब्द आकाराका है; तैसें अन्ययंथकारोंनें भी आकाराका गुणही प्रतिध्वनि कह्या है:यातैं राज्दका प्रतिविस्व प्रतिध्वनि नहीं; किन्तुः आकाशका स्वतंत्र शब्द प्रतिध्विन है ताका उपादानकारण आकाश है. औ भेरी आदिकनमें जो पार्थिव ध्वनि होवे है, सो प्रतिध्वनिका निमित्त-कारण है, यातें रूपरहित प्रतिनिम्ब संभवे नहीं. जो प्रतिनिम्बवादी इसरी-तिसैं कहै कुपादिकनके आकारामें "विशालमाकाशम्" यह प्रतीति होषे है... औं कृपदेशके आकाशमें विशालता है नहीं, यातें बाह्यदेशस्थ सपरहित विशाल आकाशका कूपजलमें प्रतिबिम्ब होनेतें रूपरहित चेतनका प्रतिबिम्ब संभवेहै; तथापि रूपवाछे उपाधिमेंही प्रतिबिम्ब होवेहै. रूपरहित उपाधिमें प्रतिविन्न संभवे नहीं. आकाशके प्रतिविन्नका उपाधि कूपजल है, तामें रूप है औ अविद्या अन्तःकरणादिक रूपरहित हैं. तिनमें चेतनका प्रतिबिम्ब संभवे नहीं, यातें अन्तःकरणाविच्छन्नचेतन जीव है औ अन्तःकरणसें अनवच्छिन चेतन ईश्वरहै. अथवा-

अवच्छेदवांदका कथन ॥ २४ ॥ अविधावच्छित्र चेतन जीव है औ मायावाच्छित्र चेतन ईश्वर है, अन्तःकरणसें अवच्छित्रचेतन जीव और अनवच्छित्र-चेतन ईश्वर है इस पक्षका खंडन ॥ २५ ॥

÷

अन्तःकरणाविच्छिन्नकूं जीव मानैं औ अनविच्छिन्नकूं ईश्वर मानैं तो न्नहांडर्से बाह्य देशस्थ चेतनभें ईश्वरता होवेगी. काहेतें ? न्नहांडमें अनंत-जीवनके अनंत अन्तःकरण व्याप्त हैं, यातें अनंतकरणानविच्छन्नचेतनका न्नहांडके मध्यलाम समवे नहीं. जो न्नहांडसें बाह्य देशमें ही ईश्वरका सङ्

भाव मानें तो अंतर्पामिप्रतिपादक वचनमें विरोध होवैगा, "यो विज्ञाने विव्यन् विज्ञानमंतरो यमयि।" इसवचनमें विज्ञानपदवोध्य जीवदेशमें ईश्वरका सद्भाव कह्या है, यातें अन्तःकरणमें अनवच्छिन्न ईश्वर नहीं। किंतु मायावच्छिन्नचेतनही ईश्वर है औ अन्तःकरणमें अनवच्छिन्नकूं ईश्वर नरा मानें तो अन्तःकरणमें मंबंधामावही ईश्वरताकी उपाधि सिद्ध होवे है. औ ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक उपाधिकत हैं; अभावद्वप उपाधिमें सर्वज्ञतादिक इर्मनकी सिद्ध होवे नहीं. औ—

## तृप्तिदीपमें विद्यारण्यस्वामी उक्त अन्तःकरणके सम्बन्ध औ ताके अभावके उपाधिपनेका अभिप्राय ॥ २६॥

विधारण्यस्वामीनें तृप्तिदीपमें यह कह्या है:—जैसें अन्तःकरणका संबन्ध उपाधि है, तैसें अंतःकरणके संबंधका अभावभी उपाधि है. जैसें छोइकी शृंखछासें संचारका निरोध होवें है, तैसें छुवणकी शृंखछासेंभी संचारका निरोध होवेंहै. इसरीतिसें अन्तःकरणके सम्बन्धरूप भाव उपान्धिंसें जीवस्वरूपका बोध होवें है औ उक्त सम्बंधके अभावतें परमात्वस्य-रूपका बोध होवें है; इसरीतिसें विधारण्यस्वामीनें अन्तःकरणराहित्यभी उपाधि कह्या है ताका यह अभिप्राय है:—जैसें अन्तःकरणसम्बंधसें जीव-रूपरूपका बोध होवें है, तैसें अन्तःकरणराहित्यभी है, यातें विधारण्यस्वामीके बसन्वरूपका बोध होनेतें बहाके बोधका उपयोगी अन्तःकरणराहित्यभी है, यातें विधारण्यस्वामीके वचनतेंभी अभावरूप उपाधिसें ईश्वरमें सर्वज्ञातादिकनकी विसिद्ध प्रतीत होवें नहीं.

अवच्छेदवादके भेद पूर्वकताकी समाप्ति ॥ २७ ॥
यातै मायावच्छिन्न चेतनही ईश्वर है, ईश्वरका उपाधि माया सर्व देशमें है, याते ईश्वरमें अंतर्योमिताभी संभवे है. औ अन्तःकरण अवच्छि-त्रकृं जीव माने तो कर्ता भोका चेतनके प्रदेशिनन्न होवैंगे; यातें कृतका राश औ अकृतकी प्राप्ति होवेगी. यातें अविद्यावच्छिन्नचेतनही जीव है, अन्तःकरणाविच्छन्नचेतन जीव नहीं. इसरीतिसैं कितने ग्रन्थकार अव-च्छेदवादकूं ही मानैहैं औ प्रतिविंचके प्रतिपादक श्रुतिस्मृतिवचनींका विरोधपरिहार तिनके ग्रंथनमें स्पष्ट है. औ—

सिद्धांतमुक्ताविल्ञआदिक विषे उक्त एक जीव ( दृष्टिमृष्टि ) वादका निरूपण ॥ २८॥ सिद्धांतमुक्तावलीकारादिकनका यह मतहैः— दोहाः—ज्यूं अविकृत कींतेयमैं, राधापुत्र प्रतीति॥ चिद्दानंद्घन ब्रह्ममैं, जीवभाव तिहुँरीति॥ १॥

सदा असंग नित्यमुक्त चिदानंद ब्रह्ममें कल्पित अविद्यादिकनके संबंधसें प्रतिविंवितता तथा अवच्छिन्नता संभवे नहीं. जैसें मृगतृष्णाके जलसें पु-रित वंध्यासुतकुलालने शराश्रङ्गके दंडसे रचितघटके संवंधसे आकाशमें प्रतिविंवितता वा अवच्छित्रता होवै नहीं; किंतु आकाशके समानसत्तावाळे जलपुरित घटतहागादिकनके संबंधसें ही आकाशमें प्रतिविंबितता औ अवच्छिन्नता होवेहै. अविया औ ताका कार्य ब्रह्मचेतनके समानसत्तावाले नहीं किंतु स्वतः सत्ताशून्य हैं औ बहाकी सत्तासें सत्तावाले अवियादिक हैं, यातें शशशृद्धादिकनकी नाई अत्यंत अलीक अविद्यादिकनतें चेतनका संबंध कथनही संभवे नहीं; विनके संबंधसें प्रतिविंबिततादिक तो अत्यंत दूरहें यातें सदा एकरस ब्रह्म है, ताके विषे अविच्छन्नता वा प्रतिविंबितता रूप जीवता संभवे नहीं; किंतु कल्पित अज्ञानके कल्पितसंबंधसें ब्रह्ममें विना द्भुया जीवत्व प्रतीत होवेहै. जैसें अविकारी कुंतीपुत्रमें राधापुत्रताकी प्रतीति भनक्त दुई है, तैसें प्रतिविंवादिक विकारविनाही बसमें जीवत्व भ्रम होवेहैं. औ प्रतिविम्बह्मप वा अवच्छेदह्मप जीवभावकी प्राप्ति होवै नहीं. स्वावि-चातें जीवभावापन्न बहाही प्रगंचका कल्पक होनेतें सर्वज्ञत्वादिक धर्मसहित ईश्वरभी या पक्षमें जीव कल्पित है. जैसें स्वप्नकल्पित राजाकी सेवातें स्वप्नमें फलकी प्राप्ति होवे है,तेसें स्वप्नकल्पित ईश्वरभजनतें फलकी प्राप्तिमी

संभवेहैं, इसरीतिसें अनादि अविद्याके बखतें स्वकीय बस्नभावके आवरणतें जीवत्व भम होवेहैं. "तत्त्वमस्यादि" वाक्यजन्य साक्षात्कारतें जीवत्वभम-की निवृत्ति होवेहें, भमकाछमें भी जीवत्व हैनहीं, किंतु नित्यमुक्त चिदानंद स्वरूप बस्ही है. यह पक्षही भाष्यकार वार्तिककारनें वृहदारण्यकेष्याख्यानमें कर्णके दष्टांतसें प्रतिपादन कियाहै. जैसें कुंतीपुत्रकर्णक् हीनजातिके सवंधसें निकष्टता भम हुया है, औ अनेकविधतिरस्कारजन्य दुःखका अनुभव करता हुवा स्वतःसिद्ध कुन्तीपुत्रवानिमित्तक उत्कर्षसें प्रच्युत हुयाहै.

कदाचित् एकांवमें सूर्य भगवाननें कह्या "तू राधापुत्र नहीं, किंतु मेरे संबंधतें कुन्तीउदरसें उत्पन्न हुयाहैं" इसप्रकारके सूर्यवचनतें अपनेमें हीन जातिके भमकूं त्यागिके स्वतःसिख कुंतीपुत्रतानिमित्तक उत्कर्षकूं जानता हुया.तैसें चिदानन्द ब्रह्मभी अनादि अविद्याके संबंधसें जीवत्वश्चमकूं प्राप्तहुवा स्वतःसिख ब्रह्मभावका विस्मरण कारिके अनेकविध दुःसकूं अनुभव करहें.

कदाचित् अपनें अज्ञानतें किल्पतस्वप्न किल्पतअचार्यके तुल्य आचार्यद्वारा महावाक्यश्रवणतें स्वगोचरिव हासें अविधाकी निवृत्ति हुयां नित्य परमानंदका स्वरूप चैतन्यसें अनुभव करेहै. इसरीतिसें बृहदारण्यके व्याख्यानमें भाष्यकारनें औ वार्तिककारनें छिख्याहै. जैसें जीवकी अविधा किल्पतआचार्य वेदोपदेशके हेतु है. तैसें ईश्वरमी स्वप्नकिल्पत राजाकी नाई जीवकिल्पतही भजनतें फळका हेतु है, या मतमें एक जीववाद है, यातें एक जीवकिल्पतही भजनतें फळका हेतु है, या मतमें एक जीववाद है, यातें एक जीवकिल्पत हश्वरमी एकही है, नाना ईश्वरकी आपित नहीं.शुक्रवामदेवादिकनकी मुक्तिप्रतिपादक शास्त्रसेंभी स्वप्नकिल्पत नाना पुरुषनकी नाई जीवामासही नानासिद्ध होवें हैं. नानाजीववादकी सिद्ध होवें नहीं जैसें स्वप्नमें एक द्रष्टाकूं नानापुरुष प्रतीत होवें, तिनमें कोई महावनमें उत्पर्थमामी हुये व्याघादिजन्य दुःखकूं अनुभव करेहैं, कोई राजमार्गमें आरूढ होयके स्वनगरकूं प्राप्त होवेंहैं, तहां वनमें भ्रमण औ स्वनगरकी प्राप्ति स्वप्न श्रमकें स्वान्यकं प्राप्त होवेंहैं, तहां वनमें भ्रमण औ स्वनगरकी प्राप्ति स्वप्त श्रमकं नहीं किन्तु आमास पुरुषनकं होवेंहें. तैसें अविधासहित बहारूप जीवकं वंधमोक्षकी प्राप्ति नहीं; किंतु आमासरूप जीवनकं वन्यमोक्ष प्रतीत होवेंहें.

या पश्रमें किसके ज्ञानतें अविधाकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवैगा, यह पश्य करें तो तेरे ज्ञानतें होवैगा,यह उत्तर है:—अथवा किसीके ज्ञानतें मोक्ष होवे नहीं, यह उत्तर है.काहेंतें ? या मतमें वंधका अत्यन्त असद्भाव आत्मामें है. नित्यमुक्त आत्माका मोक्ष होवैगा अथवा हुवा है; यह कथन संभवे नहीं. इस अभिनायतें मोक्षन्नतिपादक वाक्यनकूं अर्थवाद कहें, हें. औ वंध है अध्यर्यत कोई मुक्त हुवा नहीं, आगे पुरुषार्थसें मोक्ष होवेगा,इस अभिनायतें वामदेवादिकनकी मुक्तिन्नतिपादक वाक्यनकूं अर्थवाद नहीं कह्या, काहेतें? जो वंध होतें वामदेवादिकनका मोक्ष नहीं हुया तो आगेभी मोक्षकी आशा निष्कछ है; या बुद्धिसें अवणमें नवृत्तिकाही अभाव होवेगा, यातें आत्मामें वंधका अत्यंत असद्भाव है, नित्यमुक्त बहुरूप आत्मा है ताका मोक्ष संभवे नहीं; यह उत्तमभूमिकारूढ विद्वान्का निश्चय है.

वेदांतसिद्धांतकी नाना प्रक्रियाका तात्पर्य सकल अद्वेतग्रन्थके तात्पर्यका विषय ॥ २९॥

नित्यमुक्त आत्मस्वरूपके ज्ञानतें दुःखपरिहार औ सुखकी प्राप्तिके निमित्त अनेकिवध कर्तव्य बुद्धिजन्य हेशकी निवृत्तिही वेदांत अवणका-फुल है, आत्मस्वरूपमें वंधका नाशरूप वा परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष बेदांत अवणका फुल नहीं. वेदांत अवणतें पूर्वभी आत्मामें वंधका लेश नहीं, तथापि अत्यंत असद वंधकी प्रतिति होते हैं; यातें भ्रमतेंही वेदांतअवणमें प्रवृत्ति होते है, जाकूं वंधभम नहीं होते ताकी प्रवृत्ति होते नहीं. सकल अद्येतशास्त्रका इसपक्षमें ही तात्पर्य है.

जीवईश्वरिविषे सर्वयन्थकारनकी संमितका एकत्र निर्णय ॥ ३० ॥ इसरीतिसें जीवईश्वरका स्वरूपनिरूपण ग्रंथकारोंनें बहुत विस्तारसें छि- एयाहै;तहां जीवके स्वरूपमें तो एकत्व अनेकत्वका विवाद है; औ सर्वमतमें ईश्वर एक है, सर्वज्ञ है, नित्यमुक्त है, ईश्वरमें आवरणका अंगीकार किसी अहतवा दिके ग्रंथमें नहीं. जो ईश्वरमें आवरण कहै, सो वेदांतसंपदायसें वहिर्भूत है,

परंतु नाना अज्ञानवादमें जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अज्ञानहै, यह वाचस्पितका मत है, तहां जीवके अज्ञानतें कल्पित ईश्वर औ प्रपंच नाना माने हैं; तथापि जीवके अज्ञानसें कल्पित ईश्वरमी सर्वज्ञही माने हैं, ईश्वरमें आवरणका अंगीकार नहीं.

विवरणकारकी रीतिसें प्रतिबिंबके स्वरूपका निरूपण ॥ ३१॥

जीवईश्वरके स्वरूपनिरूपणमें प्रतिविंबका स्वरूप निरूपण करें हैंविवरणकारके मतमें दर्गणादिक उपाधिसें प्रतिहत नेत्रकी रिश्म प्रीवास्थमुसकू विषय करें है. जहां द्रष्टासें भिन्नपदार्थकाभी दर्गणासें अभिमुखतारूपसंबघ होते, तहां दर्गणसें संबंधी होयके प्रतिहतनेत्रका द्रष्टासें भिन्नभी दर्गणाभिमुख
पदार्थसें संबंध होयके स्वस्थानमें ही ताका साक्षात्कार होते है. जहां
अनेक पदार्थ दर्गणके अभिमुख होतें तहां प्रतिहत नेत्रसें अनेकपदार्थनका
साक्षात्कार होतेहैं, दर्गणाभिमुख जो उद्भूतरूपवाच होते तामें प्रतिहत नेत्रजनय साक्षात्कारकी योग्यता है, यातें दर्गणाभिमुख पदार्थके सन्मुख नेत्रकी
वृत्ति जाते है. स्रगोछकमेंही नेत्रकी वृत्ति आते, यह नियम नहीं, इसरीतिसें
विवरणकारके मतमें प्रीवास्थमुखकाही साक्षात्कार होतेहैं, परंतु पूर्वाभिमुख
ग्रीवास्थ मुखमें प्रत्यङ्मुखत्व दर्गणस्थत्व स्वभिन्नत्व अम होतेहैं, यातें दर्गणमें
पूर्वाभिमुख प्रतिविंव है औ मेरे मुखमें भिन्न है ऐसा व्यवहार होतेहैं.

या पक्षमें यह शंका है:—जो विंबभूत मुखादिकनकाही प्रतिहत नेत्रसें साक्षात्कार होवे तो सूर्यके प्रकाशतें नेत्रका प्रतिरोध होवे, यातें जलसें प्रतिहत नेत्रसेंभी सूर्यके साक्षात्कारके असंभवतें जलदेशमें सूर्यतें भिन्नताके प्रतिविंवकी उत्पत्ति माननी चाहिये. औ विंबके साक्षात्कारके अर्थ उपाधिसें संबंधी होयके नेत्रकी रिश्मकी प्रतिहति मानें तो जलके अंतर्गत सिकताका साक्षात्कार नहीं हुया चाहिये. इन दोनुं शंकाके ये समाधान हैं:—केवल नेत्रका आकाशस्थ सूर्यके प्रकाशतें अवरोध होवे है, औ जलादिक उपाधिसें प्रतिहत नेत्रका सूर्यमकाशतें अवरोध

होंने नहीं. तैसें कोई नेत्ररिश्मजलमें प्रविष्ट होयके तिसके अंतर्गत सिकताक विषय करेहै. तिसी नेत्रकी अन्य रिश्म प्रतिहत होयके विंवकूं विषय करेहैं, यह दृष्टके अनुसार कल्पना है, यातें विंबसें भिन्न प्रतिविंव नहीं, यह ही विवरणकारका मत है.

विद्यारण्यस्वामीके औ विवरणकारके मतकी विलक्षणता ॥ ३२॥

विद्यारण्यस्वामी आदिकोंनें पारमार्थिक व्यावहारिक, प्रातिभासिक भेदसैं त्रिविध जीव कह्याहै,व्यावहारिक अंतःकरणमैं प्रतिविंबकूं व्यावहा-रिक जीव कहेंहैं,स्वप्न अवस्थाके पातिभासिक अंतःकरणमें प्रतिविवक् प्रातिभासिक जीव कहैं हैं, विवरणकारकी रीतिसें विम्बसें पृथक प्रति-विंबके अभावतें जीवके तीनि भेद संभवें नहीं; यातें त्रिविध जीववादके अनुसारी विंबप्रतिविंबका भेद मानें हैं; तिनके मतमें दर्पणादिक उपाधिमें अनिर्वचनीयप्रतिविंवकी उत्पत्ति होत्रेहै. प्रतिविंवका अधिष्ठान दर्गणादिक हैं, औ विंत्रका सन्निधान निमित्तकारण है. यद्यपि निमित्तकारणके अधा-वतें कार्यका अभाव होवे नहीं, औ विम्बके अपसरणतें प्रतिविका अभाव होवें हैं: तथापि निमित्तकारणके दो भेद हैं. कोई तौ कार्यतें अव्यवहित पूर्वकालवृत्ति निमित्तकारण होवैहै, कोई कार्यकालवृत्ति निमित्तकारण होवेहै. घटादिकनके दंडकुळाळादिक निमित्तकारण हैं, सो कार्यतें पूर्वकाळ वृत्ति चाहिये. घटादिकनकी सत्ता हुयां तिनकी अपेक्षा नहीं, तैसें प्रत्यक्ष-ज्ञानमें स्वविषय नियित्तकारण है; तहां विषयकी सत्ता ज्ञानकाछमें अपे-क्षित है, विनाशाभिमुख घटसें नेत्रका संयोग हुयां भी घटका साक्षात्कार होदै नहीं, यातें ज्ञानकालमें वर्तमान घटादिकहीं अपने साक्षात्कारके निमि-त्तकारण हैं; औ दूरस्थ नानापदार्थनमें एकत्व भम होवेहै, रज्जुमैं सर्पभम होवैहै, यातैं एकत्र भमका निमित्तकारण दूरस्थत्वदोष है रज्जुमें सर्पेभवका निमित्तकारण मन्दांधकारहै. दूरस्थत्व औ मन्दांध-कारका अभाव हुयां एकत्वभम औ सर्पभमका अभाव होनेतें कार्यकालमें

वर्तमान दूरस्थत्व औ मंदांधकार, उक्त द्विविध अध्यासके निमित्तकारण हैं. तिसरीतिसें विंबका सिन्धानमी कार्यकालमें वर्तमानही प्रतिबिम्ब अध्यासका हेतु होनेतें विंबके अपसरणतें प्रतिबिम्बका अभाव संभवें है, यार्तें सिन्निहित बिम्ब तों प्रतिबिम्बका निमित्तकारण है. अमका अधिष्ठानहीं खपादानकारण कि मेहें हैं, यातें प्रतिबिम्बके उपादानकारण दर्पणादिक हैं. औ विवरणकारके मतमें प्रतिबिम्बका स्वरूप तो बिम्बसें मिन्न नहीं परंतु दर्पणस्थत्व विपरीतदेशामिमुसत्व विम्बभिन्नत्व धमकी उत्पत्ति ग्री-बास्थ मुखमें होवेहै, सोभी तीनूं धम अनिर्वचनीय हैं. निमित्तकारण तिनका अधिष्ठानरूप उपादानकारण त्रीवास्थमुख है, सिन्निहित दर्पणादिक हैं, इसरीतिसें चेतनके प्रतिबिंबवादमें दो मत हैं. विवरणकारके मतमें प्रतिबिम्बका बिम्बसें अमेद होनेतें प्रतिबिम्बका स्वरूप सत्य है औ विधारण्यस्वामी आदिकनके मतमें दर्पणादिकनमें अनिर्वचनीयमुखाभासकी उत्पत्ति होवे है. याकूंही आभासवाद कहें हैं. विवरणउक्तपक्षकूं प्रति-बिम्बवाद कहें हैं. दोनूं पक्षनका परस्पर खंडन औ स्वपक्षका मंडन वृद्धद्यन्थनमें स्पष्ट है. विस्तारमयतें लिल्हण नहीं.

दोन्ंके पक्षनकी उपादेयता ॥ ३३ ॥

पतिविम्बवादमें अथवा आभासवादमें आग्रह नहीं, चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं औ जीव ईशका परस्पर भेद नहीं, इस अर्थके बोधके अर्थ अनेक रीति कही हैं, जिसपक्षसें असंग ब्रह्मात्मबोध होवे, सोई यक्ष आदरणीय है.

विम्बप्रतिविंबके अभेद पक्षकी रीतिकी अभेदके बीधनमें सुगमता ॥ ३४ ॥

7

तथापि विम्यप्रतिविम्यके अभेदपक्षकी रीतिसें असंगनहात्मवोध अना-यासर्ते होते है. काहेतें ? दर्पणादिकनमें मुखादिकनका छौकिक प्रतिविम्य होते है, तहांभी विम्यका स्वरूप ती सदा एकरस है, उपाधिके सन्निधा- नतें विवप्रतिविम्बका भेदभम होवे है, तैसें बह्म चेतन तो सदा एकरस है. अज्ञानादिक उपाधिके संवंधतें जीवशाव ईशामावकी प्रतीतिहर भ्रम होवे हैं. इसरीतिसें असंगचेतनमें जीवईशमेदका सर्वथा अमाव है. जीवत्व ईश्वरत्व धर्म तो परस्पर भिन्न कल्पित हैं औ परस्पर भिन्नधर्मी कल्पिभी नहीं; यातें विवप्ततिविवका अभेदवाद अद्वेतमतके अत्यंत अनुकूछ है.

#### प्रतिबिंबविषै विचार

आभासवाद औ प्रतिबिंबवादसें किंचिद्भद्र ॥ ३५॥

आभासवादमें जैसें अनिर्वचनीय प्रतिविंव है, ताका अधिष्ठान दर्पणा-दिक उपाधि हैं, तैसें विवरणोक्त प्रतिविंववादमेंभी दर्पणस्थत्वविपरीतदेशा-भिमुखत्वादिक धर्म अनिर्वचनीय हैं. तिनका अधिष्ठान मुखादिक विंव हैं, यातें दोनूं पक्षनमें अनिर्वचनीयका परिणामी उपादान अज्ञान कह्या चाहिये.

#### प्रतिबिंबकी छायारूपताका निषेध ॥ ३६ ॥

औं कोई यन्थकार छायाकूं प्रतिविंच मानें हैं सो संभव नहीं. काहतें ? शरीरचुक्षादिकनतें जितने देशमें आछोकका अवरोध होनै,उतने देशमें आछोकिति लेविया कहेंहैं. अंधकारका कविरोधी अंधकार उपजे हैं, तिस अंधकारकूं छाया कहेंहें. अंधकारका नीछक्ष्य होनेतें छायाकाभी नियमतें नीछक्ष्य होनेहें. औ स्फटिक मौकिक्का प्रतिविम्च श्वेत होनेहें. सुवर्णका प्रतिविम्च पीतक्ष्यवाछा होनेहें, रक्षमाणिक्यके प्रतिविम्चमें रक्षक्य होनेहें. अतिविम्बकूं छायाक्ष्य माने तो सक्छ प्रतिविम्चनका नीछक्ष चाहिये. यातें छायाक्ष्य प्रतिविम्च नहीं. प्रतिविम्बक्त विवस्तें भिन्न ज्यावहारिक इच्यक्ष्यताका निषेध ॥३७॥

और जो कोई इसरीतिसें कहै: -यग्यपि अंधकारस्वरूप छायासें प्रति-विम्बका भेद है, तथापि मीमांसाके मतमें जैसें आछोकाभावकूं अंधकार नहीं मानैहैं, किन्तु आछोकविरोधी भावरूप अंधकार है, तामें किया होनेतेंं औ नीछरूप होनेतेंं अंधकार द्रव्य है, किया औ गुण द्रव्यमेंही होवैंहें.

जैसे दशमद्रव्य अंधकार है, तैसे प्रतिविम्बभी पृथिवी जलादिकन-तें भिन्नइव्य है. इसरीतिसें प्रतिबिम्बकूं स्वतंत्र द्रव्य मानें ताकूं यह पूछ्या चाहिये:-सो प्रतिबिम्ब नित्यद्रव्य है अथवा अनित्यद्रव्य है ? जो नित्यद्रव्य होवे तो आकाशादिकनकी नाई उत्पत्तिनाशहीन होनेतें प्रतिविम्बके उत्पत्ति नाश प्रतीत नहीं हुये चाहियें ? यातें प्रतिबिम्बकूं अनित्यद्रव्य कहै तो उपादा-नके देशमें कार्य इच्य रहैहै, यातें प्रतिबिम्बके उपादानकारण दर्पणादिकही माननें होवैंगे औ दर्पणादिकनकूं प्रतिविवकी उपादानता संभवें नहीं. का-हेतें १ दर्गणादिक उपादानमें जो प्रतिबिम्बरूप द्रव्यका सद्भाव मानें वाकूं यह पूछ्या चाहिये:-प्रतिविवर्षे जो रूप और हस्वदीर्घादिक परिणामस्वरूप-गुण, तथापि विम्नसे विपरीताभिमुखत्वादिक धर्म, औ हस्तपादादिक अव-यव जो प्रतिबिम्बमें प्रतीत होवैहैं; सो प्रतिबिम्बमें व्यावहारिक हैं अथवा नहीं हैं ? किंतु मिथ्या प्रतीत होवैंहैं ? जो रूप परिमाणादिकनका प्रतिविम्बमें व्याव-हारिक अभाव मानें औ प्रतिविन्वके रूपादिकनकुं प्रातिभासिक मानें तौ व्यावहारिक द्रव्यस्वहृत प्रतिबिम्बका अंगीकार निष्फल है. औ प्रतिबि-म्बके रूपपरिमाणादिकनकुं व्यावहारिक मानें तौ अल्पपरिमाणवाछे दर्पणर्में महापारिमाणवाले अनेक प्रतिबिम्बनकी उत्पत्ति संभवे नहीं. औ प्रतिबिम्ब-मिथ्यात्वमें तौ शरीरके मध्यसंकुचितदेशमें स्वप्नके मिथ्याहरूती आदिकनकी उत्पत्ति होनेतें उक्त दोषका संभव नहीं. तैसें प्रतिविंबकं व्यावहारिकः द्रव्य क्हें तौ एकविधरूपवाले दर्पणमें दर्पणके समानरूपवाले प्रतिबिम्बकी ही उत्पत्ति हुई चाहिये औ अनेकविधरूपवाळे अनेक प्रतिबिम्बनकी एक दिर्पण्मैं उत्पत्ति होवेहै. एक रूपवाले उपादानसे अनेकविधरूपवाले अनेक उपादेयकी उत्पत्ति होने नहीं, औ दर्पणके मध्य वा दर्पणके अतिसमीप अन्यपदार्थ कोई पतीत होने नहीं, जासें अनेकविधरूपवाले प्रतिविम्बनकी उत्पत्ति त्रें संभवे, यातें व्यावहारिक इव्यक्ष्प कहना प्रतिविम्बकूं संभवे नहीं. किंवा दर्पणके अतिसमीप और तौ कोई प्रतिचिंचका उपादान दीखे नहीं, दर्पणही

उपादान मानना होनेगा सो संभवे नहीं, काहेतें ? सघन अवयवसहित पूर्व-की नाई अविकारी भतीत होनेतें दर्पणमें निम्न उन्नत हनु नासिकादिक अनेकविध अवयववाळे इन्यांतर भतिविम्बकी उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्ति-हीन है, यातें विम्बसें पृथक् व्यावहारिक इन्यस्वरूप भतिविम्ब है, यह पक्षभी छायावादकी नाई असंगत है.

# आभासवाद औ प्रतिबिम्बवादकी युक्तिसहितता कहिकै दोन्नं पक्षनमें अज्ञानकी डपादानता ॥ ३८ ॥

इसरीतिसें सिन्निहित दर्पणादिकनतें मुखादिक अधिष्ठानमें प्रतिबिम्ब-त्वादिक अनिर्वचनीय धर्म उपजे है अथा सिन्निहित मुखादिकनतें दर्पणादिक अधिष्ठानमें अनिर्वचनीय प्रतिबिम्ब उपजेहै ? यह दोही पक्ष युक्तिसिहत हैं; यातें अनिर्वचनीय धर्मका वा अनिर्वचनीय प्रतिबिम्बका उपदानकारण कह्या चाहिये.

# मूलाज्ञानकूं वा तूलाज्ञानकूं प्रतिबिम्ब वा ताके धर्मनकी उपादानताके असंभवकी शंका ॥ ३९ ॥

तहां जगत्का साधारण कारण मूलाज्ञानही प्रतिविम्बत्वादिक धर्मनका वा धर्मीका उपादानकारण कहें तो आकाशादिकनकी नाई मूलाज्ञानके कार्य होनेतें प्रतिविम्बत्वादिक धर्म वा धर्मी प्रतिविम्बनी सत्य हुये चाहियें औ उक्त रीतिसें अनिर्वचनीय मानेहें, यातें मूलाज्ञानकूं अनिर्वचनीयकी उपादानता संभवेनहीं, तेसें विवरणकारके मतमें मुखाविज्ञ चेतनस्य अज्ञानकूं प्रतिविचवादि धर्मनका उपादान मानें, औ विधारण्यस्वामी आदिकनके मतमें दर्पणाविज्ञ्ञ चेतनस्य अज्ञानकूं प्रतिविचका उपादान मानें तो अवस्था अज्ञानके कार्यकूं अनिर्वचनीयता होनेतें सत्यताकी आपित तो ययपि नहीं है, तथापि अधिष्ठानज्ञानसें अनिर्वचनीयकी निवृत्ति होवेहैं, औ प्रतिविचन ध्यासका अधिष्ठान उक्तरीतिसें मुखाविज्ञ चेतन वा दर्पणाविज्ञ चेतन है, उम्ले मुखका ज्ञान वा दर्पणका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान है, तिसतें उत्तर

कालमेंभी प्रतिविंगकी प्रतीति सर्वके अनुभवसिद्ध है; यातें मुखाविच्छन्न चेतनका वा दर्पणाविच्छन्नचेतनका आवरक अवस्थाज्ञानभी प्रतिविंगा-ध्यासका उपादान संभवे नहीं.

उक्त शंकाका कोईक ग्रंथकारकी रीतिसें समाधान ॥ ४०॥
या स्थानमें कोई ग्रंथकार इसरीतिसें समाधान करें हैं:—य्यपि शक्ति-रजतादिक अध्यासमें अधिष्ठानके विशेष ज्ञानतें आवरणशक्ति औ विशेष-शक्ति रूप अज्ञानके दोनूं अंशनकी निवृत्ति होवेहै, तथापि अनुभवके अनु-सारतें पतिविवाध्यासके अधिष्ठानज्ञानतें अज्ञानके आवरणशक्तिअंशकीही निवृत्ति होवेहैं, यातें अधिष्ठानज्ञानतें अज्ञानके आवरणशक्तिरूप अंशकी निवृत्ति हुयेंगी प्रतिविव्यादिक औ तिनका ज्ञानरूप विश्लेषका हेतु अज्ञानका अंश रहनेतें अधिष्ठानज्ञानतें उत्तरकालमें भी प्रतिविव्यादिक प्रतीत होवेहें, यातें उपाधिअविक्यन चेतनस्थ त्लाज्ञानका कार्य प्रतिविव्याध्यास है यह पक्ष संभवे है.

उक्त शंकाका अन्यमंथकारीकी रीतिसे समाधान ॥ ११ ॥

अन्य अथकारोंका यह मत है—दर्गणादिकनका उपादान मुलाजान हीं प्रतिबिम्बाध्यासका उपादान है, यातें दर्गणादिकनके ज्ञान हुयेंभी प्रतिबिम्ब की प्रतिति होतेहैं. ब्रह्मके ज्ञानतें ब्रह्मचेतनके आवरक अज्ञानकी औ ताके कार्यकी निवृत्ति होतेहैं दर्गणादिकनके ज्ञानतें दर्गणादिक अवच्छित्र चेतनके आवरक अज्ञानकी निवृत्ति ह्येंभी ब्रह्मस्क्ष्म आवरक अज्ञानकी निवृत्ति होवें नहीं. ब्रह्मात्मस्क्ष्म आच्छादक अज्ञानके निवृत्ति होवें नहीं. ब्रह्मात्मस्क्ष्म आच्छादक अज्ञानके मुलाज्ञान कहें हैं, उपाधिअवच्छिन्नचेतनके आच्छादक अज्ञानके अवस्थाज्ञान कहें हैं, ताहीकं तुलाज्ञान कहें हैं, मुलाज्ञानकों तुलाज्ञानकों भेद हैं वाहीकं तुलाज्ञान कहें हैं, मुलाज्ञानसें तुलाज्ञानकों भेद हैं वाहीकं तुलाज्ञान कहें हैं, मुलाज्ञानसें तुलाज्ञानकों भेद हैं वाहीकं तुलाज्ञान कहें हैं, मुलाज्ञानसें तुलाज्ञानकों भेद हैं वाहीकं तुलाज्ञान कार्यकें

सूलाज्ञान औ तूलाज्ञानके भेद्विषे किंचित विचार ॥ ४२ ॥ ययपि मूलाज्ञानकू प्रतिबिम्बाध्यासकी उपादानता मानैं तौ दर्पणादिकन की नाई व्यावहारिकही प्रतिबिम्बादिकभी हुये चाहियें, औ बह्मज्ञानसें विनाही प्रतिबम्बत्वादिक धर्मनमें तथा प्रतिबिम्बमें मिध्यात्व बुद्धि होनेतें प्राति-भासिक हैं. मूलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानें तो प्रातिभासिक ता संभव नहीं, तथापि बह्मज्ञानसें निवर्तनीय अज्ञानका कार्य ज्ञावहारिक है, औ बह्मज्ञानसें विनाही निवर्तनीय अज्ञानका कार्य प्रातिभासिक है. इसरीतिसें व्यावहारिक प्रातिभासिकका भेद कहै तो उक्त शंका होवेहै. औ अज्ञानसें अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होवें, किंतु केवल अज्ञानजन्य होवे ताकूं ज्ञावहारिक कहेंहें. अज्ञानसें अतिरिक्त दोषजन्य होवे ताकूं प्रातिमासिक कहेंहें. इसरीतिसें व्यावहारिक प्रातिमासिकका भेद कहे उक्त शंका संभव नहीं. कहेंहें व्यावहारिक उपाधिसें मुखादिकनका संबन्ध हुयें बह्मचेत-नस्थ मूलाज्ञानका प्रतिबिम्बत्वादिक धर्मह्म वा प्रतिबिम्बत्वादिक धर्मी-रह्म प्रातिमास होवेहे. औ दोनूं पक्षमें अधिष्ठान ब्रह्मचेतन है.

आभासवाद औ प्रतिबिंबवादमें धर्मी वा धर्मके अध्यासकी ज्तरपत्तिका उपादान तृलाज्ञानकुं मानिके अधिष्ठानका भेद ४३॥

पूर्व जो कहा। हैं: —विधारण्यस्वामीक मतर्से प्रतिविश्वकी उत्पत्ति माने तो दर्पणादिक अविष्ठञ्च चेतन अधिष्ठान है, औ दर्पणादिक अविष्ठञ्च चेतन अधिष्ठान है, औ दर्पणादिक अविष्ठञ्च चेतन स्थ अज्ञान उपादान है. तैसे विवरणकारके मतसे प्रतिविश्वत्वादिक प्रभेनकी ही उत्पत्ति माने विश्वाविष्ठञ्च चेतन अधिष्ठान है औ विवाविष्ठञ्च चेतनस्थ अज्ञान उपादान है, इसरीतिसे धर्माष्ट्रयासपक्ष औ धर्माअध्यास पक्षमें अधिष्ठानका औ उपादानका भेद है, सो अवस्थाज्ञानकं उक्त अध्यानसकी उपादानता मानिके कहा। है.

दोतूं पक्षनमें मूलाज्ञानकी उपादानता मानें तो अधिष्ठानका भेद और मूलाज्ञानकू उक्त अध्यासके उपादानताकी योग्यता ॥ ४४ ॥ मूलाज्ञानकूं उपादानता मानें तो दोतूं मतनमें अधिष्ठानका भेद संगदे नहीं औ मूळाज्ञानकूंही उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाहिये. काहेतें? अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानें तौ दर्पणादिकनके ज्ञानतें वा मुखादिकनके ज्ञानतें अज्ञानकी आवरणशक्त्यंशकी निवृत्ति हुयां विक्षेपशक्त्यंशकी स्थित मानें तौ बहाज्ञानमें बहास्वरूपका आवरक मूळा-ज्ञानांशही नष्ट होवैगा; तैमें शुक्त्यादिकनके ज्ञानमें शुक्त्याखविष्ठज्ञचे- वनका आवरक तूळाज्ञानांशही नष्ट होवैगा औ व्यावहारिकप्रातिभासिक विक्षेषका हेतु द्विविध अज्ञानांशके शेष रहनेतें विदेहकैवल्यमेंभी व्यावहारिकप्रातिभासिक विक्षेपके सद्धावतें सर्व संसारका अनुच्छेद होवैगा, यातें आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष कहना संभव नहीं.

## नूळाज्ञानकं प्रतिबिंबाध्यासकी उपादानताके वादीका मत ॥ ४५ ॥

औ तुलाज्ञानकूं प्रतिविवाध्यासकी उपादानता वादी ऐसें कहै:—आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष स्वाभाविक नहीं है, किंतु विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्तिका प्रतिवंधक होवें तहां विक्षेप हेतु अज्ञानांशका शेष रहेहै. बस्नज्ञानसें आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हुयां भी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति निवृत्ति मतिवंधक प्रारब्धकमें रहे, उतने काल विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी भिवृत्ति होवे है परंतु इतना भेद है:—आव-रकअञ्ञानांशकी निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतःकरणकी प्रमाहण वृत्तिसें होवें है. प्रारब्धकणे अमाहण वृत्तिसें होवें है. प्रारब्धकणे किंतने वर्ष जीवे तबपर्यंत पूर्ववृत्ति तो रहें नहीं औ विक्षेपनिवृत्तिके अर्थ मरणके अव्यवहित पूर्व कालमें महावाक्यविचारका विद्वानकुं विधान नहीं औ मरण मूर्च्छाकालमें महावाक्य विचारका संभवभी नहीं; यातें विक्षेपशक्तिके नाशका हेतु तत्त्व-ज्ञानके संस्कारसहित चेतन है औ आवरणशक्तिके नाशका हेतु तत्त्वज्ञान है.

जैसं मूळाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिमं प्रतिबंधक प्रारब्धकमं है, तैसं प्रतिविवाध्यासमें विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिमं सुखादिकविवसें दर्पणादिक उपाधिका संबंधही प्रतिबंधक है, ताके सद्धावमें आवरणांशकी निवृत्ति हुयांभी प्रतिविवादिक विक्षेपकी निवृत्ति होवे नहीं. विवउपाधिका संबन्ध रूप प्रतिबन्धककी निवृत्ति हुयां विक्षेपकी निवृत्ति होवे है. शुक्तिरजतादिक अध्यास होवे तहां आवरणके नाशतें अनंतर विक्षेपकी निवृत्तिमें प्रतिबंधक के अभावतें विक्षेप शेप रहे नहीं. इसरीतितें विक्षेपनिवृत्तिमें प्रतिबन्धका भावसित अधिष्ठानज्ञानकूं हेतुंता होनेतें औ मोक्षदशामें प्रारब्धक्ष प्रतिबन्धकके अभावतें संसारका उपलंभ संभवे नहीं, यतिं आवरणशक्तिके नाशतें उत्तरभी विक्षेपशिकका सद्धाव मानें तो उक्त दोषके अभावतें अव-स्थाज्ञानकूं भी प्रतिविवाध्यासकी उपादानता मानना उचित है.

# उक्तमतके निषेषपूर्वक मूळाज्ञानकूंही प्रतिबिंबा-ध्यासकी उपादानता ॥ ४६ ॥

यह कथनभी अगुक्त है, काहेतें ? जहां देवदत्तके मुखका औ दर्गणा-दिक वपाधिका यज्ञदत्तकूं यथार्थ साक्षात्कार होवै, तिसतें उत्तरकालमें भी देवदत्तमुखका दर्गणसें संबंध हुयां यज्ञदत्तकूं देवदत्तमुखकें प्रतिविववत्यदिक धर्मनका अध्यास विवरणके मतमें होवैहै, तैसें विधारण्यस्वामीके मतमें देव-दत्तमुखके प्रतिविवका अध्यास दर्गणमें होवैहै सो नहीं हुया चाहिये.काहेतें ? उक्त अध्यासकी निवृत्तिमें विवरणिका संबंधही प्रतिबन्धक है, मुख वा दर्गणरूप अधिष्ठानके ज्ञानकालमें तिस प्रतिबंधकका अभाव होनेतें प्रतिबंध-कका अभावसहित अधिष्ठान होवे है. विवरणकारके मतमें "देवदत्तमुखे दर्प-णस्थत्वं प्रत्यक्नुखत्वादिकं नास्ति" ऐसा ज्ञान अध्यासका विरोधी है. औ विधारण्यस्वामीके मतमें "दर्पणे देवदत्तमुखं नास्ति" ऐसा ज्ञान उक्त अध्या-सका विरोधी है. काहेतें? दोनूं मतनमें कमतें "देवदत्तमुखे दर्पणस्थत्वं प्रत्यद्द-मुखत्वं दर्पणे देवदत्तमुखम्" इसरीतिसें अध्यासक आकारका मेद है. ताकी हेतु विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकीमी निवृत्ति हुईहै, यातें उपादानके अभावतें उक्त स्थलमें यज्ञदत्तक्ं देवदत्तमुखका प्रतिविवसम नहीं हुया चाहिये औ बहाचेतनस्थ मूलाज्ञानकूंही प्रतिविम्बाध्यासकी उपादानता मानें तो उक्त उदाहरणमें देवदत्तके मुखका औ दर्पणका ज्ञान हुयेंभी बहारूप अधिष्ठानज्ञानके अभावतें उपादानके सद्भावतें उक्त अध्यास संभवे है. यातें मूलाज्ञानही प्रतिबिम्बाध्यासका उपादान है यह पश्चही समीचीन है.

मुलाज्ञानकी उपादानताके पक्षमें शङ्का ॥ ४७ ॥

परंतु या पक्षमें यह शंका है:— ज्ञह्मचेतनस्थ मूळाज्ञानकूं प्रतिविवाध्यासकी उपादानता मानें तो बह्मज्ञानमें विना प्रतिविम्बभमकी निवृत्ति नहीं हुई चाहिये. काहेतें ? अधिष्ठानके यथार्थज्ञानतें अज्ञानकी निवृत्ति हावेहे. औ प्रतिविम्बाध्यासका अधिष्ठान उक्त पक्षमें ब्रह्म चेतन है, दर्पणाविच्छन्न चेतन वा मुखाविच्छन्न चेतन अधिष्ठान नहीं मुखदर्पणादिज्ञानतें मूळाज्ञानकी निवृत्ति मानें तो उपादानके नाशतें मुखदर्पणादिक व्यावहारिक पदार्थनकाभी अभाव हुया चाहिये; यातें मूळाज्ञानकं उपादानता मानें तो मुखादिकनतें विम्बउपाधिके वियोगकाळमें भी प्रतिविम्बाध्यासकी निवृत्ति संभवे नहीं.

#### उक्त शंकाका समाघान ॥ ४८ ॥

या शंकाका पह समाधान है:—आवरण शक्ति औ विक्षेपशक्तिके भेदतें दो अंशवाला अज्ञान है. प्रतिवन्धकरहित अधिष्ठानज्ञानतें अशेष अज्ञानकी निवृत्ति होवें है. प्रारुध कर्म प्रतिवंधक होतें ब्रह्मस्य अधिष्ठानज्ञान हुयें भी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति होवें नहीं, औं घटादिक अनात्मपदार्थगोचर ज्ञान होवें तिनतें अज्ञानकी निवृत्ति तो होवें नहीं परंतु जितनेकाल घटादिकनका रफुरण रहे उतनेकाल अन्धका-र्से आवृत एहके एकदेशमें प्रभापकाशतें अंधकारके संकोचकीनांई अज्ञान-

जन्य आवरणका संकोच होने हैं, तैसें मुखदर्गणादिकनके साक्षात्कारतें बसके आच्छादक मूळाज्ञानकी निवृत्ति तो ययपि नहीं होने हैं, तथापि अज्ञानजन्यप्रतिबिम्बाध्यासरूप विश्लेपका मुखदर्गणादिज्ञानतें उपादानमें विलयरूप संकोच होने हैं. उपादानमें विलयरूप कहें हैं. इसरीतिसें अधिष्ठानज्ञानके अभावतें अज्ञानकी निवृत्तिविना प्रतिबिम्बाध्यासकी बाधरूप निवृत्तिका ययिष संभव नहीं है, तथापि मुख-दर्गणादिकनके ज्ञानतें प्रतिबन्धकका अभाव हुयां कार्यका उपादानमें विलयरूप निवृत्ति होने हैं.

एकदेशीकी रीतिसें बाधका लक्षण ॥ ४९ ॥

इसरीतिसें संसारदशामें प्रतिविम्बाध्यासका वाध होने नहीं; यह कोई एकदेशी मानें हैं. या मतमें अभावनिश्चयंकू बाध नहीं कहें हैं. काहतें ? ''मुखे द्र्यणस्थत्वं नास्ति, द्र्यण मुखं नास्ति'' इसरीतिसें विवरणकार विचारण्यस्वामीके मतमेदसें उभयविध अध्यासका अभावनिश्चय सर्व अविदानकेभी अनुभवसिद्ध है. ताका संसारदशामें अभाव कहना संमन्ने नहीं यातें बह्मज्ञानिवना प्रतिविम्बाध्यासका वाध नहीं माने ताके मतमें केवल अधिष्ठानशेषक् बाध कहें हैं. प्रतिविम्बाध्यासका अभावनिश्चय उक्तरितिसें हुयांभी संसारदशामें अज्ञानकी सत्ता होनेतें केवल अधिष्ठान शेष नहीं है, किन्तु अज्ञानविशिष्ट अधिष्ठान है. इसरीतिसें प्रतिवन्धकरहितः मुखद्र्यणादिक साक्षात्कारतें अधिष्ठानज्ञानिवना बाधक्तप अज्ञाननिवृत्तिका अभाव हुयांभी अपने उपादानमें विलयक्तप कार्यका संकोच होवेहै उपादानक्तरीं कार्यकी स्थितिकृही मुक्मावस्था कहें हैं.

बहुत ग्रंथकारनकी रीतिसें बाधका लक्षण औ ब्रस्नज्ञानवि-नाप्रतिबिंबाध्यासके बाधकी सिद्धि ॥ ५० ॥

बहुत बन्धकारोंके मतमें बहाज्ञानसें विना मूळाज्ञानके नाशविनामी मूळा-ज्ञानजन्य प्रतिबिम्बाध्यासका वाध होवेहै, यह तिनका अभिपाय है. मिथ्यात्वनिश्वय वा अभावनिश्वय वाध किह्ये है; यह सर्व श्रंथनका निष्कर्ष है, बहुत स्थानमें मिध्यात्वनिश्वयभी अभावनिश्वय पर्दार्थ होवै, त्तहां अधिष्ठानमात्र शेष रहेंहै; अज्ञान शेष रहे नहीं. इस अभिप्रायतें किसी मंथकारने अधिष्ठानमात्रका शेषही नाधका स्वरूप कह्या है; औ अधिष्ठानमात्रका रोष बाधका लक्षण नहीं.जो बाधका यही लक्षण होनै तौ रफटिकमें छौहित्यभमादिक सोपाधिक अध्यास होवें, तहां अधिष्ठानज्ञानसें उत्तरकारुमेंनी जपाकुसुम औ स्फटिकका परस्परसंबन्धकप प्रतिबन्धक होनेतें छोहित्यअध्यासकी निवृत्ति नहीं होने है. तैसें विद्वानकूं प्रारम्धकर्म प्रतिबन्धक होनेतें शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं होने है, यातें अज्ञानकार्य-विशिष्ट अधिष्ठानं दोनूं स्थानमें होनेतें केवल अधिष्ठानरोषके अभावतें बाधव्यवहार नहीं हुया चाहिये. औ श्वेत स्फटिकके साक्षात्कारतें छौहित्य-अध्यासका नाथ होनैहै. ब्रह्मसाक्षात्कारतें जीवन्मुक्त विद्वानर्क् संसारका नाध होवेहै; इसरीतिसैं विक्षेपसहित अधिष्टानमें वाधव्यवहार सकल वंथकारोंनें लिख्याहै, तहां अध्यस्त पदार्थमें मिथ्यात्वनिश्वय वा ताका आभावनिश्वयही बाधका स्वरूप संभवे है, औ प्रतिवन्धकरहित मुखदर्पणादिकनके ज्ञानतैं मुंखमें प्रतिविवत्वादिक धर्मनका तथा दर्पणमें प्रतिविम्वादिक धर्मीका मिथ्यात्वनिश्वय होवेहै, तैसैं अभावनिश्वय होवेहै, यातें वसज्ञानसैं विना प्रतिविम्बाध्यासका बाध होवै नहीं, यह कथन अयुक्त है,

## सुखद्र्पणादि अधिष्ठानके ज्ञानक्रं प्रतिविम्बाध्यासकी निवृत्तिकी हेतुता ॥ ५३ ॥

जैसे अधिष्ठानज्ञानतें अध्यासकी नायका निवृत्ति होते, तैसे मुखदर्पणा-दिकनके अपरोक्षज्ञानतें भी प्रतिबन्धकरिहतकालमें प्रतिबिम्बाध्यासकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है, यातें प्रतिबन्धकाभावसिहत मुखदर्पणादि ज्ञानभी अधिष्ठानकी नाई अध्यासनिवृत्तिका हेतु है इसरीतिसें मानना योग्य हैं, औ मुखदर्पणादि ज्ञानकुं प्रतिबिम्बाध्यासनिवृत्तिभी कारणता संभवे भी है. काहेतें १ समानविषयक ज्ञानतें अज्ञानका विरोध है. भिन्नविषयक ज्ञान अज्ञानका विरोध नहीं; यातें मुसदर्भणादिक ज्ञानका मुसदर्भणादिक अविकास अवस्थाज्ञानसेंही विरोध है. मह्माच्छादक मूळाज्ञानसें महानविष्य अवस्थाज्ञानसेंही विरोध है. मह्माच्छादक मूळाज्ञानसें महानविष्य अन्यज्ञानका विरोध नहीं, यातें मह्मज्ञानविरोधी मूळाज्ञानसें दर्भणादिकज्ञानके विरोधाभावतें अतिविवाध्यासके उपादान मूळाज्ञानकी निवृत्ति तो यचिष नहीं होवेहैं, तथापि अज्ञाननिवृत्तिसें विनामी विरोधी-ज्ञानसें पूर्वज्ञानकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है.

#### मुखद्र्पणादिकके ज्ञानकूं मूलाज्ञानकी निवृत्तिविना प्रतिविम्बाध्यासकी नाशकता ॥ ५२ ॥

जहां रज्ज़के अज्ञानतें सर्पभमतें उत्तर दंडभम होवे तहां दंडज्ञानते सर्पके उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तौ होनै नहीं. काहेतें ? अधिष्ठानके तत्त्व-ज्ञानतेंही अज्ञानकी निवृत्ति होवेंहै, यातें रज्जुज्ञानविना रज्जुचेतनस्थ अज्ञा-नकी निवृत्ति संभव नहीं. औ दंडलमसैंही रज्जुचेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होवै तो उपादानके अभावतें दंडअध्यासका स्वरूपही सिद्ध नहीं होवैगा, यातें दंडज्ञानतें अज्ञाननिवृत्तिविना जैसें सर्पाध्यासकी निवृत्ति होवेहैं, तैसें "मुखे प्रतिबिम्बत्वं नास्ति । दर्पेणे मुखं नास्ति" इसप्रकारसें मुखदर्पणका ज्ञान पतिर्विवाध्यासका विरोधी होनेतें तासेंभी प्रतिर्विवाध्यासकी निवृत्ति होवे है. औ प्रतिविंवका अध्यासके उपादान मूळाज्ञानकी उक्त ज्ञानसैं निवृत्ति संभवै नहीं. जो उक्त ज्ञानसें मूलाज्ञानकी निवृत्ति कहै, तौ मूलाज्ञानके कार्य मुखद-र्पणादिक व्यावहारिक पदार्थमी नष्ट हुये चाहियें, यातें मुखदर्पणादिकज्ञानकृ विरोधिविषयक होनेतें अज्ञाननिवृत्तिविनाभी प्रतिविवाध्यासकी नाशकता है. भावअभावका परस्पर विरोध होने है, यातें तिनके ज्ञानभी परस्पर विरोधी होनें हैं. जहां स्थाणुमें स्थाणुत्वज्ञानतें उत्तर पुरुषत्वभ्रम होने तहां,''स्थाणुत्वं नास्ति" ऐसे विरोधी भमज्ञानतें पूर्व प्रमाज्ञानकी निवृत्ति होवे है. घटवाळे भृतलभें घटाभावके अमज्ञानतें उत्तर घटमें इंदियके संयोग हुयां "घटवद्भतलम्"

ऐसें विरोधी प्रमाज्ञानतें पूर्व भमज्ञानकी निवृत्ति होवे है. जहां रज्जुमें सर्पभमतें उत्तर दंडभम होवे तहां दंडभमतें सर्पभमकी निवृत्ति होवे है. इसरीतिसें कहूं भमज्ञानतें प्रमाज्ञानकी निवृत्ति, कहूं भमज्ञानतें भमज्ञानकी निवृत्ति, कहूं भमज्ञानतें भमज्ञानकी निवृत्ति होवेहै. जहां भमतें प्रमाकी निवृत्ति औं भमतें भमकी निवृत्ति होवे तहां भमका उपादान अज्ञानके सद्भावमें ही पूर्व ज्ञानकी निवृत्ति होवेहै. जहां प्रमाज्ञानतें भमकी निवृत्ति होवेहै. जहां भमाज्ञानतें भमकी निवृत्ति होवेहै, या प्रकारतें अधिष्ठानज्ञानविना मूळाज्ञानकी निवृत्ति होवेहै; या प्रकारतें अधिष्ठानज्ञानविना मूळाज्ञानकी निवृत्तिविनामी मुखदर्पणादिज्ञानतें प्रतिविन्नाध्यासकी निवृत्ति संभवे है.

विरोधी ज्ञानतें पूर्वज्ञानकी निवृत्ति होवेहै यह नियम है, और अधिष्ठानके यथार्थज्ञानतें ही पूर्व श्रमकी निवृत्ति होवे, यह नियम नहीं, परंतु
अविष्ठानके यथार्थज्ञानिवना अज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं, यति अज्ञानकी
निवृत्ति केवल अधिष्ठानकी विशेष प्रमातें होवेहै, यह नियम है. विवरण
कारके यतमें "मुखे प्रतिबिम्नत्वं दर्पणस्थत्वं प्रत्यङ्मुखत्वम्" ऐसा अध्यास
होवेहैं, ताका विरोधी "मुखे प्रतिबिम्नत्वादिकं नास्ति" ऐसा ज्ञान है. औ
विवारण्यस्वामीके मतमें "दर्पण मुखम्" ऐसा अध्यास होवेहैं, "दर्पणे मुखं
नारित" ऐसा ज्ञान ताका विरोधी है. नैयायिकमतनमेंभी भावअभावका
परस्पर विरोध मानिकै तिनके ज्ञानोंकाभी विषयविरोधमें विरोध मान्याहै,
या प्रकारतें मूलाज्ञानकुं प्रतिबिम्बाध्यासकी उपादानता मानें तो विम्बलपायि
का सिवानक्षप प्रतिबंधकरहित कालमें मुखदर्पणादिक ज्ञानतें अज्ञाननिवृत्तिविनाभी उक्त अध्यासकी निवृत्ति संभवे हैं.

उक्त पक्षमें पद्मपादाचार्यक्रत पंचपादिकाकी रीतिसें तूळाज्ञानक्र अध्यासकी हेतुताके वादीकी शंका ॥ ५३ ॥ या यक्षमें यह शंका है:—शारीरकभाष्यकी टीका पंचपादिका नाम पद्मपादाचार्यनैं किया है, ताक्रं भाष्यकारके वचनतें सर्वज्ञता हुई है, तिस

सर्वेज्ञवचन पंचपादिकामें यह लिख्याहै:-जहां सर्परजतादिक भम होवै वहां रज्जुशुक्तिके ज्ञानतैं सर्परजवादिकनके उपादान अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै, औ अज्ञानकी निवृत्तिसें सर्परजतादिक अध्यासकी निवृत्ति होवेहै रज्जु शुक्ति आदिकनके ज्ञानकूं सर्परजवादिकनकी निवृत्तिमैं साक्षात्कारण मानें तौ उपादानके नाशतें भावकार्यका नाश होने है; या नियमकी हानि होवैगी, औ अधिष्ठानज्ञानतें अज्ञानका नारा होवेहै. अज्ञाननाशतें अध्या-सका नाश होवेहै. इसरीतिसें मानें तो उक्त नियमका व्यभिचार होवे नहीं यचिप अंधकारकी नाई अज्ञानभी भावक्षप हैं; तथापि अज्ञान अनादि हों-नेतें कार्य नहीं, यातें अज्ञानकी निवृत्ति तो अधिष्ठानज्ञानतें भी संभन्ने है, परंतु भावकार्य सर्पादिक अध्यासकी निवृत्ति उपादानके नाशविना होतै नहीं. घटध्वंसकी निवृत्तिभी वेदांतमतमें होवेहै औ अभाष पदार्थका उपा-दानकारण होवै नहीं. यातैं उपादानके नाशविनाभी घटध्वंसहर कार्यका नाश होने है, परंतु घटध्वंस भाव नहीं; यातैं उपादान नाशकूं भावकार्यके नाशमें नियत हेतुताके संरक्षणकूं पंचपादिकामें अज्ञाननिवृत्तिद्वारा अधि-ष्ठानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कही है. अज्ञाननिवृत्तिकूं त्यागिकै अधिष्ठानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी साक्षात् हेतुताका निपेध कऱ्याहै; औ मूळाज्ञानकूं प्रतिविवाध्यासकी उपादानता माने तौ उक्त रीतिसें अज्ञान निवृत्तिसै विनाही प्रतिबिंबाध्यासकी निवृत्ति माननी होवैहै; यातैं पंचपादि-कावचनतें विरोध होवैगा. अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानताः मानैं तो विरोध नहीं.काहैतेंं शवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता कहै ताके मतमैं विवरणकारकी रीतिसैं मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकूं धर्माध्या-सकी उपादानता सिद्ध होवैहै. विचारण्यस्वामीकी रीतिसैं दर्पणाविछन्न चे-तनस्थ अज्ञानकूं धर्मीअध्यासकी हेतुता सिख होवे है औ प्रतिबंधकरहितकालमें मुसज्ञानतें वा दर्पणज्ञानतें तिन अज्ञानोंकी कमतें निवृत्ति होवे है. अज्ञान-निवृत्तिद्वारा प्रतिबिम्बाध्यासकी निवृत्ति होते है, यातें अनस्थाज्ञानकूं प्रति-

विवाध्यासकी उपादानता मानना पंचपादिकावचनके अनुकूछ है. औ मूछा-ज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता कहना पंचपादिकावचनसे विरुद्ध है.इस रीतिसें उक्त अध्यासकी हेतुता अवस्थाज्ञानकूं मानें तो ताका यह पूर्वपक्ष है.

## उक्तशंकाकी अयुक्तता ॥ ५८ ॥

परंतु अवस्थाज्ञानकूं हेतुता मानेंभी पंचपादिकावचनसें विरोधपरिहार होवै नहीं. तथाहि:-जहां दर्गणसंबंधरहित देवदत्तमुखका वा देवदत्तमुख-वियुक्त दर्पणका यज्ञदत्तकूं साक्षात्कार होते, औ उंक्त रक्षणमें देवदत्तमुखका दर्पणर्से संबन्ध होवे है, तहांभी प्रतिबिम्बाध्यास होवे है. मूळाज्ञानकू ठगा-दानता मानै तौ मुखदर्पणादि साक्षात्कारसै ताकी निवृत्ति होवै नहीं. औ मुसज्ञानतैं मुसाविच्छन्नचेतनस्थ अज्ञानकी तैसैं दर्पणज्ञानतैं दर्पणाविच्छ-भनेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति अवश्य होते है. औ मुखदर्गणसाक्षात्कारतैं उत्तरकालमें भी मुखदर्पणसिन्नधानमें प्रतिबिम्बाध्यास होवे है, याते मुख-दर्भणसाक्षात्कारतें अवस्था अज्ञानके आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका नाश नहीं होनेतें विशेषरूपतें ज्ञानाधिष्टानमैंभी अध्यास संभवे हैं, तहां दर्पणमुखका परस्पर वियोग हुयां प्रतिबन्धका भावसहित अधिष्ठानज्ञानतें अज्ञाननि-चुत्तिद्वारा अध्यासकी निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूंभी संभवे नहीं; किन्तु ज्ञानतें साक्षात अध्यासकी निवृत्ति कहनाही संभवें है. काहेतें ? रज्जुज्ञानतें शुक्तिके अज्ञानका नाश नहीं होते है, यातें . ज्ञानतें अज्ञानमा-त्रका नाश नहीं होने है, किन्तु समानविषयक अज्ञानका ज्ञानतें नाश होंने है. ज्ञानतें जाका प्रकाश होने सो ज्ञानका विषय कहिये है. अज्ञा-नर्से आवृत होवे सो अज्ञानका विषय कहिये है. यज्ञदत्तकूं अध्यासतें पुर्वकालमें हुया जो मुखंदर्पणका साक्षात्कार तासें आवरणका नाश होनेतें अज्ञानकत आवरणहूप अज्ञानके विषयका मुखदर्पणमें अभाव है, यातें ज्ञान अज्ञानके विरोधका संपादक समानविषयत्वके भंगतें उक्तस्थटमें अज्ञाननिवृत्तिविना अध्यासमात्रकी निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादीकूंभी

### जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि०-प्र०८. (३८१)

माननी होवे है, इसरीतिसें अवस्थाऽज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता मानेंभी पंचपादिकावचनसें विरोधपारहार होवे नहीं.

त्रुलाज्ञानक् उक्त अध्यासकी हेतुता मानैं तौ पंचपादिकाके वचनसें विरोध औ मूलाज्ञानकूं हेतुता मानें तौ अविरोध ॥ ५५ ॥

औ सूक्ष्मविचार करें तो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी हेतुवा मार्ने तौ पंचपादिकावचनसें विरोध है, मुलाज्ञानकूं हेतुता मानें तौ विरोध नहीं तथाहि:-ज्ञानसें केवल अज्ञानकी निवृत्ति होवे है, औ अज्ञानरूप उपादानकी निवृत्तिसें अज्ञानकार्यकी निवृत्ति होवें है; इसरीतिसें पंचपादि-कारचन है; ताका यह अभिपाय नहीं. भारकार्यके नाशमें उपादानका नाश नियतहेतु होनेतें ज्ञानतें अध्यासनिवृत्ति संभवे नहीं.काहेतें ? उपादानके नाश विना भावकार्यका नाश होवै नहीं तौ भावकार्यके नाशमें उपादानके नारा नियतहेतु होने, औ भावकार्य द्वचणुक है, ताके उपादान परमाणु हैं, तिनकूं नित्यता होनेतें नाश संभन्ने नहीं, यातें परमाणुसंयोगके नाशतें द्वचणुकका नाश होवै है, तहां भावकार्यके नाशमें उपादान नाशकी हेतुताका व्यभिचार है; यातें भावकार्यके नाशमें उपादान नाशकी हेतुता नियमके संरक्षण अभिपायतें पंचपादिकाकी उक्ति नहीं है; औ केवल आयहतें पंचपादिकावचनका उक्त नियमसंरक्षणमें अभित्राय कहै तौ दंडलमसें सर्पाध्यासकी निवृत्ति नहीं होवैगी;औ नैयायिक मतमैंभी द्वचणुकभिन्नइव्यके नाशमें उपादानके नाशकूं हेतुता मानी है. सकल भावकार्यके नाशमें उपादान नाशकूं हेतुता कहैं ती परमाणु औ मन नित्य हैं; तिनके नाशके असंभवतें तिनकी कियाका नाश नहीं होवैगा, तैसें नित्यआत्माके ज्ञाना-दिगुणका औ नित्य आकाशके शब्दादिगुणका नाश नहीं होवैगा; यातैं भावकार्यके नाशमें उपादानका नाश नियवहेतु है, यह कथन असंगत है, परंतु किसी स्थानमें आश्रयका नाश द्वयां कार्यकी स्थिति होवे नहीं, वहां उपादानका नाशभी कार्यनाशका हेतु हैं, तथापि कार्यनाशमें उपादानका

नाश नियत हेतु नहीं. उपादानके सद्धावमें अन्यकारणतें भी कार्यका नाश होवे है. इसरीतिसें उक्त नियम संरक्षणमें अभित्रायतें पंचपादिकाकी डक्ति नहीं हैं; किंतु अधिष्ठानज्ञानतें अध्यासकी निवृत्ति होवै तहां अधि-ष्ठानज्ञानकं अध्यासनिवृत्तिमें कारणता नहीं है, अधिष्ठानज्ञान तौ अज्ञान-निवृत्तिका कारण है. औ अज्ञाननिवृत्ति अध्यासनिवृत्तिका कारण है. जैसें कुठाठका जनक घटमें अन्यथासिद होनेतें कारण नहीं तैसें अध्या-अधिष्ठानका ज्ञान अन्यथासिद होनेतें तहां ज्ञानसें इसरीतिसें अधिष्ठानज्ञानसें अध्यासकी निवृत्ति होवें अज्ञानमात्रकी ज्ञान निवृत्ति होवेहै. अध्यासकी निवृत्ति उपादान अज्ञानके नाशर्ते होवैहै; यह पंचपादिकावचनका अभिपाय है. औ अज्ञाननिवृत्तिकूं हेतुता है, इस अभिपा-सर्वत्र अध्यासकी निवृत्तिमें यतैं पंचपादिकाकी उक्ति होवे तौ दंडभ्रमसे अज्ञाननिवृत्तिके अभावतैं सर्पन्नमकी निवृत्ति नहीं हुई चाहिये, यातें अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसें अ-ध्यासकी निवृत्ति होवै है.तहां अज्ञानकी निवृत्तिही अध्यासनिवृत्तिका हेतु है, यह नियम पंचपादिकात्रंथमें विवक्षित है, औ अवस्थाऽज्ञानकुं प्रति-विवाध्यासकी हेतुता मानै ताके मतमें मुखदर्पणादिक ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान है, तासैं अज्ञान निवृत्तिद्वारा अध्यासकी निवृत्ति मानना पंचपादिका-नुसार है, औ यज्ञदत्तकूं पूर्वज्ञानसें आवरणनाशस्थलमें देवदत्तमुखका उपाधिसन्निधान हुयां प्रतिर्विवाध्यास होने है उपाधिनियोगकालमें अधिष्ठानज्ञानसें अध्यासनिवृत्ति होवै, तहां अज्ञाननिवृत्तिद्वारा अध्यास-की निवृत्ति संभवे नहीं, किंतु अधिष्ठानज्ञानसें साक्षात् अध्यासकी निवृत्ति होते हैं, यातें पंचपादिकासें विरुद्ध है. औ मूलाज्ञानकूं प्रतिविवाध्यासकी उपादानता माने तौ मुखदर्गणादिक ज्ञानते प्रतिविवाध्यासकी निवृत्ति होने, तहां मुखदर्गणादिकनकूं या पक्षमें अधिष्ठानताके अभावतें अधिष्ठानज्ञान-जन्य अध्यासकी निवृत्ति नहीं है, किंतु विरोधी विषयके ज्ञानकूं विरोधी

होनेते मुखदर्पणादिकनके ज्ञानंक् अध्यासनिवर्तकता है. औ पंचपादिकामें अधिष्ठानजन्य अध्यासकी निवृत्तिही अज्ञानिवृत्तिद्वारा विवक्षित है, औ अधिष्ठानज्ञानिवना प्रकारान्तरसे अध्यासकी निवृत्तिमें अज्ञान निवृत्तिक् हारता विवक्षित नहींहे इसरीतिसे मुळाज्ञानक् प्रतिविवाध्यासकी उपादानता माने तो मुखदर्पणादिज्ञानजन्य अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य नहीं, औ अवस्थाज्ञानक् उक्त अध्यासके उपादान गाने तो मुखदर्पणादिज्ञानजन्य अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य है, औ अधिष्ठानसे अध्यासकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य है, औ अधिष्ठानसे अध्यासकी निवृत्ति होवे सो अज्ञाननिवृत्तिद्वाराही पंचपादिकामें विवक्षित है, औ पूर्वज्ञात अधिष्ठानमें अध्यास होयकै निवृत्ति होवे, वहां उक्तरीतिसे अज्ञाननिवृत्तिद्वारा अध्यासकी निवृत्ति संमवे नहीं, याते अवस्थाज्ञानक प्रतिनिवृत्तिद्वारा अध्यासकी निवृत्ति संमवे नहीं, याते अवस्थाज्ञानक प्रतिनिवृत्तिद्वारा अध्यासकी उपादानता माने तो पंचपादिका वचनसे विरोध है. मूळा-ज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता माने तो विरोध नहीं.

प्रतिबिम्बाध्यासकी व्यावहारिकता औ प्रातिभासिकताके विचारपूर्वक स्वप्नाध्यासके उपादानुके विचारकी प्रतिज्ञा ॥५६॥

इसरीतिसें आकाशादि प्रपंचकी नाई मुलाज्ञानजन्य प्रतिविंबाध्यास है, परंतु एकदेशीकी रीतिसें बस्रज्ञानिवना ताकी बाधरूप निवृत्ति नहीं होनेतें प्रतिविम्बाध्यासमें व्यावहारिकत्व शंका होवेहै, तथापि विंबजपाधिका संबन्ध रूप आगंतुक दोपजन्य है, यातें प्रतिभासिक है. आकाशादिक प्रपंचका अध्यास है, सो अविद्यामात्रजन्य है, यातें व्यावहारिक है. ओ अनंतर उक्तरीतिसें तो अधिष्ठानज्ञानिवना विरोधीज्ञानसें वाधरूपनिवृत्तिका संभव होनेतें संसारदशामें वाध्यत्वरूप प्रतिभासिकत्वभी संभवे है, जैसें प्रतिविंबा-ध्यासमें पत्मेदसें अवस्थाद्धान औ मूलाज्ञान जपादान कह्या तैसें स्वप्नाध्या-सभी किसीके मतमें अवस्थाज्ञानजन्य है, आ मतांतरमें मूलाज्ञानजन्य है.

स्वप्नविषे विचार

तूलाज्ञानकूं स्वप्नके उपादानताकी रीति ॥ ५७ ॥ अवस्थाज्ञानकूं स्वप्नकी उपादानता इसरीतिसैं कहैं हैं:—अज्ञानकी अव-

स्थाविशेष निदा है. काहेतें ? आवरणविशेषशक्तियुक्तता अज्ञानका लक्षण है. औ स्वप्नकालमें जायत द्रष्टा दश्यका आवरण अनुभवसिद्ध है. देवदत्त-नाम त्राक्षणजाति जायंत्कालमें पितापितामहादिकनके मरणतें उत्तर दाह आदादि करिके धनपुत्रादिसंपदासहित सो वना हुआ आत्माकूं यज्ञदत्त नाम क्षत्रिय जाति बाल्यावस्थाविशिष्ट अञ्चवस्रके अलाभतें क्षुधारातिसे पीडित-हुवा स्विपतापितामहके अकमें रोदनकर्ता अनुभव करें है. तहां जायत कालके व्यावहारिक इष्टादृश्यका मूलाज्ञानसैं आवरणकहैं तो जायत्कालमैंभी तिनका आवरण हुया चाहिये, अन्य कोई आवरणकर्ती प्रतीत होनै नहीं; यातें स्वप्नकालमें निदाही आवरण करे है. औ स्वप्नके पदार्थाकार परिणामभी निदाकाही होवै है. इसरीतिसें आवरणविक्षेपशक्तिविशिष्ट निदा है, यातें अज्ञान, छक्षण निदामें होनेतें अज्ञानकी अवस्थाविशेष निदा है, परंतु अवस्थाज्ञान सादि है. काहेतें ? मूलाज्ञानही आगंतुक आकारविशिष्ट हुवा किंचित उपाध्यविच्छन्न चेतनका आवरण करै ताकूं अवस्था अज्ञान और तूळा अज्ञान कहें हैं. इसीरीतिसें आगंतुक आकार-विशिष्ट होनेतें अवस्थाज्ञान सादि है; ताकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण जाय-द्रोगहेतु कर्मनका उपराम है, औ मूळाज्ञानकाही आकार विरोष होनेतें मूळाज्ञान उपादानकारण है निद्राह्म अवस्थाज्ञानसें आवृत ज्यावहारिक द्रष्टामें प्रातिभासिक द्रष्टा अध्यस्त है. तिस निदासें आवृत्त व्यावहारिक दृश्यमें प्राविभासिक दृश्य अध्यस्त है; यातैं प्राविभासिक दृशका अधिष्ठान न्यावहारिक द्रष्टा है, औ प्रातिभासिक दश्यका अधिष्ठान न्यावहारिक दश्य-है; भोगके अभिमुख कर्म होवै तब जायत होवै है, तिसकालमें बसज्ञान रहित पुरुषनकूं भी ज्यावहारिक द्रष्टादृश्यका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान है, तासँ अवस्थाज्ञानस्त्र उपादानकी निवृत्तिद्वारा प्रातिमासिक इष्टादृश्यकी निवृत्ति होवैहै. व्यावहारिक दृष्टाके ज्ञानतें पातिभासिक दृष्टाकी औ व्या-वहारिक दृश्यके ज्ञानतें प्रातिभासिक दृश्यकी निवृत्ति होदे है.

## जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति निब्न्प्रब्दः (३८५)

### उक्तपक्षमें शंका ॥ ५८ ॥

या प्रक्षमें यह शंका है:—उक्तरीतिसें जायत्रदृष्टाका औ स्वपदृष्टाका मेद है. औ अन्यदृष्टाके अनुभूतकी अन्यक्ं स्मृति होवे तौ देवदत्तके अनुभूतकी यज्ञदत्तकं स्मृति हुई चाहिये; यातें स्वपके अनुभूतकी जायत्-कालमें स्मृति होवेहै, दृष्टाका भेद माने तौ स्मृतिका असंभव होवेगा.

#### उक्त शंकाका समाधान ॥ ५९॥

ताका यह समाधान है:—ययपि अन्यके अनुभूतकी अन्यकूं स्मृति होवै नहीं, तथापि स्वानुभूतकी स्वकूं स्मृति होवैहै, तैसें स्वतादात्म्यवाछेके अनुभूतकीमा स्वकूं स्मृति होवैहै, यातें देवदत्तयज्ञदत्तका परस्पर तादात्म्य नहीं है, औं जायत्तके द्रष्टामें स्वमद्रष्टाकूं अध्यस्तता होनेतें तामें ताका तादात्म्य है, अध्यस्तपदार्थका अधिष्ठानमें तादात्म्य होवेहैं. इस रीतिसें जायतद्रष्टाके तादात्म्यवाछा स्वमद्रष्टा है, ताके अनुभूतकी जायत्म्यक्ष्टाक् स्मृति होवे है. यज्ञदत्तमें देवदत्तके तादात्म्यके अभावतें देवदत्तके अनुभूतकी यज्ञदत्तके स्मृति होवे है. यज्ञदत्तमें देवदत्तके तादात्म्यके अभावतें देवदत्तके अनुभूतकी यज्ञदत्तके स्मृतिकी आपत्ति नहीं, इसरीतिसें स्वमाध्यासका उपादान निद्राह्म अवस्था अज्ञान है.

### व्यावहारिक जीव औ जगत्कू स्वप्नके प्रातिभासिक जीव औ जगत्का अधिष्ठानपना ॥ ६०॥

स्वप्नकालमें दृश्यमात्रकी अज्ञानसें उत्पत्ति मानें औ व्यावहारिक जामत्कालके जीवकुं दृष्टा मानें तो संभवे नहीं. काहेतें १ व्यावहारिक जीवका स्वरूप निदास्त्रप अज्ञानसें आवृत है. औ अज्ञानावृत जीवके संबंधसें विषयका अपरोक्ष होवेहै, यातें स्वप्नप्रपंचके अपरोक्षज्ञानका असंभव होवेमा, यातें दृश्यकी नाई दृष्टाभी व्यावहारिक जीवमें अध्यस्त है, सो अनावृत है, ताके संबन्धसें प्रातिभासिक दृश्यका अपरोक्षज्ञान संभवे है. इसरीतिसें पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक मेदसें

जीवत्रिविधवादी मंथकारें।नै स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत कह्या है, परंतु—

### उक्तपक्षकी अयुक्ततापूर्वकचेतनकूं स्वप्नका अधिष्ठानपना ॥ ६१ ॥

यह मत अयुक्त है. काहेतें ? ज्यावहारिक द्रष्टाभी दश्यकी नाई अना-त्मा होनेतें जब है यातें सत्तारफूर्तिप्रदानरूप अधिष्ठानता ज्यावहारिक द्रष्टादश्यमें संभवे नहीं, किंतु चेतनकूं स्वप्नप्रपंचकी अधिष्ठानता कहना उचित है, इसीवास्ते रज्जुशुक्तिकूं सर्गरूपकी अधिष्ठानतावचनका रज्ज्य-विच्छन्नचेतन अधिष्ठानमें तात्पर्य कह्या है, बहुत ग्रंथनमेंभी चेतनहीं स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान कह्या है, यातें अहंकाराविच्छन्न चेतन स्वमका अधिष्ठान है, यह दो मत समीचीन हैं.

### अहंकाराविच्छन्नचेतनकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानिकै त्लाज्ञानकूं ताकी उपादानता औ जामत्के बोधसें ताकी निवृत्ति ॥ ६२ ॥

तिनमें अहंकाराविच्छन्न चेतनकूं अधिष्ठानता मानें तौ मूलाज्ञानसें ताका आवरण संभवे नहीं, यातें अहंकाराविच्छन्नका आच्छादक अवस्था अज्ञानही स्वप्नका उपादान संभवें है. जाग्रत्के बोधसें ब्रह्मज्ञानविना ताकी निवृत्ति भी संभवे है.

अहंकाराऽनवच्छित्रचेतनकूं स्वप्नका अधिष्ठान मानिके मूळाज्ञानकूं ताकी उपादानता औ उपादानमें विलयरूपताकी निवृत्ति ॥६३॥

अविचामें प्रतिविवचितन वा विवस्तपर्दश्वरचेतन अहंकाराजनविच्छन्न चेतन है, ताकूं अधिष्ठानतामें तो ताका आच्छादक मूळाज्ञानही स्वप्नका उपादान मानना होने है. जामत्वोधसें ताकी वाधस्तप निवृत्ति होने नहीं, किंतु उपादानमें विख्यस्त निवृत्ति स्वप्न स्वप्न जामतमें होने है

## जीवेश्वरवृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८१ (३८७)

अहंकारानविच्छन्नचेतनछूही अधिष्ठानमानिक विरोधीज्ञानतें अज्ञानकी एक विक्षेपहेतुशिक्तके नाशका अंगीकार ॥ ६९ ॥ अथवा प्रविविम्वाध्यासनिरूपणमें उक्तरीतिसें जायत्वोधविरोधीज्ञान होनेतें स्वप्नाध्यासकी निवृत्ति कहें, परंतु विरोधीज्ञानतें आवरणहेतु अज्ञान अंशकी निवृत्ति होवे नहीं; किन्तु विक्षेपहेतु अंशकी निवृत्ति होवे है. विरोधी ज्ञानसें अशेष अज्ञानकी निवृत्ति कहें,तो दंडभमसें सर्पभमकी निवृत्तिस्थल्में उपादान हेतुके अभावतें दंडभमकाही असंभव होवेंगा. विक्षेप अंशभी अशेष निवृत्ति होवे तो दंडभी विक्षेपहृत्त हैं, ताका उपलंभ नहीं हुया चाहिये, यातें इसरीतिसें मानना उचित है:—एक अज्ञानमें अनंतिविक्षेपकी हेतु अनन्त-शक्ति हैं. विरोधीज्ञानतें एक विक्षेपकी हेतु शक्तिका नाश होंवे हैं, अपर विक्षेपहेतु शक्ति रहें हैं, यातें कालांतरमें तिसी अधिधानमें फेरि अध्यास होवे हैं, इसीवास्ते अतीतस्वप्नका जायत्वोधकें वाध हुयें भी आगामी स्वप्नहृत्व किता हेतु शक्तिका अवशेष होनेतें दिनांतरमें स्वप्नाध्यास होवे हैं, यातें अहंकारानविज्ञञ्चचेतनता स्वप्नकी अधिधानताभी संभवेहै,परन्तु:-

उक्तचेतनकूं स्वप्नकी अधिष्ठानवादमेंभी शरीरके अन्तर्दे-शस्थचेतनकूंही अधिष्ठानताका संभव ॥ ६५ ॥

उक्त चेतनकूं स्वप्नकी अधिष्ठानकूं वादमेंभी शरीरके अंतर्देशस्थ चेतनहीं अधिष्ठान संभवे है बाह्य देशस्थकूं अधिष्ठान मानें तौ घटादिकनकी-नाई एक एक स्वप्नकी प्रतीति सर्वकूं हुई चाहिये. औ घटादिकनकी अपरोक्षतामें सर्परजतादिकनकी अपरोक्षतामें जैसें इंद्रियच्यापारकी अपेक्षा है, तैसें स्वप्नकी अपरोक्षतामेंभी इंद्रियच्यापारकी अपेक्षा चाहिये. औ शरीरके अन्तर्देशस्थचेतनमें स्वप्नका अध्यास मानें तौ प्रमातासें संबन्धी होनेतें सुखादिकनकी नाई इंद्रियच्यापारसें विनाही अपरोक्षता संभवे है. इसरीतिसें अहंकाराविक्छन वा अहंकाराऽनविच्छन चेतनही स्वप्नका अधिष्ठान है ये दोनूं मत प्रामाणिक हैं.

### शरीरके अंतर्देशस्य अहंकाराऽनवच्छिन्न चेतनक्रं स्वप्नकी अधिष्ठानताकी योग्यता ॥ ६६ ॥

अहंकाराऽनवच्छिन्नकूं कहैं, तामैंभी दो भेद हैं. अविद्यामें प्रतिविम्ब जीव चेतन वा अविद्यामें विम्ब ईश्वरचेतन दोनूं अहंकारानविद्यन्न हैं औ दोनूं व्यापक होनेतें शरीरके अंतर हैं. काहेतें १ चेतनमें विम्नप्रति विंच भेद स्वाभाविक होवै तौ विरुद्धधर्माश्रयता अंतरदेशस्थ एकचेतनमैं संभवै नहीं. सो विवनिविवतारूप ईश्वरजीवता उपाधिकृत है; एकही चेतनमें अज्ञानसंबंधसें विंबता प्रतिविंबता कल्पित है; यार्ते शरीरस्थ एकचेतनमें ही उभयविध व्यवहार होवैहै, तैसैं अंतरदेशस्थमें ही स्वव्नाध्यासकी अधिष्ठानताका अन्तःकरणकूं अवच्छेदक मानैं तौ अहंकाराविच्छन्नकूं अधिष्ठानता सिद्ध होवेहै. तिसी चेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानताका अन्तः-करणकूं अवच्छेदक नहीं मानें तो अहंकारानविच्छन्नकूं अधिष्ठानता सिद होवे है, एकही देवदत्तमें पुत्रदृष्टिसें विवक्षा होवे तौ पिता कहें हैं; देवद-त्तके जनककी दृष्टिसें विवक्षा होवे ती पुत्र कहैं हैं. विवक्षाभेदसें एक देवदत्तमें पितृता पुत्रताह्नप विरुद्ध धर्मके-व्यवहारकी नाई शरीरके अन्त-देंशस्थ एक चेतनमें अवच्छिन्नत्व अनवच्छिन्नत्व विम्बत्व प्रतिबिम्बत्वरूप विरुद्ध धर्मके व्यवहारका असंभव नहीं. इसरीतिसैं अविद्या जीवचेतनमैं वा विम्बद्धप ईश्वरचेतनमें स्वप्नकी अधिष्ठानता मानिकै अहंकारानव-च्छिन्नमें स्वप्नाध्यास मार्नेभी शरीरदेशस्थ अन्तरचेतनप्रदेशमैंही स्वप्नकी अधिष्ठानता उचित है.

बाह्मांतरसाधारणदेशस्थ चेतनमें स्वप्नकी अधिष्टानताके कथनमें गौडपाद औ भाष्यकारआदिकनके वचनसें विरोध ॥ ६७ ॥

बाह्यांतरसाधारण देशस्थमें स्वप्नकी अधिष्ठानता कहै तो गोडपादाचा-येके वचनतें औ भाष्यकारादिकनके वचनसें विरोध होवेगा. काहेतें ? मांड्रुयकारिकाके वैतथ्य पकरणमें गोडपादाचार्यनें यह कह्याहै:—स्वप्नके हस्ती पर्वतिदिकनकी उत्पत्तिक योग्य देशकालका अभाव होनेतें स्वटनके पदार्थ मिथ्या हैं. इस प्रकारसें गौडपादाचार्यकी उक्तिके व्याख्यानमें भाष्यकारादिकोंनें यह कहाहि, क्षणघटिकादिकालमें औ सूक्ष्म नाडीदेशमें व्यावहारिक हस्ती आदिकनकी उत्पत्ति संभवे नहीं, यातें स्वटनके पदार्थ वितथ हैं, इसरीतिसें शरीरक अंतरदेशमें स्वटनकी उत्पत्ति कहीहै. साधारणचेतनमें अधिष्ठानता मानें तो सूक्ष्मदेशमें उत्पत्तिकथन असंगत होवेगा. यातें शरीरके अंतरदेशस्थ अहंकारानविज्ञन्न चेतनमें स्वटनाध्यास है अहंकारनविज्ञन्न चेतनभी अविद्यामें प्रतिविंब औ विंब दोनं हैं तिनमें प्रतिविंब हम जीवचेतनकुं अधिष्ठानताका संभव ॥ ६८॥

अहंकारानविच्छन्नचेतनभी अविधानतिर्विच औ विंव दोनूं हैं. औ मत-भेदर्से दोनूंकूं स्वप्नकी अधिष्ठानता है, तथापि अविधामें प्रतिविंवरूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानता कहना ही समीचीन है. काहेतें? अपरोक्ष अधि-ष्ठानमें अपरोक्ष अध्यास होवेहै, औ शुद्धब्रह्मकी नाई ईश्वरचेतनका ज्ञान केवल शास्त्रमें होवे है. स्वप्नाध्यासका ईश्वरचेतनकूं अधिष्ठान मानें तो शास्त्रस्य प्रमाणके अभावतें अधिष्ठानकी अपरोक्षता विना अध्यासकी अप-रोक्षताका असंभव होवेगा, औ अविधामें प्रतिविंव जीवचेतन अहंकाराव-च्लिन्न तो अहमाकारवृत्तिका गोचर होवेहै. औ अहंकारानिच्छन अवि-धामें प्रतिविंवरूप जीवचेतनभी अहमाकारवृत्तिका गोचर तो नहीं है, परंतु जीवचेतन आवृत नहीं; यातें स्वतः अपरोक्षतामें अपरोक्ष अध्यास संभवे है.

उक्त पक्षविषे संक्षेपशारीरकमें उक्त अध्यासकी अपरोक्ष-तावास्ते अधिष्ठानकी त्रिविध अपरोक्षता ॥ ६९ ॥ संक्षेपशारीरकमें अध्यासकी अपरोक्षतावास्ते अधिष्ठानकी अपरो-क्षता तीनि प्रकारसें कहीहै, सर्प रजतादिकनकी अपरोक्षताका उपयो-गी रज्जुशुक्ति आदिकनकी अपरोक्षता इंद्रियमें होवैहै,गगनमें नीळतादिक अध्यासकी अपरोक्षताका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मनमें होवै है, स्व- प्तकी अपरोक्षताकी उपयोगी अधिष्ठानकी अपरोक्षता स्वभावसिद्ध है; इस रीतिसें संक्षेपशारीरकमें सर्वद्वात्मस्रुनिनें स्वतः अपरोक्षमें स्वप्नाध्यास कह्याहै यातें जीवचेतनही स्वप्नका अधिष्ठान है.

> उक्त पक्षमें शंकासमाधानपूर्वक जीवचेतनरूप अधि-ष्टानके स्वरूपप्रकाशतें स्वप्नका प्रकाश॥ ७०॥

ययपि जीवचेतनकूं अनावृत होनेतें स्वतः प्रकाशस्वभाव मानै तौ अविद्याकं व्यापकता होनेतें तिसमें प्रतिबिंबक्ष जीवचेतन भी व्यापक है; ताका घटादिकनसैं, सदा संबंध है, यातें नेत्रादिजन्यवृत्तिकी अपेक्षा विनाहीं घटादिकनकी अपरोक्षता हुई चाहिये औ जीवचेतनसें संबंधीकी अपरोक्ष-तामें भी वृत्तिकी अपेक्षा मानै तौ स्वतः अपरोक्ष जीवचेतनसैं स्वप्नाध्या-सकी अपरोक्षता कही असंगत होवैगी, तथापि स्वप्नाध्यासका जीवचेतन अधिष्ठांत है औ घटादिकनका अधिष्ठान जीवचेतन नहीं; किंतु ब्रह्मचेतन है, यातें स्वप्तके पदार्थनका तो अपने अधिष्ठान जीवचेतनमें तादात्म्य संबंध है, औ पटादिकनका अधिष्ठान ब्रह्मचेतन होनेतें तिनका तादात्म्यसंबंध ब्रह्मचेतनसें है, जीवचेतनसें नहीं. नेत्रादिजन्य वृत्तिद्वारा नका घटादिकनसें संबंध होवेहै, वृत्तिसें पूर्वकालमें जो घटादिकनका संबंध सो अपरोक्षताका संपादक नहीं;यातें घटादिकनसें जीवचेतनके विलक्षण संबं-धकी हेतु वृत्तिकी अपेक्षातें अपरोक्षता होवे हैं, औ स्वप्नाध्यासमें अधिष्ठा-नतारूप संबंधसे जीवचेतनके सदासंबंधी पदार्थनका वृत्तिविनाही प्रकाश होवै है.इसरीतिसै प्रकाशात्मश्रीचाण नाम आचार्यनै कह्याहै.औ मतभेदसैं वृत्तिका प्रयोजन आगे कहेंगे, या प्रकारतें अविद्यामें प्रतिविंब जीवचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है औ ताके स्वरूपप्रकाशतें स्वप्नका प्रकाश होवे है, परंतु:-

> अद्वैतदीपिकामें नृसिंहाश्रमाचार्योक्त आकाशगोचर चाक्षुषद्वत्तिके निरूपणपूर्वक संक्षेपशारीरकोक्त आ-काशगोचर मानसवृत्तिका अभिप्राय ॥ ७३ ॥

या प्रसंगमें आकारागोचर मानसवृत्ति कही. तहां नृतिंहाश्रम आचार्यते अद्वेतदीपिकामें यह कह्याहै: —ययपि नीह्नप आकारागोचर चाश्रपवृत्ति संभवे नहीं, तथापि आकारामें प्रसृत आलोकह्मचेतनका जैसे बृत्तिद्वारा प्रमातामें अभेद होवेहै. औं आलोकदेश वृत्ति आकारागविष्ण्य चेतनकाणी अभेद होवेहै, तेमें आलोकदेश वृत्ति आकारागविष्ण्य चेतनकाणी अभेद होवेहै. इसरीतिमें आलोककार चाश्रपवृत्तिका विषय होनेतें आकाराकी अपरोक्षताभी नेत्रइंदियजन्यही कहीहै. औं संक्षेपशारी-रकमें मानस अपरोक्षताभी नेत्रइंदियजन्यही कहीहै. औं संक्षेपशारी-रकमें मानस अपरोक्षताभी कही ताका यह अभिप्राय है:—आकारा तो नीह्नप है, यातें आकारागकार तो वृत्ति संभवे नहीं; अन्याकारवृत्तिमें समान देशस्थ अन्यका प्रत्यक्ष मानें तो घटके ह्नपकारवृत्तिमें समान देशस्थ अन्यका प्रत्यक्ष ह्या चाहिये; ओं आलोकाकारवृत्तिमें आलोकदेशस्थायुकाभी चाञ्चष प्रत्यक्ष हुया चाहिये, यातें आलोकाकार चाञ्चष-वृत्तिमें आकाराकी अपरोक्षताके असंभवतें मानस अपरोक्षताही संभवे हैं.

## उभयमतके अंगीकारपूर्वक अद्वैतदीपिकोक्त रीतिकी समीचीनता ॥ ७२ ॥

सूक्ष्मिवचार करें तो अदैतदीपिकाकी रीतिसें अन्याकारवृत्तिसें अन्यकी अपरोक्षता अपिसद है, ताका अंगीकार दोष है, तथापि फलवलतें कहूं अन्याकारवृत्तिसें अन्यकी अपरोक्षता मानें तो उक्त दोषका उद्धार होवे है आ संक्षेपशारीरक रीतिसें वाह्यपदार्थमें अंतःकरणगोचरता अप्रसिद्धहै,ताका अंगीकार दोष है, शो फलवलतें अन्याकार नेत्रकी वृत्ति सहस्रत अंतःकरणकी वृत्तिकी गोचरता वाह्यपदार्थमें मानें तो केवल अंतःकरणकुं वाह्यपदार्थगोचरता नहीं, या नियमका भंगरूप दोष नहीं इस प्रकारसें उभयथालेख संभवे है, तथापि अद्वेतदीपिकारीतिही समीचीन है. काहेतें? आलोकाकार वृत्तिकं सहकारितारूप कारणता मानिके अंतःकरणमें वाह्यपदार्थगोचरसा-क्षारकार करणता अधिक माननी होवे है, अद्वैतदीपिकारीतिसें अंतः

करणकूं बाह्यसाक्षात्कारकी करणता नहीं माननी होवे है. यातें लाघव है, औं नेत्रकूं सहकारिता नहीं मानिक केवल अंतःकरणकूं आकाशमत्य-क्षका हेतु मानें तो निमीलित नेत्रकूं भी आकाशका मानसप्रत्यक्ष हुया चाहि-ये. औं अंतःकरणकूं ज्ञानकी उपादानता होनेतें करणताकथन सर्वथा अ-युक्त है, यातें संक्षेपशारीरकमें आकाशके प्रत्यक्षकूं मानसता कथन प्रीटि-वाद है. इसरीतिसें अध्यासकी अपरोक्षताका हेतु अधिष्टानकी अपरोक्षता इंद्रियसें अथवा स्वरूपप्रकाशतें होवे है, इतनाही कहना उचित है. इसरीति-सें मतभेदसें स्वष्नका उपादान अवस्थाज्ञान है अथवा मूलाज्ञान है.

रज्जुसपीदिकनकी सर्वमतमें तुलाज्ञानकूं ही उपादानता ॥ ७३ ॥
रज्जु सर्पादिकनका तो सर्वमतमें अवस्थाज्ञानही उपादान कारण है. औ
रज्जु आदिकनके ज्ञानतें तिनकी निवृत्ति होवे है, रज्जुके ज्ञानतें अज्ञाननिवृत्तिद्वारा सर्पकी निवृत्ति होवे है यातें एकवार ज्ञात रज्जुमें कालांतरमें
उपादानके अभावतें सर्पभम नहीं हुया चाहिये. या शंकाका समाधान
वृत्तिके प्रयोजननिहृत्यामें कहेंगे.

स्वप्नके अधिष्ठान आत्माकी स्वयंत्रकाशतामें प्रमाणभूत बृहदारण्यककी श्वतिका अभित्राय ॥ ७**४ ॥** 

स्वप्तके अधिष्ठानकूं स्वतः अपरोक्षतासें स्वप्तकी अपरोक्षता पूर्व कही है औं स्वयंज्योतिर्बाह्मणवाक्यमें भी ''अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भव-ति" इसरीतिसें स्वप्तके प्रसंगमें कह्या है, ताका यह अभिप्राय हैः--यचि तीनों अवस्थामें आत्मा स्वयंप्रकाश है, तथापि अपने प्रकाशमें अन्यप्रकाशकी अपेक्षारहित जो सकलका प्रकाशक ताकुं स्वयंप्रकाश कहें हैं, जागव्यवस्थामें सूर्यादिक औं नेत्रादिक प्रकाशक होनेतें अन्यप्रकाशकी अपेक्षारहित ता आत्मामें निर्द्धारित होवे नहीं; औं स्थूलदर्शीकूं सुषुप्तिमें कोई ज्ञान प्रतीत होवे नहीं, इसीवास्ते सुषुप्तिमें ज्ञानसामान्यका अभाव नैयायिक माने हैं, याते आत्मप्रकाशका सुषुप्तिमेंभी निर्द्धार होवे नहीं. इस अभिप्रायतें अतिनें स्वप्नअवस्थामें आत्माकूं स्वयंप्रकाश कहाहै,

स्वप्रमें इंद्रिय औ अंतःकरणकूं ज्ञानकी असाधनता कहिके स्वतः अपरोक्ष आत्मासैं स्वप्नकी अपरोक्षता ॥ ७५ ॥ स्वप्नअवस्थामें भी नेत्रादिक इंद्रियका संचार होवे, तौ स्वप्नमेंभी आत्माकूं प्रकाशांतर निरपेक्षताके अभावतें स्वयंप्रकाशताका निर्द्धार अश-क्य होवैंगा. इसरीतिसें इंद्रियन्यापारतें विना स्वझमें आत्मप्रकाश है, स्वममें हस्तमें दंडकूं लेके उष्ट्रमहिषादिकनकूं ताडनकर्ता नेत्रसें आम्रादिकनकूं देखता भ्रमण करें हैं; औं हस्तनेत्रपादके गोलक निश्वल प्रतीत होनें हैं, यातैं स्वप्नमें व्यावहारिक इंद्रियका व्यापार नहीं, औ प्रातिभासिक इंद्रि-यका अंगीकार नहीं. जो स्वममें प्रातिभासिक इंदिय होवे तौ स्वममें प्रका-शांतरके अभावतें स्वयंत्रकाशता श्रुतिमें कहीहै ताका बाध होवैगा. औ विचारसागरमें स्वझमें इंडिय प्रातिभासिक कहेंहैं सो भौढिवाद है. स्वझमें प्रातिभासिक इंदिय मानिकै भी ज्ञानके समानकालमें तिनकी उत्पत्ति होनेतें ज्ञानकी साधनता तिनकूं संभव नहीं इसरीतिसें अपना उत्कर्ष बोधन करनेकूं पूर्ववादीकी उक्ति मानिके समाधान है, यातें स्वममें ज्ञानके साधन इंद्रिय नहीं. औ इंद्रियच्यापार विना केवंछ अंतःकरणकूं ज्ञानक्षाधनताके अभावतें औ तत्त्वदीपिकाके मतसै अंतःकरणका स्वममें गजादिक्षप पार-णाम होनेतें ज्ञानकर्मकूं ज्ञानसाधनताके असंभवतें अंतःकरणव्यापारविना आत्मप्रकाश है. यातें स्वतः अपरोक्ष आत्मासें स्वनकी अपरोक्षता होवैहै, औ स्वप्नअवस्थामें गजादिकनमें चाक्षुपता प्रतीत होवैहै,सोभी गजादिकनकी नाई अध्यस्त है, जात्रत्में घटादिकनकी चाक्षुषता व्यावहारिक है औ रञ्जुसर्पादिकनकी चाक्षुषता अध्यस्त होनेतें पातिमासिक है.

दृष्टिसृष्टि औ सृष्टिदृष्टिवादका भेद दृष्टिसृष्टिवादमैं सकल अनात्मा की ज्ञातसत्ता (साक्षीभास्यता) कहिकै दृष्टिसृष्टिपदके दो अर्थ७६॥

दृष्टिसृष्टिवादमें तौ किसी अनात्मपदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं किंतु ज्ञातसत्ता है, यातें रज्जुसर्पकी नाई सकछ अनात्मवस्तु साक्षिभास्य हैं. तिनमें इंडियजन्यज्ञानकी विषयता प्रतीत होने है, सो अध्यस्त है. हिप्तृष्टिनादमें दो भेद हैं:—सिद्धांतमुक्तावठी आदिश्रंथनमें तो यह कह्या है:—हिए कहिये ज्ञानस्वरूपही सृष्टि है, ज्ञानतें पृथक् सृष्टि नहीं. औं आकर्ष्यथनमें यह कह्या है:—हिप्तृष्टिज्ञानमय अनात्मपदार्थकी सृष्टि है, ज्ञानतें पूर्व अनात्मपदार्थ होने नहीं; यातें सक्टदश्यकी ज्ञातसत्ता है अज्ञातसत्ता नहीं, इसरीतिसें दिविध दृष्टिसृष्टिवाद है सक्ट अद्देत शास्त्रक् यही अभिमत है.

सृष्टिदृष्टिवाद ( व्यावहारिकपक्ष ) का कथन ॥ ७७ ॥ कितने वंथकारोंने स्थूलदर्शी पुरुषनके अनुसारतें सृष्टिहिष्टिवाद मान्या है. प्रथम सृष्टि होवैहै उत्तरकालमें प्रमाणके संबंधते हिष्ट होवैहै. मृष्टिमें उत्तर दृष्टि होवे यह सृष्टिदृष्टिपदका अर्थ है. यापक्षमें अनात्मपदार्थ कीभी अज्ञातसत्ता है. औ अनात्म बटादिकनकी रज्जुसर्गादिकनसें विलक्षण व्यावहारिकसत्ता है औ दृष्टिसृष्टिवादमें कोई अनात्मवस्तु प्रमाणका विषय नहीं किंतु ब्रह्मही वेदांतरूप शब्दप्रमाणका विषय है. अचेतन पदार्थ सारै साक्षीमास्य हैं, तिनमें चाक्षुषतादिकपतीति भगरूप है. प्रमाणप्रवेयविभागभी स्वप्नकी नाई अध्यस्त है. औ सुष्टिदृष्टिवादमें अनात्मपदार्थ घटादिक प्रमाणके विषय हैं. तैसें गुरुशास्त्रादिकभी व्यावहाारिक हैं. शुक्तिरजतादिकनतें विलक्षण हैं व्यावहारिक रजतादिक पदार्थनसें कट-कादिरूप प्रयोजनसिद्धि होवै है, प्रातिभासिकसें प्रयोजनसिद्धि होवै नहीं, तथापि अधिष्ठानज्ञानसैं निवृत्ति दोनूंकी समान होवैहै, औ सदसद्रिलक्षण-त्वरूप अनिर्वचनीयत्वभी बोनूमें समान है, तैसे स्वाधिकरणमें त्रैकालिक अभावभी दोनूंका सवान है, यातें प्रातिभासिककी नाई व्यावहारिक पदार्थभी मिथ्या है, यातें सृष्टिदृष्टिवादमैंभी अद्वेतकी हानि नहीं.

मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्वमें शंकासमाधान उक्त दोत्रं पक्षविषे मिथ्यापदार्थनके मिथ्यात्व धर्ममें द्वैतवादिनका आक्षेप ॥ ७८ ॥ या प्रसंगमें यह शंका है:—हिष्मिष्टिवादमें तथा सिष्टिहिष्टिवादमें सकछ अनात्म मिथ्या हैं, यामें विवाद नहीं, परंतु मिथ्या प्दार्थनमें मिथ्यात्वधर्म है, तामें देतवादी यह आक्षेप करेहै:—प्रपंचमें मिथ्यात्वधर्म सत्य है अथवा मिथ्याहै ? सत्य कहै तो चेतनिभन्न अनात्म धर्मकूं सत्यता होनेतें अद्देतकी हानि होवेगी. औ मिथ्यात्वकूं मिथ्या कहै तो भी अद्देतकी हानि होवेगी. तथाहि:—मिथ्या पदार्थकूं स्वविरोधी पदार्थकी प्रतिक्षेपकता होनेतें प्रपंचके मिथ्यामृत मिथ्यात्वतें ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं होवेगा, जैसें एकही ब्रह्ममें सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व धर्म है. मिथ्यामृतसप्रपंचत्व धर्मतें निष्प्रपंचत्वा प्रतिक्षेप नहीं होवेगा, जैसें एकही ब्रह्ममें सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व धर्मतें निष्प्रपंचत्वा प्रतिक्षेप होवे नहीं, किन्तु सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्व दोनूं धर्मवाला ब्रह्म है. कल्पत सप्रपंचत्व है और पारमार्थिक निष्प्रपंचत्व है, तैसें प्रपंचमें कल्पत मिथ्यात्व है औ पारमार्थिक सत्यत्व है, इसरीतिसें प्रपंचके पारमार्थिक सत्यत्व है, इसरीतिसें प्रपंचके पारमार्थिक सत्यत्व है, इसरीतिसें प्रपंचके पारमार्थिक सत्यत्व है होवेगी.

# उक्त आक्षेपका अद्वैत दीपिकोक्त समाधान ॥ ७९ ॥

इस आक्षेपका अहैतदीपिकामें यह समाधान छिख्या है:—"सच् घटः" इसरीतिसें घटादिकनमें सत्यता प्रतीत होवेहै, औ अधिष्ठानगत सत्यताका घटादिकनमें भान होवे है अथ्या अधिष्ठानगत सत्यताका घटादिकनमें अनिर्वचनीय संबंध उपजे है. घटादिकनमें सदसिहळक्षणतारूप मिथ्यात्व धमे श्रुतिसिद्ध है. सिहळक्षणमें मिथ्यात्व होनेतें मिथ्यात्वका सत्यत्वसें विरोध है, यातें घटादिकनमें अपनी सत्यता नहीं. ताका मिथ्यात्वसें प्रतिक्षेप होवेहै. और जो हैतवादी कहें हैं, मिथ्यात्वधर्मक्ष सत्यता मानें विना मिथ्याभूत मिथ्यात्वसें प्रपंचकी सत्यताका प्रतिक्षेप संभवे नहीं. जो मिथ्याभूत पर्मसें भी स्विवरोधी धर्मका प्रतिक्षेप कहें तो मिथ्याभूत सप्रपंचत्वतें ब्रह्मकी निष्प्रपंचताकाभी प्रतिक्षेप हुवा चाहिये. यह कथन अगुक्त है. काहेतें ? यह निमम है:—प्रमाणसिद्ध एक धर्मतें स्वसमानस्त्वावाळे धर्मीके स्वविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवेहे. जहां धर्मीकी

विषमसत्ता होवै ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवै नहीं, ब्रह्मका समपंचत्व व्यावहारिक है. औ ब्रह्म पारमार्थिक है, यातें समपंचत्वके समानसचावाटा धर्मी ब्रह्म नहीं. ताके निष्प्रपंचत्वका समपंचत्वमें प्रतिक्षेप होवे
नहीं. औ व्यावहारिक प्रपंचमें मिथ्यात्वभी व्यावहारिक है. काहेतें?
आगंतुक दोषरहित केवल अविद्याजन्य प्रपंच औ मिथ्यात्व हैं. यातें दोनूं
व्यावहारिक होनेतें मिथ्यात्वके समानसत्तावाला प्रपंच है, ताके सत्यत्वका
मिथ्यात्वसें प्रतिक्षेप होवेहै. औ सत्यधर्मतें ही विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप
मानें तो "रजतं सत्" इसरीतिसें शुक्तिरजतमें सत्यत्व प्रतीत हुयेका रजतके
मिथ्यात्वसें प्रतिक्षेप नहीं हुया चाहिये. काहेतें ? कल्पितरजतमें मिथ्यात्व
धर्मभी कल्पित है. सत्य नहीं. यातें विरोधी धर्मके प्रतिक्षेपक
धर्मभी सत्यता अपेक्षित नहीं; किन्तु जा धर्मीके धर्म विरोधी होवें सो
धर्मी प्रतिक्षेपक धर्मके समानसत्तावाला चाहिये यातें ब्रह्मके सप्पंचत्वतें
निष्प्रपंचत्वके प्रतिक्षेपकी आपित्त नहीं. औ प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वतें
सत्यत्वका प्रतिक्षेप संभवे है.

### मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्व धर्ममें प्रकारांतरसें द्वतवादिनका आक्षेप ॥ ८० ॥

औ प्रकारांतरसें दैतवादी आक्षेप करें है, तथाहि:—ग्रांचमें मिथ्यात्व धर्मकूं मिथ्या मानें तौभी प्रपंचके पारमाधिक सत्यत्वका प्रतिक्षेप होवें नहीं. काहेतें ? समानसत्तावाले धर्मनका विरोध होवेंहै, विषमसत्तावाले पदार्थनका विरोध होवे नहीं . जो विषमसत्तावाले पदार्थनका विरोध होवे तौ शुक्तिमें प्रातिभासिक रजततादातम्यतें व्यावहारिक रजतभेदका प्रतिक्षेप हुया चाहिये. इसप्रकारतें प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वतें प्रारमा-थिंक सत्यत्वके प्रतिक्षेपका असंभव होनेतें प्रपंच सत्य है, यातें अदैतका असंभव है.

### उक्त आक्षेपके उक्तही समाधानकी घटता॥ ८१ ॥

या शंकाकाभी उक्त ही समाधान है. काहेतें ? पूर्वोक्त रीतिसें सर्परजतादिकनके मिथ्यात्वतें तिनके सत्यत्वका प्रतिक्षेप नहीं हुया चाहिये; यातें
प्रमाणनिर्णीत धमेंतें विरोधी धमेंकी प्रतिक्षेपकतामें प्रमाणनिर्णीतत्व प्रयोजक
है. रजतका मिथ्यात्व प्रमाणनिर्णीत है, ताके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षेपक है
तैसें प्रपंचका मिथ्यात्वभी श्रुत्यादि प्रमाणेंतें निर्णातहें तासें प्रपंचसत्यत्वका
प्रतिक्षेप होवेहै, शुक्तिमें रजतका तादात्म्य भ्रमसिद्ध है, प्रमाणनिर्णीत
नहीं; तासें रजतमेदका प्रतिक्षेप होवे नहीं, उछटा शुक्तिमें रजतमेदही
प्रमाणनिर्णीत है, तासें रजततादात्म्यका प्रतिक्षेप होवे है, औ प्रपंचके
मिथ्यात्वके मिथ्यात्वकुं ज्यावहारिक मानिके ताके धर्मी प्रपंचकुं सत्य
कहना सर्वथा विरुद्ध है. काहेतें? ज्यावहारिक धर्मका आश्रय ज्यावहारिक
ही संमवे है. यातें द्वैतवादीका द्वितीय आक्षेपभी असंगत है.

अद्वैतदीपिकोक्त समाधानका सत्ताके भेद मानै तौ संभव औ एकसत्ता मानै तौ असंभव॥ ८२॥

इसरीतिसें अद्वैतदीपिका यंथकी रीतिसें प्रतिक्षेपक धर्मके सपान सत्तावाळा धर्मी होवै, ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवैहै ऐसा नियम मानें तौ प्रपंचके मिथ्याभूतिमध्यात्वतें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप संभवे है, औ ब्रह्मके सप्रपंचत्वतें निष्प्रपंचत्वका प्रतिक्षेप होवें नहीं, परंतु सत्ता-भेद मानें तौ अद्वैतदीपिकोक्त समाधान संभवे है. औ ब्रह्मक्षपसत्ताकाही घटादिकनमें भान होवेहैं, ज्यावहारिक प्रातिभासिक पदार्थनमें भिन्नसत्ता नहीं. या पक्षमें एक सत्ता मानें तौ उक्तसमाधान संभवे नहीं.

उक्त आक्षेपका निश्चलदासोक्त समाघान ॥ ८३ ॥

किंतु अस्पद्धावनार्से यह समाधान है:—प्रमाणनिर्णीतधर्मसे स्वविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होने है औ दोनूं धर्म प्रमाणनिर्णीत होनें, तहां अपध्मिका प्रतिक्षेप होने नहीं.प्रपंचका मिथ्यात्व श्रुत्यादित्रमाणसें निर्णीत है.औ प्रपंचके

सत्यत्वमें कोई श्रुतिवचन प्रमाण नहीं. उछटा श्रुतिवाक्यनतें सत्यत्वका अभाव प्रतीत होनेहै,यातें प्रपंचके मिथ्यात्वतें सत्यत्वका वाध होनेहै. ''घटः सन्'' इस रीतिसें प्रत्यक्ष प्रमाणतें यद्यपि प्रवचमें सत्यत्व प्रतीत होवेहै, तथापि अपोरुषेय श्रुतिवचनतें पुरुषप्रत्यक्ष दुर्वछहै,यातें प्रपंचका सत्यत्व प्रमाणसिद्ध नहीं. औ बहाका सपपंचत्व निष्पपंचत्व दोनूं प्रमाणसिख हैं, यातें एकधर्मसें अपरका बाध होवै नहीं,परंतु निष्प्रपंचत्वज्ञानतें परमपुरुषार्थकी प्राप्ति होवैहै, यातैं निष्प्रपंचत्व प्रतिपादनमें श्रुतिका तात्पर्य है. औ अद्वेत निष्प्रपंच ब्रह्मके बोधका उपयोगी सप्रपंचका निरूपण है, यातें सप्रपंचत्वनिरूपणमें श्रुतिता-त्पर्यके अभावतें सप्रयंचत्व पारमार्थिक नहीं, किंतु कल्पित है, परंतु दोषा-दिकरहित केवल अविद्याजन्य होनेतें पातिभासिक नहीं,व्यावहारिक है. इसरीतिसैं निष्पपंचत्वतैं सप्रपंचत्वका वाध सिद्ध होवे है. काहेतैं? सप्रपंचत्वप्रतिपादक वचनका व्यावहारिक सप्रपंचत्वमैं तात्पर्य कहनेतें सप्रपं-चत्वका संकोच होवेहै बहाका सप्रपंचत्व सदा नहीं, किंतु विद्यासें पूर्व अवि-याकालमें है, यातें निष्प्रपंचत्वधर्मेंसे बाध्य प्रपंचत्व है; तासें निष्प्रपंचत्वका प्रतिक्षेप संभवे नहीं, यातें दैतवादीका आक्षेप असंगत है,

उक्त आक्षेपका अन्य मंथकारोक्त समाधान ॥ ८४ ॥

औ मृसिंहाश्रमाचार्यसे अन्ययंथकारोंने उक्त आक्षेपका यह समाधान कहााहै:—स्वाश्रयगोचर तत्त्वसाक्षात्कारतें जिस धर्मका वाध नहीं होते, तिसधर्मतें विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवेहै. औ स्वाश्रयगोचरतत्त्वसाक्षात्कारतें जिसधर्मका बाध होवे तिसतें स्वविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवे नहीं. मिध्यात्वका आश्रय जो प्रपं व ताके अधिष्ठान ब्रह्मगोचर तत्त्वसाक्षात्कारतें प्रपंचके मिध्यात्वका बाध होवे नहीं, उछटा ब्रह्मसाक्षात्कारतें प्रपंचके मिध्यात्वका बाध होवे नहीं, उछटा ब्रह्मसाक्षात्कारतें प्रपंचके पिध्यात्वकुद्धि होवेहैं, यातें प्रपंचके मिध्यात्वसें तिसके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षेप होवेहैं, औ सप्रपंचत्वका आश्रय ब्रह्म हैं, ताके साक्षात्कारतें सप्रपंचत्वका बाध होने हैं, यातें ब्रह्मके निष्प्रपंचत्वका बाध होने

वैहैं. जैसें शुक्तिमें स्वतादात्म्य है,किल्पतकाभी स्वाधिष्ठानमें तादात्म्य होनेतें रजतवादात्म्य है, तहां शुक्तिसाक्षात्कारतें शुक्तिवादात्म्यका बाध होवे नहीं; यातें शुक्तिवादात्म्यकें स्वविरोधी शुक्तिमेदका प्रतिक्षेप होवे हैं. शुक्तिसाक्षात्कारतें रजतवादात्म्यकें स्वविरोधी शुक्तिमेदका प्रतिक्षेप होवे हैं. शुक्तिसाक्षात्कारतें रजतवादात्म्यके बाध होवेहैं, यातें रजतवादात्म्यकें स्वविरोधि रजतमेदका प्रतिक्षेप होवे नहीं. तैसें प्रपंचके पिथ्याभूत पिथ्यात्वतें तत्यत्वका प्रतिक्षेप होवे नहीं. इसरीतिसें देववादीके आक्षेपके अनेक समाधान हैं. तिनके वचनींसें जिज्ञानसुकं विमुखता करनी योग्य हैं.

### मतभेदसैं पांच प्रकारका प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप (तिरस्कार) ॥ ८५॥

तत्त्वश्रृष्टिकारकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप.

प्रयंचक मिथ्यात्वतें ताक सत्यत्वका प्रतिक्षेप होवेहें यह कह्याः—तहां सत्यत्वका प्रतिक्षेप मतभेदसें पांच प्रकारका है, तत्त्वशुद्धिकारके मतमें ''घटः सन्'' इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय घटादिकनका अधिष्ठान सत्य क्ष्य चेतन है. औ सहपचेतनमें अध्यस्त घटादिक अपने अधिष्ठान से अभिन्न होयके श्रमवृत्तिके विषय होवें हैं. जैसे शुक्तिरज्जुआदिकनकूं विषय करनेवाली इदमाकार चाक्षुष वृत्ति होवेहै, औ रजत सपीदिक चाश्रुष वृत्तिके विषय नहीं, किंतु श्रमवृत्तिके विषय हैं, तैसें नेत्रादि प्रमाणजन्य सकल ज्ञानोंका विषय अधिष्ठानसत्ता है, घटादिगोचर प्रमाणजन्यवृत्ति होवे नहीं; काहेतें ? अज्ञावगोचर प्रमाण होवे है. औ जडपदार्थकूं अज्ञानकत आवरणके असंभवतें अज्ञावत्वके अभावतें प्रमाणगोचरवा संभव नहीं; यातें रजतसपीदिकनकी नाई भ्रमके विषय घटादिक हैं, तिनका अधिष्ठान सत्त्वप है, सोई नेत्रादिप्रमाणजन्यवृत्तिका विषय है. इसरीतितें सकल प्रमाणका विषय सत्व्वप चेतन है. सत्व्वपचेतनमें तादात्म्यसें अनेक भेदविशिष्ट घटादिकनकी प्रतीति श्रमक्षप है, यातें घटादिकनमें सत्ता किसी

प्रमाणका विषय नहीं. इसीवास्तै घटादिकनके मिथ्यात्वक् अनेक श्रुतिस्मृति अनुवाद करें हैं. तत्वशुद्धिकारनैं इसरीतिसैं नेत्रादिप्रमाणका गोचरअधिष्ठान सत्ता कही है,घटादिकनकी सत्ता नेत्रादिप्रमाणका गोचर नहीं; यातैं प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप कह्या है.

अन्ययंथकारनकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८६ ॥ औं कोई मंथकार इसरीतिसें कहें हैं:-"पटोस्ति " इत्यादिक प्रती-तिका गोचर घटादिकनका सत्त्व है, औ श्रुतियुक्तिज्ञानीके अनुभवतैं घटादिकनमें मिथ्यात्व है, तहां अवाधितत्वरूप सत्त्वका मिथ्यात्वसैं विरोध होनेतें यटादिकनमें जातिरूप सत्त्व है.जैसें सकछ घटनमें अनुगत धर्म घटत्व है, तैसैं " सन् घटः सन् पटः " इस एकाकार प्रतीतिका गोचर सकल पदा-र्थनमें अनुगत धर्म जातिरूप सत्त्व हैं।अथवा देशकालके संबंधविना तौ घटा-दिकनकी प्रतीति होवै नहीं, देशकालके संबंधविशिष्ट घटादिकनकी प्रतीति होने हैं " इह घटोऽस्ति " " इदानीं घटोस्ति" इसरीतिसें देशसंबंधकुं औ कालमंबंधकुं घटादिगोचरप्रतीति विषय करेंहै, सो देशसंबंधहर वा काल-संबन्धस्तपही घटादिकनमें सत्तव है,अथवा घटादिकनका स्वरूपही "घटोरित" या प्रतीतिका विषय है. घटादिकनसें पृथक् सत्त्वकूं उक्त प्रतीति विषय करे नहीं. काहेतें ? नशब्दरहितवाक्यसें जाकी प्रतीति होवे नशब्दसहितवाक्यसें ताका निषेध होवे हैं; और"घटोऽस्ति" या वाक्यते घटके स्वरूपका निषेध होवैहै, यह सर्वकूं संमत है, यातें "घटोऽस्ति" या नशब्दरहितवाक्यतें घटकें स्वरूपमात्रका बोधही मानना उचित है; इसरीतिसें "घटोऽस्ति" इसप्रतीति का गोचर घटका स्वरूप है, यांतें स्वरूपसें अतिरिक्त बटादिकनमें सस्वके अभावतें ताका प्रतिशेष कहैं हैं.

न्यायसुपाकारकी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८७॥ औ न्यायसुपाकारके मतमें अधिष्ठानगत सचाका संबंध घटादिकनमें उक्त प्रतीतिका गोपर है, तत्त्वशुद्धिकारके मतमें तो घटादिक अनात्मगोचर प्रतीति प्रमाणजन्य नहीं; केवल अधिष्ठानसत्ता गोचरप्रमाण है. औ या मन्तमें अधिष्ठानसत्ताका संबंधविशिष्ट घटादिक प्रमाणके विषय हैं, इतना भेद है. इसरीतिसें घटादिकनमें अधिष्ठानसत्ताका संबंध होनेतें घटादिकनमें सत्त्व प्रतीत होवेंहै. औ घटादिकनमें सत्त्वके अभावतें ताका प्रतिक्षेप कहियेहै. औ अधिष्ठानसत्ताकी प्रतीति घटादिकनमें मानें तो अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवे है, यातें अधिष्ठानसत्ताका अनिर्वचनीयसंबंध घटादिकतें उपजेहै, यह कहनाही उचित है.

अन्यआचार्यकी रीतिसैं प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८८॥

जो कोई आचार्य इसरीतिसें सत्त्रका प्रतिक्षेप कहें हैं: -श्रुतिमें यह कहाहै: "पाणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्" प्राण शब्दका अर्थ हिरण्य-गर्भ है, पाण कहिये हिरण्यगर्भ सत्य है, ताकी अपेक्षातें परमात्मा उत्क्रष्ट सत्य है, यह श्रुतिका अर्थ है. "सत्यस्य सत्यम्" इसरीतिसें अन्य श्रुति है, अनात्मसत्यतासें आत्मसत्यता उत्कृष्ट है, यह श्रुतिका अर्थ है. जैसें अन्यराजाकी अपेक्षातें उत्कृष्टराजाकं राजराज कहें हैं, तैसें उत्कृष्ट सत्यकं "सत्यका सत्य" कहा है. इसरीतिसें श्रुतिवाक्यनमें सत्यके उत्कृष अपकृष कहें हैं; तहां अन्यविध उत्कृष अपकृष तो संभवे नहीं. सर्वदा अवाध्यत्व औ किंचित्काल अवाध्यत्वरूप अपकृष तो संभवे नहीं. सर्वदा अवाध्यत्व औ किंचित्काल अवाध्यत्वरूप सत्यत्व है, यातें हिरण्यगर्भ तो अपकृष्ट सत्य है औ परमात्मवस्तुमें सर्वदा अवाध्यत्वरूप सत्यत्व है, यातें हिरण्यगर्भ तो अपकृष्ट सत्य है औ परमात्मवस्तुमें किंचित्काल अवाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यात्वसें विरोध नहीं; किंतु सर्वदा अवाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यात्वसें विरोध होनेतें ताका प्रपंचके मिथ्यात्वसें प्रतिक्षेप होवे हैं.

संक्षेप शारीरककी रीतिसें प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥८९॥ औं संक्षेप शारीरकमें यह कहाहै:-ययपि प्रत्यक्षादिप्रमाणसें घटा- दिकनमें सत्यत्व पतीत होवें है तथापि ब्रह्मचोधका वाक्यनमें ही प्रमाणताहै अनात्मश्राहक प्रत्यक्षादिक प्रमाणाभास हैं; प्रमाण नहीं. काहेतें १ अज्ञात अर्थके बोधका जनक प्रमाण होवें हैं अज्ञानकत आवरणका जडपदार्थमें असंभव होनेतें चेतनिमन्नमें अज्ञातत्वके अभावतें तिनके बोधक प्रत्यक्षादिकनकूं प्रमाणता संभवे नहीं. इसरीतिसें प्रमाणामासतें घटादिकनमें सत्यत्वकी सिद्धि होवेहें. औ श्रुतिह्म प्रमाणतें घटादिकनमें मिथ्यात्वकी सिद्धि होवेहें. मुख्यप्रमाणतें प्रमाणामासके वाधद्वारा सत्यत्वका प्रतिक्षेप होवेहें. इसरीतिसें प्रचमें अत्यंत अबाध्यत्वक्षप सत्यत्वका पंचपका-रसें प्रतिक्षेप कहाहे यातें प्रचम मिथ्याहे.

कर्मकूं ज्ञानकी साधनता विषे विचार मिथ्या प्रपंचकी निवृत्तिमें कर्मके अनुपयोगके अनुवादपूर्वक सिद्धांतके द्विविध समुचयका निर्द्धार ॥ ९० ॥

मिथ्याकी निवृत्तिमें कर्मका उपयोग नहीं, यातें केवल कर्मतें वा कर्म समुचितज्ञानतें अनर्थनिवृत्ति संभवे नहीं, केवल ज्ञानतें अनर्थनिवृत्ति होवे है, यह अर्थ अद्वेतवादक बन्धनमें अतिश्रसिद्ध है, औ भाषामें भी विचारसागरके षष्ठतरंगमें स्पष्ट है, यातें लिख्या नहीं. या स्थानमें यह सिद्धांत है:—अनेक श्रुतिस्मृतिमें कर्म समुचित ज्ञानसें मोक्षप्राप्ति कही है. औ भाष्यकारनें बहुत स्थानमें समुचयवादका निषेध प्रतिपादन कन्या है तहां यह निर्दार है:—समसमुचय औ कमसमुचय मेदसें समुच्चय दो प्रकारका होवेहै. ज्ञान औ कर्म दोनूं परस्पर मिलिके मोक्षक साधन जानिके एक कालसें दोनूंका अनुष्ठान समुच्चय कहिये है. औ एकही अधिकारिक् पूर्व कर्मानुष्ठान औ उत्तरकालमें सकल कर्म त्यागिके ज्ञानहेतु अवणादिकनका अनुष्ठान कमसमुच्चय कहिये है, तिनमें समसमुच्चयका तो निषेध है औ श्रुतिस्मृतिमें ज्ञानकर्मका जहां समुच्य लिख्या है, ताका पूर्व उक्त कमसमुच्यमें तात्यधे है.

## जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि०-प्रे० ८. (४०३)

### भाष्यकारोक्तिकी साधनता ॥ ९१ ॥

भाष्यकारका यह सिद्धांत है:-मोक्षका साक्षात्साधन कर्ष नहीं; किंतु मोक्षका साक्षात्साधन ज्ञान है, औ ज्ञानका साधन कर्म है; परंतु:-

### वाचस्पत्युक्तजिज्ञासाकी साधनता ॥ ९२ ॥

भामतीनिबंधमें वाचस्पतिनें तो यह कहाहै: ज्ञानके साक्षात्साधन कर्म नहीं; किंतु जिज्ञासाके साधन कर्म हैं, काहतें ? कैवल्यशाखामें सकछ आश्रमकर्म विविदिपाके साधन स्पष्ट कहेंहें. वेदनकी इच्छाकूं विविदिषा कहेंहें औ तृतीयाध्यायमें सर्व कर्मनकी अपेक्षा ज्ञानमें सूत्रकारनें कहीहै. तहां सूत्रके व्याख्यानमें भाष्यकारनें यह कहाहै: —शमदमादिक साधन तो ज्ञानके साधन हैं; यातें ज्ञानके समीप हैं, औ जिज्ञासाके साधन कर्म हैं, यातें शमदमादिकनकी अपेक्षातें ज्ञानके दूर हैं. इसरीतिसें श्रुतिवचनतें औ भाष्यवचनतें जिज्ञासाके साक्षात्साधन कर्म हैं. औ जिज्ञासाद्वारा ज्ञानके साधन हैं. जो ज्ञानके साक्षात्साधन कर्म हैं. औ जिज्ञासाद्वारा ज्ञानके साधन हैं. जो ज्ञानके साक्षात्साधन कर्म हैं. औ ज्ञानसाद्वारा ज्ञानके साधन हैं. जो ज्ञानके साक्षात्साधनहीं कर्म कहें, तोज्ञानके उदयपर्यंत कर्मानुष्ठानकी प्राप्ति होनेतें ज्ञानसहित कर्मत्यागरूप संन्यासका छोप होवैगा, यातें जिज्ञासाके साधन कर्म हैं यह वाचस्पतिका मत है.

विवरणकारोक्त कर्मकूं ज्ञानकी साधनता॥ ९३॥

औ विवरणकारका यह मत है:—ययपि "वेदानुवचनेन विविदिषंति" इसरीतिसें श्रुतिमें कह्या है; तहां अक्षरमर्यादासें वेदाध्ययनादिक धर्मनक् विविदिषाकी साधनता प्रतीत होवेहै, तथापि इच्छाके विषयज्ञानकी साधनतामेंही श्रुतिका तात्पर्य है. कर्मनकं इच्छाकी साधनतामें श्रुतिका तात्पर्य है. कर्मनकं इच्छाकी साधनतामें श्रुतिका तात्पर्य है. कर्मनकं इच्छाकी साधनतामें श्रुतिका तात्पर्य हच्छाकी साधनता अश्वकं प्रतीत होवेहें, औ "शक्षण जिषांसित" इसवाक्यतें इननगोचर इच्छाकी साधनता अश्वकं प्रतीत होवेहें, औ "शक्षण जिषांसित" इसवाक्यतें इननगोचर इच्छाकी साधनता शक्षकं प्रतीत होवेहें, औ इच्छाका विषय हननकी साधनता शक्षमें अभिप्रेत हैं, तैसें इच्छाके विषयज्ञानकी साधनता

कर्मनकृं अभिनेत है. औ या पक्षमें दोष कहा। है:-कर्मनकृं ज्ञानकी साध-नता मानें तो ज्ञानउदयपर्यंत कर्मानुष्टानकी आपित होनेतें संन्यासका छोप होनेगा; ताका यह साधन है:-जैसें नीजप्रक्षेपतें पूर्व तो भूमिका कर्षण होनें है, औ नीजप्रक्षेपतें उत्तरकाछमें भूमिका आकर्षण होयके ब्रीहि आदिक-नकी सिद्धि कर्षण आकर्षणतें होनेहैं. तैमें कर्म ओ कर्मसंन्यासतें ज्ञानकी सिद्धि होनेहैं. अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा प्रत्यक्तत्त्वकी तीव्र जिज्ञासा नैरा-ग्यसहित होने तनपर्यंत कर्म कर्तव्य है, औ नैराग्यसहित तीव्र जिज्ञासाके उत्तरकाछमें साधनसहित कर्मका त्यागरूप संन्यास कर्तव्य है. इसरीतिसँ ज्ञासातें उत्तरकाछमें संन्यासके अंग शमादिक ही कर्तव्य हैं. तीव्र जिज्ञासातें उत्तरकाछमें संन्यासके अंग शमादिक ही कर्तव्य हैं. कर्म नहीं; यातें कर्मकी अपेक्षातें शमादिकनकृं अंतरंगताप्रतिपादक तृतीयाध्यायस्थ भाष्यवचनसें निरोध नहीं. इसरीतिसें निवरणकारके मतमें ज्ञानके साधन कर्म हैं औ वाचस्पतिके मतमें विविदिषाके साधन हैं.

औ दोतूं मतमें विविदिषातें पूर्वकालमें कर्मका अनुष्ठान औ उत्तरकालमें शमादिसहित सन्यासपूर्वक श्रवणादिकनका अनुष्ठान है; विविदिषातें उत्तर-कालमें किसीके मतमें कर्म कर्तव्य नहीं.

वाचरपित औ विवरणकारके मतकी विलक्षणतामें शंका ॥ ९४ ॥
या स्थानमें यह शंका होवे हैं, दोनूं मतमें विविदिषातें पूर्वकालमें ही
कर्म कर्तव्य होवे तो मतमेदिनरूपण निष्फल होवेगा. काहतें १ वाचरपिके
मतमें कर्मका फल विविदिषा है औ विवरणकारके मतमें कर्मका फल
ज्ञान है. फलकी सिद्धि हुयां साधनका त्याग होवेहैं, यातें वाचरपितके मतमें विविदिषाकी सिद्धिपर्यंत कर्मका अनुष्ठान मानें औ विविरणकारके
मतमें विविदिषाकी दिस्पर्यंत कर्मका अनुष्ठान मानें औ विविरणकारके
मतमें विविदिषातें उरत्तरकालमेंभी ज्ञानकी सिद्धिपर्यंत कर्मका अनुष्ठान
मानें तो दोनूं मतनमें विलक्षणता संभवे. वाचरपितके मतानुसारी जिज्ञासु
कर्मका त्याग करें औ विवरणकारके मतानुसारी जिज्ञासु ज्ञानसें पूर्व कर्मका

अनुष्ठान करें तो मतभेदनिरूपण सफल होने औ पूर्वोक्तरीतिसें दोनूं मतमें निविदिपाकी सिव्हिसें कर्मका त्याग मानें तो परस्पर निलक्षणता प्रतीत होने नहीं, यातें मतभेद निरूपण निष्फल है.

#### **इक्त शंकाका समाधान ॥ ९५ ॥**

ताका यह समाधान है:--यचिप दोनूं मतमें विविदिषापर्यतही कर्मका अनुष्ठान है, तथापि मतभेदसैं कर्मके फर्टमैं विलक्षणता है, तथाहि:-वाच-स्पतिके मतमें कर्मका फल विविदिषा है, विविदिषाकी उत्पत्ति हुयां कर्म-जन्यअपूर्वका नाश होवे है, विविदिपा हुयांभी उत्तमगुरुलाभादिक सामग्री होवे तो ज्ञात होवे, किसी साधनकी विकलता हुयां ज्ञान होवे नहीं, कर्मका व्यापार विविदिपाकी उत्पत्तिमें है, औ तत्त्वज्ञान कर्मका फल नहीं; यातें ज्ञानकी उत्पत्तिमें कर्मका व्यापार नहीं. इसरीतिसें वाचस्पतिके मतमें विविदिपाहेतु कर्मका अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी सिद्धि नियमतें होवे नहीं; किंतु उत्तम भाग्यतें सकल सामगीकी सिद्धि होवे तो ज्ञान होवे है, यातें ज्ञानकी प्राप्ति अनियत है. औ विवरणकारके मतमें विविदिषातें पूर्वकालमें अनुष्टित कर्मकामी ज्ञान फल है; यातैं फलकी उत्पत्तिविना कर्मजन्य अ-पूर्वका नाश नहीं होनेतें ज्ञानकी उत्पत्तिपर्यंत कर्मजन्य अपूर्व रहेहै; जितनी सामग्री विना कर्मका फल ज्ञान होवै नहीं उतनी सामग्रीकूं कर्म संपादन करेंहै. इसरीतिसें या पक्षमें ज्ञानहेतु कर्मका अनुष्ठान करें ती वर्तमान शरीरमें वा भाविशरीरमें अवश्यज्ञान होवेहै, यातें ज्ञानकी उत्पत्ति नियत है. या-प्रकारतें वाचस्पतिके मतमें शुभकर्मतें विविदिषा नियमतें होवेहै; औ ज्ञान की सिद्धि अनियत है. विवरणकारके मतमें तिसी कर्मसें ज्ञानकी उत्पत्ति नियमतें होनेहै, यातें दोनूं मतका प्रस्पर भेद है संकर नहीं. विविदिषाके हेतु कर्म होवें अथवा ज्ञानके हेतु होवें, दोनूं रीतिसें वेदाध्ययन यज्ञदान कच्छूचांद्रायणादिक आश्रम कर्मनकाही विद्यामें उपयोग है.

कोई आचार्यकी रीतिसें वर्णपात्रके धर्मनका विद्यामें उपयोग९६॥ वर्णमात्रके धर्मनका विद्यामें उपयोगनहीं, इसरीतिसें कोई आचार्य कहैंहैं करूपतरुकारकी रीतिसें सकल नित्यकर्मका विद्यामें उपयोग ॥ ९७ ॥

औं कल्पतरुकारका यह मत है:—सकल नित्यकर्मनका विधामें उपयोग है. काहेतें ? सूत्रकारनें ओ भाष्यकारनें आश्रमरहित पुरुवनकाभी विधाहेतु कर्ममें तथा श्रवणादिकनमें अधिकार कहाहि, तेसें रेक वाचक्रवी आदिक आश्रमरहितनमेंभी बस्रविधा श्रुतिमें कहीहे. वाचक्रवीपुत्री गार्गीकृं वाचक्रवी कहेंहें;जो आश्रमधर्मनकाही विधामें उपयोग होवे तो आश्रमरहित पुरुवनमें ज्ञानसंपादक कर्मके अभावतें ज्ञान नहीं चाहिये; यातें जपगंगास्नान देवताध्यानादिसहित सकल शुभकर्मका विधामें उपयोग है, यह कल्पतरुकारका मत है, परंतु कल्पतरुकारके मतमेंभी काम्यकर्मका विधामें उपयोग नहीं; किंतु नित्यकर्मकाही विधामें उपयोग है. काहेतें? अन्यप्रकारसें तो विधामें कर्मका उपयोग संभव नहीं. विधाके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिहार राही विधामें कर्मका उपयोग होवेहे, औं काम्यकर्मतें स्वर्गपुत्रादिकनकी प्रापिक्षप फल होवेहे. तिनतें पापकी निवृत्ति होवे नहीं, नित्यकर्मतें ही पापकी निवृत्ति होवे है, यातें सकल नित्यकर्मका विधामें उपयोग है.

## संक्षपशारीरककर्ताकी रीतिसैं काम्य औ नित्य सकल ग्रुथकर्मका विद्यामें उपयोग ॥ ९८॥

औ संक्षेपशारीरककर्ताने यह कहा है: - क्राम्य औ नित्य सकछ शुभकर्मका विद्यामें उपयोग है. काहेतें? "यज्ञेन विविद्येति" इसरीति कें के-वल्यशाखामें कहाहै, तहां नित्यकाम्यसाधारण यज्ञशब्द है. "धर्मेण पाप-मपनुदित" इत्यादिक वाक्यनतें सकछशुभकर्मक पापकी नाशकता प्रतीत हो- वैहै, यातें ज्ञानके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिद्वारा नित्यकर्मकी नाई काम्य-कर्मका भी विद्यामें उपयोग है यह संक्षेपशारीरककर्ता सर्वज्ञात्ममुनिका मतहै.

## संन्यासकी ज्ञानसाधनताविषे विचार पापनिवृत्तिद्वारा ज्ञानके हेतु होनेतें क्रम कारे कर्म औ संन्यास दोनुंकी कर्तव्यता ॥ ९९ ॥

यातें तीव जिज्ञासापर्यंत सकल शुभकर्म कर्तव्य हैं. रहतर वैराग्यसहित तीव जिज्ञासा हुयां साधनसहित कर्मका त्यागरूप संन्यास कर्तव्य है, जैसें शुभकर्मतें पापकी निवृत्ति होवे, तैसें संन्यासतेंभी ज्ञानके प्रतिबंधक पापकी निवृत्ति होवेहै. ज्ञानके प्रतिबंधक पाप अनेकविध होवें हैं, तिनमें किसी पापकी निवृत्ति कर्मतें औ किसीकी निवृत्ति संन्यासतें होवेहै, याते ज्ञानप्र-तिवंधक पापकी निवृत्तिहारा कर्म औ संन्यास दोनूं ज्ञानके हेतु होनेतें क्रमतें कर्तव्य हैं.

किसी आचार्यके मतमें संन्यासक्तं प्रतिबंधक पापकी निवृत्ति औ पुण्यकी उत्पत्तिद्वारा श्रवणकी साधनता॥ १००॥

औ किसी आचार्यका यह मत है:—केवल पापनिवृत्तिद्वाराही संन्या-संकूं ज्ञानकी साधनता नहीं है, किंतु संन्यासजन्य अपूर्वसहित पुरुषकूं ही अवणादिकनतें ज्ञान होवेहै, यातें अवणका अंग संन्यास होनेतें सर्वथा निष्पापकूंभी संन्यास कर्तव्य है.

### विवरणकारके मतमें संन्यासकं ज्ञानमतिबंधक विक्षेपकी निवृत्तिहृप दृष्टफलकी हेतुता ॥ १०१ ॥

औ विवरणकारका यह मत है:—संन्यासविना विक्षेपका अभाव होवें नहीं यातें ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी निवृत्तिकप दृष्टफळही संन्यासका है. यातें ज्ञानप्रतिबंधक पापकी निवृत्ति वा ज्ञानहेतु धर्मकी उत्पत्तिकप अदृष्ट फळका हेतु संन्यास है, यह कथन अयोग्य है. जहां दृष्टफळ नहीं संमवें तहां अदृष्टफलकी कल्पना होवेहै. औ विक्षेपकी निवृत्तिरूप दृष्टफल संन्यासका संभवे हैं, ताका अदृष्टफल कथन संभवे नहीं. औ किसी प्रधान पुरुषकूं आश्रमांतरमेंभी कामकोधादिरूप विक्षेपका अभाव होवे तो कमेल्डिर-नमें वेदांतका विचार संभवे तो यद्यपि उक्त रीतिसें संन्यास व्यर्थ है तथापि आसुत्रेरामृतेः काल नयेदेदांतचित्रया इस गोडपादीयवचनतें "तिच्चतनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रवोधनम्" इस भगवद्वचनतें, " बससंस्थो अमृतवमित " इस श्रुतिवचनतें, निरंतर कियमाण बसश्रवणादिकनतें ज्ञान होवे है. जिसकी बसविषे संस्था किये अनन्यव्यापारतासें स्थिति होवे सो पुरुष ज्ञानद्वारा अमृतमावकूं पात होवे है, यह श्रुतिका अर्थ है. कमें छिदकालमें कदाचित् कियमाण श्रवणादिकनतें ज्ञान होवे नहीं, औ निरं-तर श्रवणादिकनके अभ्यासका हेतु संन्यास है, यातें अदृष्टविनाही दृष्टफल का हेतु संन्यास है, तौनी व्यर्थ नहीं.

क्षत्रिय औ वैश्यके संन्यास औ श्रवणमें अधिकारका विचार क्षत्रिय औ वैश्यके संन्यास औ श्रवणमें अधिकारके विचारकी प्रतिज्ञा ॥ १०२ ॥

या प्रसंगमें क्षत्रियवैश्यका संन्यासमें औ अवणमें अधिकार है अथवा नहीं, यह विचार मतभेदसें छिसें हैं:-

कोई मंथकारकी रीतिसैं संन्यासमें तथा ब्रह्मश्रवणमें ब्राह्मण काही अधिकार औ क्षत्रिय वैश्यका अनिधकार ॥ १०३॥

कोई यंथकार इसरीतिसें कहें हैं:-संन्यासविधायक बहुवाक्यनमें ब्रास-णपद होनेतें ब्राह्मणमात्रका संन्यासमें अधिकार है औ संन्यासविना गृह-स्थादिकनकूं ब्रह्मविचारका अवकाश नहीं,यातें संन्यासमें तथा ब्रह्मश्रवणमें क्षत्रियवैश्यका अधिकार नहीं.

### जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि०-प्र०८. (४०९)

### अन्यअंथकारकी रीतिसें संन्यासमें केवल ब्राह्मणका अधिकार; क्षत्रिय और वैश्यका संन्यासक्तं छोडिके केवल ब्रह्मश्रवणमें अधिकार ॥ १०४ ॥

अन्य यंथकार इसरीतिसें कहें हैं:—यचिष संन्यासमें केवल ब्राह्मणका अधिकार है, तथापि ब्रह्मश्रवणमें क्षत्रिय वैश्यकामी अधिकार है, परंतु जन्मांतरसंस्कारतें जिस उत्तम पूरुषकूं विषयनमें दीनतादिक दोष नहीं होवे, ऐसे शुद्धभुद्धिवालेंकू संन्यासिवना ज्ञान होवेहै, इसीवास्ते गृहस्थाश्र-ममेंही अनेक राजिप ब्रह्मवित कहेहैं.

तिनसें अन्ययंथकारकी रीतिसें क्षत्रिय वैश्यका ब्रह्मश्रवणाः दिककी नाईं विद्वत्संन्यासमेंभी अधिकार ॥ १०५ ॥

तिनमें अन्यमंथकार इसरीतिसें कहें हैं:-जैसें बस्रश्रवणादिकनमें अत्रिय-वेश्यका अधिकार है, तैसें संन्यासमेंभी अत्रियवेश्यक्ं निषेध नहीं, औ ज्ञानके उदयसें कर्तृत्व भोकृत्व बुद्धिका तथा जातिआश्रमअभिमानका अ-भाव होवे है. कर्तृत्वभोकृत्वबुद्धिवना औ जाति आश्रमके अभिमान विना कर्माधिकारके असंभवतें सर्वकर्मपरित्यागपूर्वक अक्रिय असंग आत्मारूपसें स्थितिरूप विद्वत्सन्यासमें भी क्षत्रियवेश्यका अधिकार है, केवल विविदिषा संन्यासमें तिनका अधिकार नहीं.

### वार्तिककारके मतमें विविदिषासंन्यासमें भी क्षत्रिय वैश्यका अधिकार ॥ १०६ ॥

औ वार्तिककारका यह मत है:—विविदिणासंन्यासमैंभी क्षत्रियवैश्यका अधिकार है, औ बहुत श्रुतिवाक्यनमें ययि बासणकूं संन्यास कहा। है, तथापि संन्यासविधायक जाबाळश्रुतिमें बासणपद नहीं है, केवळ वैराग्य-संपित्तिसें संन्यास कहा। है, यार्ते अनेक श्रुतिवाक्यनमें द्विजका उपलक्षण बासणपद है. औ स्मृतिमें यह कहा। है:—''बासणः क्षत्रियो वापि वैश्यो

वा प्रवजेद् गृहातः ॥ त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः" इसप्रकारके स्मृतिवचनतेंभी क्षत्रियवैश्यका संन्यासमें अधिकार है, यह वार्तिककार सुरेश्वराचार्यका मत है.

ओ कोई यंथकारकी रीतिसें ब्राह्मणके ज्ञानमें सन्यासकी अपेक्षा ओ क्षत्रियवैश्यकूं सन्यासमें अनिधकार ओ विद्याके उपयोगी कर्ममें अरु वेदांतश्रवणमें अधिकार॥ १०७॥

और कोई मंथकार इसरीतिसें कहेंहैं:-संन्यासविधायक श्रुतिवाक्यनमें बाह्मणपद है, तांकू द्विजयात्रका उपलक्षण कहनेमें प्रमाण नहीं. जाबाल-श्रुतिमें यद्यपि बाह्मणपद नहीं है, तथापि बहुतश्रुतिके अनुसारतैं तहांभी बाह्मणकर्ताका अध्याहार है, यातें क्षत्रियवैश्यका संन्यासमें अधिकार नहीं, परंतु अनेक स्थानर्षे ''गृहस्थराजा ज्ञानदान्'' कहेहैं; यातै यह मानना चा-हिये:--ब्राह्मणकूं ब्रह्मविचारका अंग संन्यास है, संन्यास विना गृहस्थादिक आश्रमस्थ बाह्मणका ब्रह्मविचारमैं अधिकार नहींसंन्यासी बाह्मणकाहीबहावि-चारमैंअधिकारहै, औ क्षत्रियवैश्वका संन्यासिवनाही ब्रह्मविचारमैं अधिकार है. काहेतें ? संन्यासविधायक वचनमें ब्राह्मणपद होनेतें क्षत्रियवैश्यकूं सं-न्यासकी विधि नहीं. औ आत्मकामकू आत्मश्रवणका अभाव कहना संभवे नहीं, यातें क्षत्रियदैश्यकूं ज्ञानका उपयोगी अहष्ट केवल कर्मतें ही होदेहैं। संन्यासजन्य अदृष्टकी क्षत्रिय वैश्यके ज्ञानमें अपेक्षा नहीं; इसीवास्ते गीतामें "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इसरीतिसें परमेश्वरनें कह्याहै या वाक्यमें अंतःकंरणकी शुद्धि अथवा ज्ञान्संसिद्धिशब्दका अर्थ हैं; यह भाष्यकारनें छिल्या है, संन्यासरिहत केवल कर्मतें अंतःकरणकी शुचिकूं जनकादिक प्राप्त हुये अथवा संन्यासरहित केवल कर्मतें ज्ञानप्रति-वंधक निवृत्तिद्वारा श्रवणतें ज्ञानकू प्राप्त हुये, यह गीतावाक्यका अर्थ है. दोनूं रीतिसें क्षत्रिय वैश्यकूं संन्यास निरपेक्ष केवल कर्मही ज्ञानप्रतिबंधक पापकी निवृत्तिका हेतु है. औ बाह्मणकुं संन्याससहित कर्मतें ज्ञानप्रतिबंधक

पापकी निवृत्ति होतेहैं, औ अवणका अंग संन्यास है; यापक्षमेंभी ब्राह्मणके अवणका अंग सन्यास है, क्षत्रियवैश्यके अवणका अंग नहीं; किंतु फला-भिलापारहित कोधादि दोपरहित ईश्वरापण बुित्सों स्ववणीअमधर्भके अनुष्ठान सहित कर्मके अवकाशकालमें अवणतेंही क्षत्रियवैश्यक्ं ज्ञान होतेहैं. सर्वथा विद्याके उपयोगी कर्ममें औ अवणों क्षत्रियवैश्यकामी अधिकार है. काहेतें—बाह्मणकी नाई ज्ञानार्थित्व क्षत्रियवैश्यक्ंमी सम है, औ फलार्थीका साधनमें अधिकार होतेहैं, यातें आत्मकाम क्षत्रियवैश्यका वेदांतश्रवणमें अधिकार है.

किसी यंथकारके मतमें शूद्रकूं श्रवणमें अधिकार ॥ १०८ ॥

ययपि मनुष्यमात्रकूं आत्मकामनाका संभव होनेतें शतियवैश्यकी नाई ज्ञानार्थित्वके सद्भावतें श्रद्भकूभी उक्तरीतिसें वेदांतश्रवणका अधिकार हुया चाहिये:—तथापि ''न श्रद्भाय मतिं दयात्'' इत्यादिक वचनतें श्रद्भकूं उपदेशका निषेध है और सर्वथा उपदेशरहित पुरुषकूं विवेकादिकनका असंभव होनेतें ज्ञानार्थित्व संभवे नहीं. तैसें श्रूद्भकुं यज्ञादिकर्मकाभी निषेध होनेतें विद्योपयोगिकर्मके अभावतें ताका ज्ञानहेतु श्रवणमें अधिकार नहीं यह किसी वंथकारका मत है.

अन्ययंथकारनकी रीतिसैं शूद्रकाभी वेदभिन्नपुराणइति-हासादिहरूप अध्यात्मयंथनके श्रवणादिकमें अधिकार ॥ १०९॥

अन्य गंथकारोंका यह मत है:—उपनयनपूर्वक वेदका अध्यन कहा। है औ श्रद्भका उपनयन कहा। नहीं, यातें वेदअवणमें तो श्रद्भका अधिकार नहीं है, तथापि "आवयेखतुरो वर्णान्" इत्यादिक वचनतें इतिहासपुराणा-दिकनके अवणमें श्रद्भकाभी अधिकार है. औ पूर्व उक्त वचनमें श्रद्भक् उपदेशका निषेध कहा। है ताका यह अभिपाय है:—नैदिक मंत्रसहित यज्ञा-दिक कर्मोपदेश श्रद्भक् नहीं करें, तैसें वेदोक प्राणादिक सगुणउपासनाका

शूदकुं उपदेश नहीं करें, उपदेशमात्रका निषेध नहीं. जो उपदेशमात्रका निषेध होवै तौ धर्मशास्त्रमैं शुद्रजातिके धर्मका निरूपण निष्फल होवैगा. औ विद्योपयोगि कर्मके अभावतैं जो विद्यामें अनिधकार कहें हैं. ताका यह समाधान है:-साधारण असाधारण सकल शुभकर्मनका विचामें उपयोग है, औ सत्य, अस्तेय, क्षमा, शौच, दान, विषयतें विमुखता, भगवत्नामोचारण, तीर्थस्नान, पंचाक्षरमंत्रराजादिकनका जप, इत्यादिक सकल वर्णके साधारण धर्मनमें तथा शूद्रकमलाकरोक्त चतुर्वर्णके असा-धारण धर्मनमें शूद्रका अधिकार है, तिनकर्मनके अनुष्ठानतें अन्तःकर-णकी शुद्धिद्वारा विचाकी प्राप्ति संभवे है; यातें इतिहास पुराणादिकनके-श्रवणतैं विवेकादिकनके संभवतैं शुद्रकूंभी ज्ञानार्थित्व होनेतें वेदभिन्न अध्यात्मग्रंथनके श्रवणादिकनमें शूद्रकाभी अधिकार है: औ भाष्यकारनैंभी प्रथमाध्यायके तृतीयपादमैं यह कह्या है:-उपनयनपूर्वक वेदका अध्ययन कह्या है; औ शूद्रकूं उपनयनके अभावतें यद्यपि वेदमैं अधिकार नहीं, है, तथापि पुराणादिक अवणतें शृहकूंभी ज्ञान होय जाने तो ज्ञानसमका-लही शुद्रकाभी प्रतिबंधरहित मोक्ष होनैहै. इसरीतिसें भाष्यकारके वचनतेंभी वेदभिन्न ज्ञानहेतु अध्यात्मग्रंथनके श्रवणमें शृहका अधिकार है.

> मनुष्यमात्रक् भक्ति औ ज्ञानका अधिकार अंत्यजादिमनुष्यनंकू तत्त्वज्ञानका अधिकार ॥ ११० ॥

जन्मांतर संस्कारतें अंत्यजादिकनकूंभी जिज्ञासा होय जावे तो गौरुषे-यवचनतें तिनकोभी ज्ञान होयके कार्यसहित अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवे है, यातें देवअसुरनकी नाई सकल्प्रमनुष्यनकूं तत्त्वज्ञानका अधि-कार है. आत्मस्वरूपके यथार्थ ज्ञानकूं तत्त्वज्ञान कहें हैं. आत्महीन कोई शरीर होवे तो ज्ञानका अनिधकार होवे, यातें आत्मज्ञानकी सामर्थ्य मनुष्यमात्रमें है, परन्तु:— तत्त्वज्ञानमें देवीसंपदाकूं अपेक्षा पूर्वक मनुष्यमात्रकूं भगवद्गक्ति औ तत्त्वज्ञानके अधिकारका निर्द्धार ॥१११॥

जा शरीरमें दैवीसंपदा होवे ताकूं तत्त्वज्ञान होवेहै, आसुरीसंपदामें तत्त्वज्ञान होवे नहीं. औ सर्वभृतनमें दया, क्षमा, सत्य, आर्जव, संवोषादिक देवी संपदाका संभव बाह्मणर्में है, औं क्षत्रियका प्रजापारुनार्थ प्रवृत्ति धर्म होनेतें ब्राह्मणर्से किंचित न्यून दैवीसम्पदा संभवे हैं;धर्मवुद्धिसें प्रजासंरक्षणके अर्थ दुष्टपाणीकी हिंसाभी अहिंसा है, यातें दैवीसंपदाका असंभव नहीं. तथा वैश्यकाभी कृषिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षत्रियसैं अधिक होनेतें, आत्मविचारमें अवकाशका असंभव होनेतें, ताकूं सामर्थ्यका असंभव हे, तथापि कितने भाग्यशाली वैश्यनकूं शारीरव्यापारविनाही सकल व्यव-हारका निर्वाह होवैहै, तिनकूं दैवीसंपदाका लामरूप सामर्थ्य संभवैहै, औ जिन आचार्योंके मतमें क्षत्रियवैश्यकूं संन्यासका अधिकार है, तिनके मतमें तौ अनायासतें ही दैवी संपदा संभवेहैं; औ चतुर्थ वर्णमें तथा अंत्यजादिकनमें यद्यपि देवी संपदा दुर्छम है; तथापि कर्मका फळ अनंत-विध है; किसीकूं जन्मांतरके कर्मतें देवीसंपदाका छाभ होय जावै तौ पुराणादिकनके विचारतें चतुर्थवर्णकूं औ भाषाप्रवंधादिकनके श्रवणतें अंत्यजादिकनकूंभी भगवद्रक्ति औ तत्त्वज्ञानके लाभद्वारा मोक्षका लाभ निर्वित्र होवैहै, इसरीतिसैं भगवद्गिति औ तत्त्वज्ञानका अधिकार सकल मनुष्यकूं है, यह शास्त्रका निर्धार है.

तत्त्वज्ञानतें स्वहेतु अज्ञानकी निवृत्तिविषे शंकासमाधान अज्ञानके कार्य अन्तःकरणकी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञानतें ताके कारण अज्ञानकी निवृत्तिमें शंका ॥ ११२ ॥

तत्त्रज्ञानतें कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, यह अद्वेतग्रन्थन-का सिद्धांत है. औ जीवब्रह्मके अभेदगोचर अन्तःकरणकी वृत्तिकूं तत्त्व- ज्ञान कहें हैं. अंतःकरणकूं अज्ञानकार्यता होनेतें वृत्तिरूपतत्त्वज्ञानभी अज्ञा नका कार्य है; औ कार्यकारणका परस्पर अविरोधही छोकमें प्रसिद्ध है. यातैं तत्त्वज्ञानतें अज्ञानकी निवृत्ति कहना संभवे नहीं.

### बक्त शंकाका समाधान ॥ ११३ ॥

या शंकाका यह समाधान है:-कार्यकारणका परस्पर अविरोध है, यह नियम सामान्य है. औ समानविषयक ज्ञानाज्ञानका परस्पर विरोध है, यह विशेष नियम है. यातें विशेष नियमतें सामान्य नियमका बाध होवे हैं. औ पटअग्निसंयोगतैं पटका नाश होनेहै, तहां संयोगका उपादानका-रण दो होवैंहैं, यातैं पटंभी उपादान कारण है, तथापि अधिसंयोगका औ पटका परस्पर नाश्यनाशकभावरूप विरोध है, अविरोध नहीं; यातैं कार्य-कारणका परस्पर अविरोध है, यह नियम संभवे नहीं. यचिप वैशेषिक शा-स्नकी रीतिसैं अभिसंयोगतें पटका नाश होवे नहीं. काहेतें ? अभिसंयोगतें पटारंभकतंतुर्वेभिं किया होवैहैं, क्रियातैं तंतुविभागतैं पटके असमवायि-कारण तंतुसंयोगका नाश होवे है, तंतुसंयोगके नाशतें पटका नाश होवेहै. इसरीतिसें वैशेषिकमतमें असमवायिकारणके नाशतें द्रव्यका नाश होवैहै. यातै पटके नाशमें तंतुसंयोगके नाशकूं हेतुता है. पटअमिके संयोगकूं पट नाशमें हेतुवा नहीं; तथापि पूर्वोक्त ऋगतें पटका नाश होवे तौ अग्निसंयो-गतें पंचमक्षणमें पटका नाश संमये है; औ अभिसंयोगतें अन्यवहित उत्तर काछमें पटका नाश प्रतीत होवेहै, यातें वेशेषिकमत असंगतहै. औ अ-भिसंयोगतें भरमीमृतपटके अवयव संश्ठिष्टही प्रतीत होवे है, तैसें मुद्गरसें णाभूत घटका कपाळविभागजन्य संयोगनाशविनाही नाश होवैहै, यातैं अवयव संयोगके नाशकूं अवयवीके नाशमें कारणताका असंभव होनेतें तंतु-संयोगके नाशकं पटनाशमें कारणता नहीं; किंतु पटअश्विका संयोगही पट-के नाशमें कारण है. औ पटअभिके संयोगका अभिसहित पट उपादान कारण है, यातें कार्यकारणकाभी नाश्यनाशकभावविरोध प्रसिद्ध होनेतें

### जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८. ( ४१५)

तिनका परस्पर अविरोध है, यह नियम संभवे नहीं. इसरीतिसे अविद्यालन्य वृत्तिज्ञानतें कार्यसहित अविद्याका नाश होवे हैं, परंतु:—

अविद्यालेशसंबन्धी विचार। तत्त्वज्ञानसे अविद्यारूप उपादानके नाश हुये जीवन्मुक्ति विद्वानके देहके स्थितकी शंका ॥ ११४॥

सकल अविद्याका तत्त्वज्ञानसें नाश होवे तो जीवन्मुक विद्वानुके देह-का तत्त्वज्ञानकालमें अभाव हुया चाहिये. काहेतें? उपादान कारण अवि-याका नाश हुये कार्यकी स्थिति संभवे नहीं.

उक्त शंकाका कोईक आचार्यकी रीतिसें समाधान ॥ ११५॥ और कोई यह समाधान कहेंहैं:-जैसें धनुषका नाश हुयेभी प्रक्षिम बाणके वेगकी स्थित रहेहै, तैसें विद्वान् शरीरकी स्थित कारणका नाश हुयेभी संभवें है.

### उक्त समाधानका असंभव ॥ ११६॥

यह समाधानभी संभवे नहीं. काहेतें? निमित्तकारणका नाश हुये कार्य-की हिथति रहेहै. उपादानका नाश हुये कार्यकी स्थित संभवे नहीं. बाणके वेगका उपादानकारण बाण है औ ताका निमित्तकारण धनुष हैं, ताके नाशतें बाणके वेगकी स्थिति संभवे हैं, यातें अविवाह्तप उपादानके नाश हुयेभी विद्वानके शरीरकी स्थितिका असंभव होनेतें, तत्त्वज्ञान हुयेभी अवि-याका छेश रहेहैं; यह यंथकारोंनें छिल्या है.

### अविद्यालेशके तीन प्रकार ॥ ११७ ॥

तहां मतभेदसें अविद्यालेशका स्वरूप तीनिप्रकारका है. जैसे प्रश्नालित लशुनमांडमें गंध रहेहैं, तैसें अविद्याके संस्कारकूं अविद्यालेश कहें हैं, अथवा अग्निद्य पटकी नाई स्वकार्यमें असमर्थज्ञान वाधित अविद्याकूं अविद्यालेश कहें हैं, यदा आवरणशक्तिविक्षेपशक्तिक अंशदयवती अविद्या है. तत्त्वज्ञानसें आवरणशक्तिविक्षेपशक्तिक नाश होवे

है, औ पारब्धकर्मक्षप प्रतिबंध होनेतें विक्षेपशक्तिविशिष्ट अविद्याअंशका नाश होवे नहीं. तत्त्वज्ञानतें उत्तरकालभी देहादिक विक्षेपका उपादान अविद्याअंशका शेष रहैहैं। तासैं स्वक्षपका आवरण होवे नहीं, ताहीकूं अविद्यालेश कहेंहैं.

प्रकृत अर्थमें सर्वज्ञात्ममुनिका मत ॥ ११८॥

सर्वेद्यात्ममुनिका तौ यह मत है:—तत्त्वद्यानसें उत्तरकालमें शरीरादि-प्रतिभास होवे नहीं. जीवनमुक्तिप्रतिपादक श्रुतिवचनका स्वार्थमें तात्पर्य नहीं. काहेतें ? श्रवणविधिका अर्थवादक्षप जीवनमुक्तिप्रतिपादक वचन हैं; जिस श्रवणके प्रतापतें जीवते पुरुषकी मुक्ति होवेहें. ऐसा उत्तम आत्म-श्रवण है. इसरीतिसें आत्मश्रवणकी स्तुतिमें तात्पर्य होनेतें जीवनमुक्ति-प्रतिपादक वचनोंमें ज्ञानीकूं देहादिकनका प्रतिभास कहना संभवे नहीं. इसरीतिसें तत्त्वज्ञानसें अव्यवहित उत्तर काल्प्रमेंही विदेहमोक्ष होवेहे, या मतमें ज्ञानसें उत्तर अविद्याका लेश रहे नहीं. परंतु:—

# उक्त मतकाज्ञानीके अनुभवमें विरोध ॥ ११९॥

यह मत ज्ञानीके अनुभवसें विरुद्ध है. जिस तत्त्वज्ञानसें कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति होवेहैं, तिस तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिका प्रकार कहें हैं:— तत्त्वज्ञानसें अविद्याकी निवृत्ति हुयां तत्त्वज्ञानकी निवृत्ति उत्तरकालमें होवे हैं; याक्रमतें तत्त्वज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं. काहेतें ? तत्त्वज्ञानसें इतर अनात्मवस्तुका तो शेष रहै नहीं. केवल चेतनकं असंगता होनेतें नाश-कता संभवे नहीं, तत्त्वज्ञानकं स्वनाशकताभी संभवे नहीं, यातें तत्त्वज्ञानकं नका नाश नहीं होवेगा.

अविद्याकी निवृत्तिकालमें तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिकी रीति॥१२०॥ इसरीतिमैं अविद्यानिवृत्तिमैं उत्तरकालमें तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिके असं-भवतें अविद्याकी निवृत्तिकालमैं ही तत्त्वज्ञानकी निवृत्ति या रीतिमैं होवेहैं:—जैसैं जलमैं प्रक्षिप्त कतकरजतें जलगत पंकका विश्लेष होवे,

# जीवेश्वरवृत्तित्रयोजननिवृत्ति नि ० - ४० ८. (४१७)

ताके साथिही कतकरजकाभी विश्लेष होवैहै. कतकरजके विश्लेषमें साध-नांतरकी अपेक्षा नहीं, औ तृणकृटमें अंगारके प्रक्षेपतें तृणकृटका भस्म होवैं, ताके साथिही अंगारकाभी भस्म होवैहैं, तैसें कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति होवें, ताके साथिही तत्त्वज्ञानकीभी निवृत्ति होवेहै, यातें तत्त्व-ज्ञानकी निवृत्तिमें साथनांतरकी अपेक्षा नहीं है.

#### प्रकृतअर्थमें पंचपादिकाकारका मत ॥ १२१ ॥

पंचपादिकाकार पद्मपादाचार्यका यह मत है:—ज्ञानका अज्ञानमात्रहें विरोध है, अज्ञानके कार्यसें ज्ञानका विरोध नहीं होनेतें तत्त्वज्ञानसें केवळ अज्ञानकी निवृत्ति होनेहैं, अज्ञानकी निवृत्ति होनेहैं, अज्ञानकी निवृत्ति होनेहैं, परंतु देहादिक कार्यकी निवृत्तिमें प्रारब्ध कमें प्रतिवंधक है, यातें उक्तरीति अविद्यालेश रहे जितने जीवन्मुक्तकूं देहादिकनकी प्रतीतिभी संभवे है तितनेकूं प्रारब्धकप प्रतिवंधका अभाव हुयां देहादिक औ तत्त्वज्ञानकी निवृत्ति होनेहैं, या मतमें प्रारब्धके अभाव वसहित अविद्याकी निवृत्तिही तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिका हेतु है.

#### तत्त्वज्ञानके करण औ सहकारी साधनविषे विचार उत्तम औ मध्यम अधिकारीके भेदतें तत्त्वज्ञानके दो साधनोंका कथन ॥ १२२ ॥

जा तत्त्वज्ञानमें अविधाकी निवृत्ति होवेहै, सो तत्त्वज्ञानके दो साधनः हैं. उत्तम अधिकारीकूं तो अवणादिक साधन हैं औ मध्यम अधिकारीकूं निर्मुण ब्रह्मका अहंग्रह उपासनही तत्त्वज्ञानका साधन है. यह सकल अद्देत-शासका सिद्धांत है. परंतु:—

डक्त दोन्नं पक्षमें प्रसंख्यानकं तत्त्वज्ञानकी करणतारूप प्रमाणता ॥ १२३ ॥

दोनूं पश्चमें तत्त्वज्ञानका करणहर प्रमाण प्रसंख्यान है; यह कितने

यन्थकारोंका मत है. वृत्तिके प्रवाहकं प्रसंख्यान कहें हैं. जैसे मध्यम अधिकारीकं निर्गुणब्रह्माकार निरंतर वृत्तिकप उपासना कर्तव्य है, सोई प्रसंख्यान है, तैसें उत्तम अधिकारीकंभी मननसें उत्तर निदिध्यासनक्ष्य प्रसंख्यानही ब्रह्मसाक्षात्कारका करण है. यथि पड्विधप्रमाणमें प्रसंख्यानके अभावतें ताकं प्रमाकी करणता संभव नहीं, तथापि सगुणब्रह्मके ध्यानकं मगुण ब्रह्मके साक्षात्कारकी करणता औ निर्गुण ब्रह्मके ध्यानकं निर्गुण ब्रह्मके साक्षात्कारकी करणता औ निर्गुण ब्रह्मके ध्यानकं निर्गुण ब्रह्मके साक्षात्कारकी करणता सकल श्रुतिस्पृतिमें प्रसिद्ध है. तैसें व्यवहितकामिनीके प्रसंख्यानकं कामिनीके साक्षात्कारकी करणता लोकमें प्रसिद्ध है, यातें निदिध्यासनक्ष्य प्रसंख्यानभी ब्रह्मसाक्षात्कारका करण संभव है, यथि प्रसंख्यानजन्य ब्रह्मज्ञानकं प्रमाणजन्यताके अभावतें प्रमात्वका संभव है, तथापि संवादिक्षमकी नाई विषयके अवाधतें प्रमात्व संभवे है. औ निदिध्यासनक्ष्य प्रसंख्यानका मूल शब्दप्रमाण है; यातें भी ब्रह्मज्ञानकं प्रमात्व संभवे है.

भामतीकार वाचरपतिके मतमें प्रसंख्यानकूं मनकी सहकारिता औ मनकूं ब्रह्मज्ञानकी कारणता ॥ १२४॥

भामतीकार वाचस्पतिका यह मत है:—मनका सहकारी प्रसंख्यान है, जसज्ञानका करण मन है, प्रसंख्यानकूं ज्ञानकी करणता अप्रसिद्ध है, सगुण निर्गुण जसका ध्यानभी मनका सहकारी है, तिनके साक्षात्कारका करण ध्यान नहीं; किंतु मनही करण है, तैसें व्यवहित कामिनीका ध्यानभी कामिनी साक्षात्कारका करण नहीं; किंतु कामिनीचितनसहित मनही ताके साक्षात्कारका करण है, यापकारतें मनही जसज्ञानका करण है.

अद्वेतमंथका मुख्यमत ( एकामतासहित मनकूं सहकारिता और वेदांतवाक्यरूप शब्दकूं बसज्ञानकी करणता) ॥ १२५ ॥ औ अद्वेतमंथनका मुख्य मत यह है: वाक्यजन्य ज्ञानतें अनंतर प्रसंख्यानकी अपेक्षा नहीं, किंतु महावाक्यतें ही अद्वेत बसका साक्षा-

त्कार होवेहै. औ सकल ज्ञानमें सहकारी मन है, यातें निदिध्यासन जन्य एकायतासहित मन सहकारी है. औ वेदांतवाक्यक्षप शब्दही ब्रह्मज्ञानका करण है, मन नहीं. काहेतेंं? वृत्तिखप ज्ञानका उपादान होनेतें आश्रय अंत:करण है, यातें ज्ञानका कर्ता मन है. ताकूं ज्ञानकी करणता संभवे नहीं. औ ज्ञानांतरमें मनकूं करणता माने भी बसज्ञानकी करणता सर्वथा विरुद्ध है. काहेतेंं? ''यन्मनसा न मनुतें'' इत्यादिक श्रुतिमें त्रह्मकूं मानस ज्ञानकी विषयताका निषेध क-या है, औ ब्रह्मकूं औपनिषदत्व कह्या है, यातें उपनिपर्रूप शब्दही ब्रह्मज्ञानका करण है, यत कहिये जिस बसकूं मन कारेंकै छोक नहीं जानें हैं, यह श्रुतिका अर्थ है. यद्यपि कैंबल्यशासामें जहां मनकूं बहाज्ञानकी करणताका निषेष करचा है, तिसी स्थानमें वाकुकूं बसज्ञानकी करणताका करचा है, याते शब्दकूंभी बसझानकी करणता श्रुतिविरुद्ध है, तथापि शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणता नहीं, इस अर्थमें श्रुतिका तात्पर्य होने ती ब्रह्मकं उपनिषद्वेयत्यरूप औपनिषदत्वकथन असंग होवैगा. यातैं शब्द-की लक्षणावृत्तिसें ब्रह्मगोचर ज्ञान होवेहै शक्तिवृत्तिसें ज्ञान ब्रह्मका शब्दसें - होनै नहीं; इसरीतिसें श्रुतिका तात्पर्य है; यातें शक्तिवृत्तिसें शब्दकूं ्ञहाज्ञानकी करणताका निषेध है, औ छक्षणावृत्तिसे शब्दकूं बहाजानकी करणता होनेतें त्रसकूं औपनिषदत्व संभवे है. बससाक्षात्कारकूं मानस मार्ने हैं, विनके मतमेंभी बसका परोक्षज्ञान शब्दसैंही मान्या है यातें बसज्ञानमें शब्दकूं करणता दोनूं मतमें आवश्यक होनेतें बह्नसाक्षात्कारका करण शब्द है, मन नहीं, इसरीतिसें बह्मसाक्षात्कारका करण शब्द है.

शब्दसें अपरोक्ष ज्ञानका उत्पत्तिमें शंकासमाधान ॥ १२६ ॥ ययि शब्दमें परोक्षज्ञानकी उत्पादनका सामर्थ्य है, शब्दसें अपरोक्ष-ज्ञानकी उत्पत्ति संमवे नहीं, तथापि शास्त्रोक्त अवणमननपूर्वक सो बसगोचर परोक्षज्ञानके संस्कारविशिष्ट एकामचित्तसहित शब्दसें अपरोक्षज्ञान होवेहै

जैंसैं प्रतिविंव औ विंबके अभेदवादमें जलपात्र औ दर्पणादिक सहस्त नेत्रसैं सूर्यादिकनका साक्षातंकार होवैहै, तहां केवळ नेत्रका सूर्यादिकनके साक्षात्कारमें सामर्थ्य नहीं है. चंचल वा मलिन उपाधिके सन्निधानसैं भी सामर्थ्य नहीं हैं; औ निश्वल निर्मल उपाधिसहरूत नेत्रमें सूर्या-दिकनके साक्षात्कारका सामर्थ्य है, तैंसें संस्कारविशिष्ट निर्मेख निश्वछ चित्तरूपी दर्पणके सहकारतें शब्दसैंभी ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान संभवे है. अन्य दृष्टांत:-जैमें लौकिक अभिमें होमतें स्वर्गहेतु अपूर्वकी उत्पत्ति नहीं होवेहे औ वैदिक संस्कारसहित अग्निमें होमतें स्वर्गजनक अपूर्वकी उत्पत्ति होवेहै. होपकूं स्वर्गसाधनता श्रुतिमें कही है, द्वितीय क्षणमें विनाशी होमकूं काळांतरमावि स्वर्गकी साधनता संभवे नहीं; यातैं स्वर्गसाधनताकी अनुपपत्तिरूप अर्था-पत्तिप्रमाणतें जैसें अपूर्वकी सिद्धि होवेहै; तैसें बसज्ञानतें अध्यासहप सकल दुःसकी निवृत्ति श्रुतिमैं कही है; औ कर्तृत्वादिक अध्यास अपरोक्ष हैं; तिस अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति परोक्षज्ञानतें संभवे नहीं. अपरोक्ष ज्ञानतें ही अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति होवैहै; यातैं ब्रह्मज्ञानकुं अपरोक्षअध्यासकी निवृत्तिकी अनुपपत्तिसें प्रमाणांतरके अगोचर बहाका शब्दसें अपरोक्ष ज्ञान सिख होवेहै. जैसे श्रुतार्थापत्तिसे अपूर्वकी सिद्धि होवे है, तैसे शब्दजन्य बसके अपरोक्षज्ञानकी सिद्धि भी श्रुतार्थापत्तिसें होवैहै.

अन्यश्रंथकी रीतिसें शब्दकूं अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता ॥१२७॥
अन्यश्रंथमें शब्दकूं अपरोक्षज्ञानकी जनकता या दृशंतसें कहीहै: जैसें
बाह्यपदार्थके साक्षात्कारमें असमर्थ मन है तथापि भावनासहित मनसें
नष्टविनताका साक्षात्कार होवैहै, तैसें केवल शब्द तौ अपरोक्ष ज्ञानमें असमर्थ है, परंतु पूर्व उक्त मनसहित शब्दसें ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होवैहै.

विषय औ ज्ञानकी अपरोक्षताविषे विचार. अन्यश्रंथकारकी रीतिसें ज्ञान औ विषय दोनूंमें अपरोक्षत्वव्यवद्दारका कथन ॥ १२८ ॥ अन्ययंथकार इसरीतिसें कहें हैं-ज्ञान औ विषय दोनेंमें अपरोक्षत्व ज्यवहार होवेहै. काहेतेंं? नेत्रादिक इंदियतें ज्ञात घट होवे, तहां घटका प्रत्यक्ष ज्ञान है औ घट प्रत्यक्ष है. इसरीतिसें उभयविष ज्यवहार अनुभवसिख है, तहां ज्ञानमें अपरोक्षता करणके अधीन नहीं है. काहेतेंं? इंदियजन्य ज्ञान अपरोक्ष होवे औ अनुमानादिजन्य ज्ञान परोक्ष होवे, तो ज्ञानमें परोक्षता औ अपरोक्षता करणके अधीन होवे, सो इंदियजन्यज्ञानकूं अपरोक्षता वंथकारोंनें खंडन करीहे, यातें अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान अपरोक्ष कहियेहे. इसरीतिसें ज्ञानमें अपरोक्षता विषयके अधीन है, यातें अपरोक्ष विषयका ज्ञान अपरोक्षही होवेहे. इंदियजन्य होवे अथवा प्रमाणांतरजन्य होवे, यामें अभिनिवेश नहीं. इसीवास्ते सुखादिज्ञान, ईश्वरज्ञान, स्वप्नका ज्ञान इंदियजन्य नहीं है, तथापि प्रत्यक्ष है, यातें ज्ञानमें इंदियजन्य-त्वरूप अपरोक्षज्ञानही है, किंतु अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान होवे सो अपरोक्ष ज्ञान कहियेहे.

#### उक्त अर्थमें शंका समाधान ॥ १२९ ॥

ययि अपरोक्ष ज्ञानके विषयकूं अपरोक्ष कहें हैं, यातें अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षता कहनेमें अन्योन्याश्रय दोष होवेहै. काहेतें! ज्ञानगत अपरोक्षत्विनरूपणमें विषयगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु है. औ विषयगत अपरोक्षत्विनरूपणमें ज्ञानगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु है, तथापि विषयमें
अपरोक्षता अपरोक्षज्ञानकी विषयतारूप मानें तो अन्योन्याश्रय दोष होवें
यातें विषयकी अपरोक्षता उक्तस्वरूप नहीं; किंतु प्रमातृचेतनमें अभेदही
विषयकी अपरोक्षता है, यातें ज्ञानके अपरोक्षत्विनरूपणमें विषयके अपरोक्षत्वज्ञानकी अपेक्षा हुयांभी विषयके अपरोक्षत्व निरूपणमें ज्ञानगत
अपरोक्षत्वक्ष ज्ञानका अनुपयोग होनेतें अन्योन्याश्रय दोष नहीं.

विषयमें परोक्षत्व अपरोक्षत्वके संपादक प्रमातृचेतनके भेद

# औ अभेदसहितविषयगतपरोक्षत्व अपरोक्षत्वके अधीनहीं ज्ञानके परोक्षत्व अपरोक्षत्वका निरूपण ॥ १३०॥

सुरवादिक अंतःकरणके धर्म साक्षिचेतनमें अध्यस्त हैं; औ अधिष्ठानसें पृथक् सत्ता अध्यस्तिकी होनै नहीं, यातैं सुखादिकनका प्रमातृचेतनसें सदा अभेद होनेतें तिनमें सदा अपरोक्षत्व है. औ अपरोक्ष सुस्नादिगोचर ज्ञानभी अपरोक्षही होने है, बाह्य घटादिक यचिप बाह्यचेतनमें अध्यस्त होनेतें प्रमातृचेतन्सें तिनका सर्वदा अभेद नहीं है; तथापि वृत्तिद्वारा बाह्यचेतनका प्रमातृचेतनसें अभेद होते, तिसका्छमें प्रमातृचेतनही घटादिकनका अधिष्ठान होवे है, यातें इंद्रियजन्य घटादिगोचर वृत्ति होवे, तिसकालमैंही घटादिकनमैं अपरोक्षत्व धर्म होवे है. अपरोक्षत्विविशिष्ट घटादिकनका ज्ञानभी अपरोक्ष कहिये है. औ घटादिगोचर अनुमित्यादिक वृत्ति होवै तिसर्कालमें प्रमातु-चेतनसें घटादिकनका अभेद नहीं होनेतें तिनमें अपरोक्षत्व धर्म होवे नहीं यातैं घटादिकनके अनुमित्यादि ज्ञानकं अपरोक्ष नहीं कहें हैं, किंतु परोक्ष कहैं हैं. औ ब्रह्मचेतनका पंमातृचेतनसें सदा अभेद होनेतें ब्रह्मचेतन सदा अपरोक्ष है, यातें महावाक्यकृष शब्दप्रमाणजन्य ब्रह्मका ज्ञानभी अप-रोक्षही कहिये है. इस प्रकारसें ज्ञानके परोक्षत्व औ अपरोक्षत्व प्रमाणाधीन नहीं, किंतु विषयगत परोक्षत्व अपरोक्षत्के अधीनही ज्ञानके परोक्षत्व अपरोक्षत्व हैं. औ विषयमैं परोक्षत्व अपरोक्षत्वका संपादक प्रमातृचेतनका भेद औ अभेद है; यातें शब्दजन्यब्रह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष है, यह कथन संभवे है.

#### डक्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानके अपरोक्ष-ताकी प्राप्तिरूप दोष ॥ १३१ ॥

4

परंतु या मतर्मे अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये. काहेतें ? उक्तरीतिसें प्रमातृचेतनस्वरूप होनेतें ब्रह्म सदा अपरोक्ष है, औ अप- रोभवस्तुगोचर ज्ञान अवरोक्षही होवैहै, यातें नित्य अवरोक्षस्वभाव ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान संभवे नहीं औ अवांतरवाक्यमें सकल अंथकारोंने ब्रह्मका परो-अज्ञान मान्या है. तैसें ''दशमोऽस्ति'' या वाक्यतें दशमका परोक्ष ज्ञानही होवैंहै औ पंचदशी आदिक यथनमेंभी उक्त वाक्यसैं दशमका परोक्ष ज्ञानही कह्या है. औ प्रमातृचेतनसें अभिन्न दशम है, यातें दशम विषयकूं अपरो-क्षता होनेतें ताका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये.

### उक्त दोष्सें अपरोक्षताका अन्य लक्षण ॥ १३२ ॥

यातें इसरीतिसें मानना चाहियेः-जैसें सुखादिक प्रमातृचेतनमें अध्यस्त हैं; तैसें धर्म अधर्मभी प्रमातृचेतनमें अध्यस्त हैं यातें सुखादिकनकी नाई धर्मादिकभी प्रमातृचेतनसें अभिन्न होनेतें अपरोक्ष हुये चाहियें, तथापि योग्यविषयका प्रमातृचेतनसें अभेदही विषयगत अपरोक्षताका संपादक हैं: धर्मादिक योग्य नहीं. यातें तिनका प्रमातृचेतनसें अभेद होनेतेंभी तिनमें अपरोक्षता नहीं. जैसे विषयगत योग्यता विषयगत अपरोक्षतामें अपेक्षित है तेंसें प्रमाणगत योग्यताज्ञानकी अपरोक्षतामें अपेक्षित है. अवांतर वाक्यमें औं ''दशमोस्ति" या वाक्यमें अपरोक्षज्ञानजननकी योग्यता नहीं; किंतु महावाक्यमैं औं 'दं दशमः" या वाक्यमैं अपरोक्ष ज्ञानके योग्यता है. जैसे विषयकी योग्यतादिक प्रत्यक्षादिव्यवहारसें जानिये हैं जिप्त विषयका प्रमातासँ अभेद होतें प्रत्यक्षव्यवहार होवै, सो विषय योग्य कहियेहै. औ जिस विषयका प्रमातासैं अभेद होतें भी प्रत्यक्ष व्यवहार होते नहीं, सो विषय अयोग्य किहये है. जैसे धर्म अधर्म संस्कार अयोग्य हैं, विषयकी नाई प्रमाणमैं भी योग्यतादिक अनुभवके अनुसार जाननी. नाह्य इंद्रियनमें प्रत्यक्ष ज्ञानजननकी योग्यता है, औ अनुमानादिकनमें परो-क्षज्ञान जननकी योग्यता है, अनुपलब्धिमें औ शब्दमें उभयविध ज्ञान-जननकी योग्यता है; परंतु-

अपरोक्ष ज्ञानमें सर्वज्ञात्मग्रुनिक मतका अनुवाद ॥ ३३३॥ इतना विशेष हैं:—प्रमातासें असंबंधी पदार्थर । शब्दसें केवल परोक्ष ज्ञान होवेहै, औ जिस पदार्थका प्रमातासें तादात्म्य संबंध होवे तिसमें योग्यता हुगांभी प्रमातासें अभेदबोधक शब्द नहीं होवे, तो शब्दसें परोक्ष-ज्ञानहीं होवेहै, अपरोक्षज्ञान होवे नहीं. जैसे "दशमोऽस्ति" इत्यादिक वाक्यनमें प्रमातासें अभेदबोधक शब्दके अभावतें उक्त वाक्यनके ओताकं स्वाभिन्न दशम बहाका भी परोक्ष ज्ञानही होवेहै, अपरोक्ष ज्ञान होवे नहीं. औ जिस वाक्यमें प्रमातासें अभेदबोधक शब्दके अभावतें उक्त वाक्यनके ओताकं स्वाभिन्न दशम बहाका भी परोक्ष ज्ञानही होवेहैं, अपरोक्ष ज्ञानही होवेहैं। यह मत सर्वज्ञात्मगुनिका है, या मतमें केवल शब्दही अपरोक्षज्ञानका हेतु है, औ परोक्षज्ञानके संस्कारिपिशिष्ट एकायचित्तसहित शब्दरें अपरोक्ष ज्ञान होवेहैं, यह मत प्रथम कह्याहै.

# नेडेहीं दूषित विषयगत अपरोक्षताके अधीन ज्ञानगत अपरोक्षता है या मतका अनुवाद ॥ १३४ ॥

अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षत्व मानिकै बसज्ञानकूं अपरोक्षता समवै है, यह मध्यमैं तृतीय मत कह्या . थामतमैं नित्याअरोक्ष बसगोचर अवांतर वाक्यजन्य बसज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये, यह दूषण कह्या.

#### अद्वेत विद्याचार्यकी रीतिसें विषयगत औ ज्ञानगत अप रोक्षत्वका प्रकारांतरसें कथन औ दूषित उक्तमतमें दूषणांतरका कथन ॥ १३५॥

अद्वेत विद्याचार्यने अर्थगत अपरोक्षत्व औ ज्ञानगत अपरोक्षत्व प्रका-रांतरसें कहाहै. औ दूषित उक्त मतसें दूषणांतर कहाहै. तथाहिः-प्रमा-तासें अभिन्न अर्थकूं अपरोक्षस्वरूप मानिके अपरोक्षअर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षत्व कहें तो स्वपकाश आत्मसुस्रहप ज्ञानमें अपरोक्ष ज्ञानके छक्षन णकी अन्याप्ति होवेगी. काहेतें ? अपरोक्ष अथ है गोचर कहिये विषय जिसका तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तौ ज्ञानका औ विषयका परस्पर भेदसापेक्ष विषयविषयिभाव संबंध है, तिसी स्थानमें ज्ञानगत अपरोक्षछक्षण होवेगा. औ स्वप्रकाश सुसका ज्ञानसें अभेद होनेतें विषयविषयिभावके असंभवतें तामें उक्त छक्षण संभवे नहीं. यचि प्रभाकरमतमें ज्ञानकूं स्वप्रकाश कहें हैं, औं अपने स्वह्मकूं तथा ज्ञाताकूं तैसें ज्ञेय घटादिकनकूं ज्ञान विषय करे है, यातें सकछ ज्ञान त्रिपृटीगोचर होवे हैं, यह प्रभाकरका मत है. ताके मतमें अभेद हुपांभी विषयविषयिभावका अंगीकार है, यातें स्वप्रकाश ज्ञानहरूप सुसमें विषयविषयिभाव असंगत नहीं, स्वक्रहिये अपना स्वह्म है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका सो स्वप्रकाश कहिये हैं, इसरीतिसें स्वप्रकाशपदके अर्थसेंभी अभेदमें विषयविषयिभाव संभवे हैं, तथापि प्रकाश्यप्रकाशका भेदानुभव सिद्ध होनेतें भेदिवना प्रभाकरका विषयविषयिभाव कथन असंगत है, यातें स्वप्रकाशपदका उक्त अर्थ नहीं, किंतु स्वकहिये अपनी सत्तासें प्रकाश कहिये संशयादिराहि-त्यही स्वप्रकाश पदका अर्थ अहैतग्रन्थनमें कहा। है.

अपरोक्षके उक्तलक्षणके असंभवका अनुवाद ॥ १३६ ॥

इसरीतिसें स्वप्रकाशज्ञानतें अभिन्नस्वरूप सुखमें विषयविषयिभावके असंभवतें अपरोक्षका उक्त लक्षण तामें संभवे नहीं.

# उक्तदोषर्से रहित अपरोक्षका लक्षण ॥ १३७ ॥

अपरोक्षका यह लक्षण है:—स्वव्यवहारके अनुकूल चैतन्यसें अभेद अपरोक्षविषयका लक्षण है. अन्तःकरण औ सुखादिक साक्षिचेतनमें अध्यस्य होनेतें धर्मसहित अन्तःकरणका साक्षिचेतनसें अभेद है. औ साक्षिचेतनसें तिनका प्रकाश होनेतें तिनके व्यवहारके अनुकूल साक्षिचे-तन है; यातें स्वकहिये अन्तःकरण औ सुखादिकनके व्यवहारके अनुकूल जो

साक्षिचेतन तासैं अमेदरूप अपरोक्षका छक्षण सुखादिसाहत अन्तः करणमें संभव है. औ धर्मादिकनका साक्षिचेतनसं अभेद तौ है, परन्तु तिनमें योग्यताके अभावतें तिनके व्यवहारके अनुकूछ साक्षिचेतन नहीं; यात स्वव्यवहारानुकूळ चैतन्यसै धर्मादिकनका :अभेद नहीं होनेतैं तिनमें अपरो-क्षत्व नहीं, तैसै घटादिगोचर वृत्तिकालभैं घटादिकनके अधिष्ठान चेतनका वृत्त्युपहित चेतनसैं अभेद होवेहैं; यातें घटादिगोचरवृत्तिकाछमें घटादिचेतन चटादि व्यवहारके अनुकूछ हैं; तासें अभिन्न चटादिक अपरोक्ष कहियेंहैं. घटादिगोचर वृत्तिके अभावकालमें भी अपनें अधिष्ठान चेतनसें घटादिक अभिन्न है, परंतु तिसकालमें तिनके व्यवहारके अनुकूल अधिष्ठानचेतन नहीं. काहेतें १ वृत्त्युपहितसें अभिन्न होयके व्यवहारके अनुकूछ होनेहैं; यातेँ घटादिगोचर वृत्तिके अभावकालमें घटादिक अपरोक्ष नहीं. तैसें बसगोचर वृत्त्युपहित साक्षिचेतनही बसके व्यवहारके अनुकूछ है, तासैं अभिज्ञ बहाकूं अपरोक्षता संभवे हैं. जैसे व्यवहारानुकूळ चैतन्यसे विषयका अभेद विषयगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है, तैसे पटादिक विषयते घटादिक व्यवहारानुकूळ चैतन्यका अभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है.

# वृत्तिरूपप्रत्यक्षज्ञानमें उक्त अपरोक्षके लक्षणकी अन्याप्ति १३८॥

ययिष चेतनमें घटादिक अध्यस्त हैं, औ विषयाकार वृत्तिकालमें वृत्ति चेतनमें विषयचेतनकी एकता होनेतें स्वाधिष्ठान विषयचेतनमें अभिन्न घटा-दिकनका वृत्तिचेतनमें अभेद हुयेभी वृत्तिमें घटादिकनका अभेद संभवें नहीं जैसें रज्जुमें किल्पत सर्प दंडमालाका रज्जुमें अभेद हुयेंभी सर्पदंडमालाका परस्पर भेदही होते है अभेद होते नहीं. औ बहामें किल्पत सकल दैतका बहामें अभेद हुयेंभी परस्पर अभेद होते नहीं. तैसें वृत्तिचेतनमें तो वृत्तिका औ घटादिकनका अभेद संभवे है, वृत्तिका औ घटादिक विषयका पर-स्पर अभेद संभवे नहीं; यातें वृत्तिकप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्त लक्षणकी अन्याप्ति है. उक्त अव्याप्तिका अद्वैतिविद्याचार्यकी रीतिसें उद्धार ॥ १३९ ॥ वथापि अद्वैतिविद्याचार्यकी रीतिसें अपरोक्षत्वधर्म चेतनका है वृत्तिका नहीं. जैसें अनुमितित्व इच्छात्व आदिक अंतःकरण वृत्तिके धर्म हें तैसें अपरोक्षत्व धर्म वृत्तिमें नहीं है, किंतु विषयाकार वृत्त्युपहितचेतनका अपरोक्षत्व धर्म होनेतें चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधिवृत्ति है, यातें वृत्तिमें अपरोक्षत्वका आरोप करिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है, यह व्यवहार करे है. इसरीतिसें वृत्तिज्ञान छक्ष्य नहीं. यातें अव्याप्ति नहीं जो वृत्तिज्ञानमें अपरोक्षत्व धर्म इष्ट होवे औ अपरोक्षका छक्षण नहीं जावे तो अव्याप्ति होवें; वृत्तिज्ञान छक्ष्य नहीं, किंतु वृत्त्युपहित चेतनही छक्ष्य है; यातें अध्याप्तिशंका नहीं. चेतनका धर्म अपरोक्षत्व माननेतें ही सुखादिक ज्ञानमें अपरोक्षत्व संभवे है. वृत्तिका धर्म अपरोक्षत्व माने तो सुखादिक ज्ञानमें अपरोक्षत्व संभवे है. वृत्तिका धर्म अपरोक्षत्व माने तो सुखादिको अनंगीकार पक्षमें साक्षिद्धप सुखादिज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यव-हार नहीं हुया चाहिये; यातें अपरोक्षत्व धर्म चेतनका है वृत्तिका नहीं. उक्त पक्षमें शंका ॥ १४०॥

या पक्षमें यह शंका है:—संसारदशामें भी जीवका ब्रह्मतें अभेद होनेतें सर्वपुरुषनकूं ब्रह्म अपरोक्ष है. ऐसा व्यवहार हुया चाहिये. जो अवांतर वाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये. काहेतें?अवांतर वाक्यजन्य वृत्त्युपहित साक्षिचेतनका ब्रह्मक्ष्य विषयतें अभेद हैं; तथापि:—

#### **उक्त शंकाका समाधान ॥ १८१ ॥**

यह समाधान है: स्वव्यवहारानुकूळ चेतनसें अनावृत विषयका अभेद तौ अपरोक्ष विषयका ळक्षण है, औ अनावृत विषयसें स्वव्यवहारानुकूळ चेतनका अभेद अपरोक्ष ज्ञानका ळक्षण है. संसारदशामें आवृत ब्रह्मका स्वव्यवहारानुकूळ चेतनसें अभेद हुयेभी अनावृत विषयका अभेद होनेतें ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं. तैसें अवांतर वाक्यजन्य ज्ञानकामी आवृत विष-यतें अभेद होनेतें तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्व नहीं; यातें उक्त शंका संमव नहीं.

#### उक्त पक्षमें अन्यशंका ॥ १८२ ॥

अन्यशंकाः—उक्त रीतिसें अनावृत विषयके अभेदसें अपरोक्षत्व मानें तो अन्योन्याश्रय दोष होवेगा. काहतें ? समानगोचरज्ञानमात्रक् आवरण-निवर्तकता मानें तो परोक्षज्ञानसंभी अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये औ सिखांतमें असत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान वा नाश तो परोक्ष ज्ञानसें होवे है. अभानापादकशक्तिविशिष्ट अज्ञानका परोक्षज्ञानमें नाश होवे नहीं अपरोक्षज्ञानसेंही अज्ञानका नाश होवे है. इसरीतिसें ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिक्षिके अधीन अञ्चानकी निवृत्ति है.औ अनावृत्त विषयतें स्वव्यवहारातृक् उचेतनका अभेद हुयां ज्ञानका अपरोक्षत्व छक्षण कहनेतें अज्ञाननिवृत्तिके अधीन ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही यातें अन्योन्याश्रय दोष है.

#### **उक्त शंकाका समाधान ॥ १४३ ॥**

ताका यह समाधान है:—यद्यपि पूर्व उक्तरीतिसें अज्ञाननिवृत्तिकी ज्ञानके अपरोक्षत्वमें अपेक्षा है, तथापि अज्ञानकी निवृत्तिमें अपरोक्षत्वकी अपेक्षा नहीं. काहेतें? ज्ञानमात्रसें अज्ञानकी निवृत्ति मानें तो परोक्षज्ञानसें भी अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये इस दोषके परिहारके अर्थ अपरोक्ष ज्ञानसें अज्ञाननिवृत्ति कही है, तामें अन्योन्याश्रय दोष होवेहै. यातें ज्ञानमात्रसें अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति होवे है. प्रमाणमहिमातें वाह्यत्म्य संबंध होवे, तिसज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति होवे है. प्रमाणमहिमातें वाह्य इंदियजन्य घटादिकनका ज्ञानविषयतें ताद्यत्म्यसंबंधवाला होवे है. औ शब्दजन्य बह्यज्ञानभी महावाक्य रूप प्रमाणकी महिमातें विषयसें ताद्यत्म्यसंबंधवाला होवे है. यातें उक्त उभयज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै. यघपि सर्वका उपादान बह्य होनेतें वहागोचर सकल ज्ञानोंका ताद्यत्म्यसंबंध है, यातें अनुमितिकप बह्यज्ञानतें औ अवात्यवस्यज्ञन्य बह्यके परोक्षज्ञानतें अञ्चानकी निवृत्ति हुई चाहिये,

तथापि उक्त ज्ञानका विषयतें तादात्म्यसंबंध है, सो विषयकी महिमातें हैं, प्रगाणकी महिमातें नहीं. काहेतें ? महावाक्यतें जीवज्ञहाके अभेद गोचर ज्ञान होते, ताका विषयसें तादात्म्यसंबंध ती प्रमाणकी महिमातें कहें हैं. अन्यज्ञानका ज्ञहासें तादात्म्य संबंध है सो ज्ञहाकू व्यापकता होनेतें औ सक्छकी उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहेंहें. इसरीतिसें विछक्षण प्रमाणजन्य विषयसंबंधी ज्ञानतें अज्ञानकी निवृत्ति होवेहे. या कहनेमें ज्ञानमाजसें अज्ञाननिवृत्तिकी आपत्ति नहीं, औ ज्ञानके अपरोक्षत्वकी अज्ञानिवृत्तिमें अपेक्षाके अभावतें अन्योन्याश्रय दोषभी वहीं. इसरीतिसें स्वव्यवहारानुकूछ अनावृत चैतन्यसें विषयका अभेद अपरोक्षविषयका छक्षण है. उक्त चैतन्यका विषयतें अभेद अपरोक्ष ज्ञानका छक्षण है, यातें शब्दजन्य ज्ञहानविषेभी अपरोक्षता संभवे है.

शब्दसें अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें कथन किये तीन मत विषे प्रथम मतकी समीचीनता ॥ १४४ ॥

या प्रकारतें शब्दतें अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें तीनि मत कहे, तिनमें आय मतही समीचीन है. काहेतें? ज्ञानगत परोक्षत्व अपरोक्षत्व प्रमाणाधीन है. औ सहकारिसाधनविशिष्ट शब्दमैंमी अपरोक्ष ज्ञानके जननकी योग्यता है, यह प्रथम मत है. औ विषयके अधीन ही ज्ञानके अपरोक्षत्वादिक धर्म हैं. प्रमाणके अधीन नहीं. इस अभिप्रायतें दितीय मत औ अद्देत विधाचार्यका तृतीयमत है. तिन दोनूं मतमें भी केवळ विषयके अधीन ही अपरोक्षत्वादिक नक्तूं मानें तो अवांतर वाक्यतें भी बहाका अपरोक्ष ज्ञान हुया चाहिये यातें ज्ञानके अपरोक्षत्वमें प्रमाणके अधीनता अवश्यकही चाहिये, यातें प्रथममतही समीचीन है.

वृत्तिके प्रयोजनका कथन यथके आरंभमें उक्त तीन प्रश्नोंका औ तिनमें कथन किये दोनूंके उत्तरका अनुवाद ॥ १८५ ॥ यंथके आरंभमें वृत्तिका स्वरूप, कारण, फड, इन तीनिका प्रश्न है, तिनमें अंतःकरण औ विद्याका प्रकाशहर परिणाम वृत्ति कहियेहै. या कहनेतें वृत्तिका सामान्यहर कहा, तिसतें अनंतर यथार्थत्व अयथार्थत्वा-दिक भेदकथनतें वृत्तिका विशेष हर कहा, औ प्रमाणनिहरणतें वृत्तिके कारणका स्वहर कहा.

वृत्तिके प्रयोजनसंबंधि तृतीयप्रश्नके उत्तरका आरंभ ॥ १४६ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका प्रश्न करवाथा, सो वृत्तिका प्रयोजन यह हैः जीवकूं अवस्थात्रयका संबंध वृत्तिसे होते है, औ पुरुषार्थप्राप्तिमी वृत्तिसे होते है, यातें संसारप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है औ मोक्षप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है. काहेतें १ अवस्थात्रयके संबंधसे जीवकूं संसार है.

वृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमैं जायतका लक्षण ॥ १४७ ॥

वहां इदियजन्य ज्ञानकी अवस्थाकूं जायत अवस्था कहें हैं. अवस्था शब्द कालका वाचक है. ययि सुसादिकनका ज्ञानकाल औ उदासीनकाल भी ज्ञायत् अवस्था किहये है औ सुसादिक ज्ञान इदियजन्य नहीं जैतें सुसादिज्ञानकालमें अन्यविषयका ज्ञानभी इदियजन्य होने नहीं, तैतें उदासीनकालमें इदियजन्यज्ञान है नहीं, तथािष वस्त्याण स्वमावस्था औ सुषुतिअवस्थातें मिन्न जो इदियजन्यज्ञानका आधारकाल सो जायत् अवस्था कहिये है सुसादिज्ञानकालमें औ उदासीनकालमें ययिष इदियजन्य ज्ञानमा ज्ञान नहीं है, तथािष ताके संस्कार हैं औ इदियजन्यज्ञानके संस्कार स्वमावस्था सुषुति अवस्थामें भी हैं, यातें स्वमावस्था सुषुतिअवस्थातें मिन्न काल कहाा. इसरीतिर्तें जायत अवस्था यह व्यवहार इदियजन्य ज्ञानके अधीन है, सो इदियजन्यज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिकप है, अंतःकरणकी वृत्तिके मतभेदतें ये प्रयोजन हैं.

कोई अथकारकी रीतिसें आवरणका अभिमव वृत्तिका प्रयोजन ॥ १४८॥

कोई तौ आवरणका अभिभव वृत्तिका प्रयोजन करें हैं. यचिष आवरणा-

भिभवमेंभी नानामत हैं. जैसें खयोतके प्रकाशतें महांधकारके एकदेशका नाश होने हैं, तैसें अज्ञानके एक देशका नाश आवरणाभिभव शब्दका अर्थ हैं; यह सांप्रदायिक मत है.

समष्टिअज्ञानकूं जीवकी उपाधिताके पक्षमें ब्रह्म वा ईश्वर वा जीवचेतनके संबंधसें आवरणके अभिभवका संभव ॥ १९९ ॥

समिष्ट अज्ञान जीवकी उपाधि है, या पश्ममें घटादिकन विषयेंतें चेतनका सदा संबंध है, यातें चेतनसंबंधसें तो आवरणका अभिभव संभवे नहीं. काहेतें? अह्मचेतन तो आवरणका साधक है विरोधी नहीं. औ ईश्वरचेतनसें आवरणका अभिभव होवे तो "इदं सयावगतस्" ऐसा व्यवहार जीवनकं नहीं हुया चाहिये; किंतु "ईश्वरेणावगतम्" ऐसा व्यवहार हुया चाहिये. काहेतें? ईश्वर जीवका व्यावहारिक भेद है; यातें ईश्वरावगत वस्तु जीवका अवगत होवे नहीं यातें जीवचेतनके संबंधसें आवरणका अभिभव कहे तो या पश्चमें जीवचेतन का घटादिकनसें सदा संबंध है. काहेतें ? जीवचेतनकी उपाधि मूछाज्ञान है, तामें आरोपित प्रतिविवत्वविशिष्टचेतनकं जीव कहें हैं. मूछाज्ञानका घटादिकनसें सदा संबंध होनेतें जीवचेतनका सदा संबंध है. यातें घटादिकनके अवरणका सदा अभिभव चाहिये. यातें वृत्तिसें आवरणका अभिभव कहें ता परोक्षवृत्तिसभी आवरणका अभिभव हुया चाहिये.

या पक्षमें अपरोक्षवृत्तिसैं वा अपरोक्षवृत्तिविशिष्ट चेतनसै आवरणके अभिभवका संभव ॥ १५० ॥

अपरोक्षवृत्तिसें आवरणका अभिभव होवेहैं अथवा अपरोक्षवृत्तिवि-शिष्ट चेतनसें आवरणका अभिभव होवेहें. जैसें खयोतके प्रकाशतें महांध-कारके एकदेशका नाश होवे है, खयोतके अभावकाल्रमें महांघकारका फेरि विस्तार होवेहें. तैसें अपरोक्षवृत्तिसंवंधसें अथवा अपरोक्षवृत्तिविशिष्ट चेतनके संवंध्सें मूलाज्ञानके अंशका नाश होवे है, वृत्तिके अभावदशामें अज्ञानका प्रसरण होवेहें, यह सांप्रदायके अनुसारी मत है.

# उक्तपक्षकी रीतिसैं आवरणनाशरूप वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १५१ ॥

तिसतें अज्ञानके अंशका नाश अपरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है, औ असत्वापादक अज्ञानांशका नाश परोक्षापरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है; इसरी-तिसें आवरणनाश वृत्तिका प्रयोजन है यह एक्ष कह्या.

# ्र द्वितीयपक्षकी रीतिस जीवचेतनसैं विषयके संबंधरूप वृत्तिक प्रयोजनका कथन ॥ १५२ ॥

जीवचेतनसे विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन है, यह दूसरा पक्ष है. याकं कहेंहैं:-समष्टि अज्ञानसें प्रतिबिंद जीव है, या पक्षमें जीवचेतनका य-टादिकनमें सर्वदा संबंध है, परंतु जीवके सामान्य संबंधमें विषयका प्रकाश होने नहीं; यातें विषयके प्रकाशका हेतु जीवसें विजातीय संबंध वृत्तिका प्रयोजन है जीव चेतनका विषयतें संबंध सर्वदा है, परंतु वह संबंध विषय प्रकाश हेतु नहीं. वृत्तिविशिष्ट जीवका विषयतें संबंध होवे तौ विषयका प्रकाश होवेहै, यातें प्रकाशहेतु संबंधवृत्तिके अधीन है.सो प्रकाशहेतु जीवका विष-यतें संबंध अभिव्यंजकअभिव्यंग्यभावहै.विषयमें अभिव्यंजकता है,जीवचेतनमें अभिन्यंग्यता है. जामें प्रतिबिंब होवे ताकूं अभिन्यंजक कहेंहैं, जाका प्रतिबिंब होवे सो अभिव्यंग्य कहियेहै. जैसें दर्गणमें मुलका प्रतिबिंब हांदे तहां दर्पण अभिन्यंजक है मुख अभिन्यंग्य है, तैसे घटादिक विषयनमें चेतन-का प्रतिबिंब होवेहै, यातें घटादिक अभिन्यंजक हैं, चेतन अभिन्यंग्य है इस रीतिसैं प्रतिबिम्बयहणस्य व्यंजकता घटादिक विषयमैं है. प्रतिबिम्बसमर्पण-रूप व्यंग्यता चेतनमें है, बटादिकनमें स्वभावसें प्रतिविम्बयहणकी सामर्थ्य नहीं. किंतु स्वाकारवृत्तिसंबंधतें चेतनप्रतिबिम्बके ग्रहण योग्य होवे है. जैसें दर्पणसंबंध विना कुडचमें सूर्यका प्रतिबिम्ब होवे नहीं. औ दर्पण सम्बंधर्से होवे हैं, यातें सूर्यपतिविम्बग्रहणकी योग्यता कुडचमें दर्पणसंबंधर्से होवेहै. जैसे दृष्टांतमें सूर्यप्रमाका कुडचसें सर्वदा सामान्य संबंध है, औ

# जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि०-प्र० हे. ( १३३ )

अभिन्यंजकअभिन्यंग्यभावसंनंध दर्पणाधीन है. तैसें जीवचेतनका विषयतें सर्वेदा सम्बन्ध है, परंतु वृत्तिसम्बन्धसें घटादिकनमें जीवचेतनके प्रतिविं-वकी ग्रहणयोग्यता होये हैं, यातें जीवचेतनका घटादिकनसें अभिन्यंजक अभिन्यंग्यभावसंवंध वृत्तिके अधीन है. इसरीतिसें जीवचेतनसें घटादिकनके विलक्षण संबंधकी हेतु वृत्ति है, यातें विषयसम्बन्धार्थ वृत्ति हैं, ता सम्बंधसें विषयका प्रकाश होवे है. जीवचेतन विभु है; या पश्चमें विलक्षण सम्बंधकी जनक वृत्ति है. औ

#### अन्तःकरणविशिष्ट चेतनजीव है या पक्षमें विषयसम्बंधार्थ वृत्तिकी अपेक्षा ॥ १५३॥

अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है, या पक्षमें तौ वृत्तिविना जीवचेतनतें चटादिकनका सर्वथा सम्बंध नहीं. इंदियविषयके संबंधसें अंतःकरणकी वृत्ति घटादिदेशमें जावे, तब जीवचेतनका घटादिकनतें सम्बंध होवे है. वृत्तिके बाह्यगमनविना अंतर जीवका बाह्य घटादिकनतें सम्बंध होवे नहीं. इसरीतिसें अंतःकरणाविच्छन्न पारिच्छिन्न जीव है, या पक्षमें विषयसम्बंधार्थ वृत्ति है, यह अर्थ स्पष्टही है.

#### उक्त दोन्नं पक्षनकी विलक्षणता ॥ १५४ ॥

इसरीतिसें अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्षमें जीवचेतनका विषयतें सम्बंध तौ सदा है, अभिन्यंजकअभिन्यंग्यभाव सम्बंध सदा नहीं है, तिसके अर्थ वृत्ति है. औ अंतःकरणाविष्ठन्न जीव है, या पक्षमें जीवका विषयतें सर्वथा सम्बंध नहीं है, ताके अर्थ वृत्ति है. इसरीतिसें वृत्तिके फळ सम्बंधमें विळक्षणता अंथकारोंनें कही है, परंतुः—

मतभेदसें संबंघमें विलक्षणताके कथनकी असंगतेता ॥ १५५॥ मतभेदसें सम्बंघमें विलक्षणताका कथन असंगत है. काहेतें १अंतःकरण

वितमदस् सम्बंधम् ।वळक्षणताका कथन असनत् हः काहत । अतः करण जीवकी उपाधि है. या पक्षमें भी अज्ञान तो जीव्मावकी उपाधि अवश्य

इष्ट है अन्यथा प्राज़रूप जीवका अभाव होते हैं, यातें जीवभावकी उपाधि सर्वके मतमें अज्ञान है, कर्तृत्वादिक अभिमान अंतःकरणविशिष्टमें होते हैं, यातें अंतःकरणाविच्छन्नकूं जीव कहें हैं. औ अज्ञानमें प्रतिविंवजीव है, या पक्षमें भी अज्ञानविशिष्ट प्रमाता नहीं है, किंतु अंतःकरणविशिष्टही प्रमाता है. औ जीवचेतनका तौ विषयतैं सम्बंध सर्वदा है, परंतु प्रमातृ-चेतनका विषयतें संबंध नहीं, औ प्रमातृचेतनके सम्बंधसें ही विषयका पकाश होवे है. जीव चेतनके संबंधर्स विषयका प्रकाश होवे नहीं, जैसें ब्रह्मचेतन ईश्वरचेतन अज्ञानके साधक हैं, तैसें अविद्योपाधिक जीवचेतन हैं, ताके संबंधसें विषयमें ज्ञाततादिक व्यवहार होने नहीं औ जीवचेतनकूं ज्ञाततादिकका अभिगान भी होवै नहीं. प्रमाताके संबंधसें ही विषयमें ज्ञाततादिक व्यवहार होवैहै. औ व्यवहारका अभिमाननी प्रमातांकू होवैहै, सो प्रमाता विषयतैं भिन्नदेशमें हैं: यातैं प्रमाताका विषयतैं सदा संबंध नहीं. प्रमातासें विषयका सम्बंध वृत्तिके अधीन है. इसरीतिसें जीवकी उपाधिक व्यापक मानै अथवा परिच्छिन्न मानै तो दोनूं पक्षमें प्रमातासें विषयसम्बंध वृत्तिके अधीन समाधान है. तामें विछक्षणता कथन केवल बुद्धिपवीणताख्यापनके अर्थ है औ प्रमाताका विषयतें सम्बंध नहीं; इसी वास्तै अप्रवीणताका साधक है.

# च्यारि चेंतनके कथनपूर्वक उक्त अर्थकी सिद्धि ॥ १५६ ॥

प्रमातृचेतन, प्रमाणचेतन, विषयचेतन औ फलचेतन भेदसें च्यारि प्रकारका चेतन कहा है. जो प्रमाताका विषयतें सम्बंध होवे तौ प्रमान्तृचेतनसें विषयचेतनका विभाग कथन असंगत होवेगा. अंतःकरणविशिष्ट चेतन प्रमातृचेतन है, वृत्त्यविच्छन्नचेतन प्रमाणचेतन है, घटाद्यव-चिछन्नचेतन विषयचेतन है औ वृत्तिसम्बंधसें घटादिकनमें चेतनका प्रतिविंग होवे ताकूं फलचेतन कहें हैं. औ कोई ऐसें कहें हैं, घटाविच्छ

# जीवेश्वरवृत्तिपयोजननिवृत्ति नि०-प्र० दे, (४३५)

नचेतनही अज्ञात होने तन निषयचेतन कहिये है, औ ज्ञात होने तन घटानिच्छन्नचेतनकूं ही फछचेतन कहें हैं ताहीकूं प्रमेयचेतन कहें हैं. परंतु नियारण्यस्वामीनें औ वार्तिककारनें प्रमाणवृत्तिसें उत्तरकाछमें जो घटाविकनमें चेतनका आभास होने सोई फछचेतन कहा है. इसरीतिसें प्रमातृचेतन पारिच्छन्न है, औ ताक सम्बंधसें ही निषयका प्रकाश होनेहें. जीवचेतनकुं निमु मानें तौभी प्रमातासें निषयका संबंध वृत्तिकत है, यार्ते दोनूं मतमें निषयसंबंधमें निष्क्षणता नहीं.

#### जायत्में होनेवाली वृत्तिके अनुवादपूर्वक स्वप्ना-वस्थाका लक्षण ॥ १५७ ॥

उक्त प्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति जायत् अव-स्थामें होतेहैं, इंद्रियमें अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकी अपरोक्ष-वृत्ति ताकी अवस्थाकृं स्वप्नावस्था कहें हैं. स्वप्नमें ज्ञेय औ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है.

#### सुष्ठुतिअवस्थाका लक्षण ॥ १५८॥

मुखगोचर अविधागोचर अज्ञानका साक्षात्परिणामह्य वृत्तिकी अवस्थाकृं सुषुप्ति अवस्था कहें हैं. सुषुप्तिमें अविधाकी वृत्ति सुखगोचर औं अज्ञानगोचर होवे है.यथि अविधागोचरवृत्ति जामत्में 'अहं न जानामि'' इसरीतिसें होवेहै, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है, अविधाकी नहीं. यातें सुषुप्तिछक्षणकी जामत्में अतिष्याप्ति नहीं. तैसें प्रातिभासिक रज्ञाकार वृत्ति जामत्में अविधाका परिणाम है, सो अविधागोचर नहीं, तैसें सुखाकार वृत्ति जामत्में है सो अविधाका परिणाम नहीं है. इसरीतिसें सुखगोचर औं अविधागोचर अविधावृत्तिकी अवस्थाकृं सुषुप्ति अवस्था कहें हैं.

सुष्ट्रितिसंबंधी अर्थका कथन ॥ १५९॥

मुष्राप्तमें अविधाकी वृत्तिमें आरुढ साक्षी अविधाकूं प्रकाश है, औ स्व-ह्रप सुखकूं प्रकाश है सुष्रिप्तअवस्थामें सुखाकार अविधाकार परिणाम जिस अज्ञानांशका हुया है, तिस अज्ञानांशमें तिसपुरुषका अंतः करण छीन है. जामत कालमें तिस अज्ञानांशका परिणाम अंतः करण होवे है, यातें अज्ञानकी वृत्तिसें अनुभूत सुखकी जामतमें स्मृति होवे है. उपादानका औ कार्यका मेद नहीं होनेतें अनुभवस्मरणकूं व्यधिकरणता नहीं. इसरीतिमें तीनि अवस्था हैं. यरणका औ मूर्छाकाभी कोई सुष्तिमें अंतरभाव कहें हैं कोई पृथक् कहेंहें.

उक्त अवस्था भेदकूं वृत्तिकी अधीनता ॥ १६० ॥ यह अवस्थाभेद वृत्तिके अधीन है. जायत स्वप्नमें तो अंतःकरणकी वृत्ति है, जायत्में इंद्रियजन्य है, स्वप्नमें इंद्रियअजन्य है. सुषुप्तिमें अज्ञानकी वृत्ति है.

वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १६१॥

अवस्थाका अभिमानही वंध है, अमज्ञानकूं अभिमान कहें हैं, सोभी वृत्तिविशेष हैं, यातें वृत्तिकत वंधही संसार है. औ वेदांतवाक्यमें ''अहं ब्रह्मास्मि" ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होवे तासें प्रयंचसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवेहै सोई मोक्ष हैं, यातें वृत्तिका संसारदशामें तो व्यवहारसि-ष्टि प्रयोजन है औ परमप्रयोजन मोक्ष है.

> करिपतकी निवृत्तिविषे विचार करिपतकी निवृत्तिकूं अधिष्टानरूपतापूर्वक मोक्षमें द्वैतापत्तिदोषके कथनकी अयुक्तता ॥ १६२ ॥

कित्पतकी निवृत्ति अधिष्ठानक्षप होवे है, यातें संसारनिवृत्ति मोक्ष है. या कहनेतें त्रसक्षप मोक्ष है, यह सिद्ध होवे है, यातें कित्पतकी निवृत्ति-क्ं कित्पतका व्वंस मानिके मोक्षमें दैतापत्ति दोषका कथन अज्ञानप्रयुक्त है

# जीवेश्वरवृत्तिषयोजनिवृत्ति नि०-प्र०८. (४३७)

# न्यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्तिपक्षमें दुषण ॥ १६३ ॥

न्यायमकरंदकारनें कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानी औद्वैता-पत्तिकामी सामाधान कह्याहै, परंतु तिनका छेख अनुभवके अनुसार नहीं. काहेतें १ यह तिनका छेख है:-कहिपतकी निवृत्ति अधिष्ठानसें भिन्न है जो अधिष्ठानरूप कहै तौ अधिष्ठान औ कल्पितनिवृत्ति एकही पदार्थ है, दो पदार्थ नहीं; यह सिख होये है. तहां यह पूछें हूँ:-अधिष्ठानमें अंतर्भाव मानिकै कल्पितनिवृत्तिका छोप इष्ट है अथवा किल्पतनिवृत्तिमैं अंतर्भाव मानिकै पृथक् अधिष्ठानका छोप इष्ट हैं?अन्यप्रकार संभवे नहीं एकमें अप-कार अंतर्भावही कहना होवैगा. जो प्रथम पक्ष कहै तौ संमवे नहीं काहेतें? संसारका अधिष्ठान ब्रह्म है, औ संसारकी निवृत्ति ब्रह्मसें भिन्न नहीं होंबे तौ संसारनिवृत्तिके साधनमें प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये. काहेतैं १ संसारनिवृत्ति बह्मर्से भिन्न तो है नहीं ओ ब्रह्म सिन्द है. व्यापारसाध्यके अर्थ प्रवृत्ति होवै है, स्वभावसिद्ध ब्रह्मके अर्थ ज्ञानसाधन श्रवणादिकनमें प्रवृत्ति संभवे नहीं यातें संसारनिवृत्तिका नित्यसिद्ध ब्रह्ममें अंतर्भाव संभवे नहीं. औ जो निवृ-चिमें ब्रह्मका अंतर्भाव कहै तौभी संसारभमका असंभव होनेतें ताकी निवृत्ति-जनक ज्ञानके साधन श्रवणादिकनमें प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये. काहेतें १ संसा-रकी निवृत्ति ती ज्ञानसे उत्तरकालमें होवेहै, ज्ञानसे प्रथम कल्पितकी निवृत्ति होवे नहीं, यह अनुभवसिद्ध है. औ संसारनिवृत्तिसें पृथक् बस है नहीं, यातें ज्ञानतें पूर्व ब्रह्मरूप अधिष्ठानके अभावतें संसारश्रम संगवे नहीं, यातें अनुभवसिद्ध संसारका अभाव तो कह्या जावे नहीं. सत्य कहना होवैगा. ताकी ज्ञानसें निवृत्ति संभवे नहीं, यातें संसारनिवृत्तिमें बसका अंतर्भाव संभवे नहीं, औ संसारनिवृत्ति ज्ञानसे पूर्वकालमें है नहीं, ज्ञानसे उत्तरका-छमें होनेतें सादि है औ बस अनादि है. सादि पदार्थमें अनादि पदार्थका

अंतर्भाव कथन अयुक्त है. इसरीतिसें दोनुंका परस्पर अंतर्भाव संभवे नहीं यातें कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानरूप है, यह पक्ष संभवे नहीं. औ जो ऐसें कहै, परस्पर अंतर्भाव किसीका नहीं कहें हैं; तथापि कल्पितनिवृत्ति अधि-ष्टानसें पृथक् नहीं, अधिष्टानकी अवस्थाविशेष कल्पितनिवृत्ति है. अज्ञात औ ज्ञात दो अवस्था अधिष्ठानकी होवैंहैं ज्ञानसें पूर्व अज्ञात अवस्था है, औ ज्ञानसे उत्तरकालमें ज्ञात अवस्था होने है. ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पि-तकी निवृत्ति है, ज्ञात अधिष्ठान सादि है; यातैं ज्ञानसाधन अवणादिक निष्फल नहीं. औ संसारनिवृत्ति बहासें पृथक् नहीं, इसरीतिसें ज्ञात अर्थिष्ठानरूपही कल्पित निवृत्तिकूं मानें सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? ज्ञानके विषयकूं ज्ञात कहेंहैं, अज्ञानके विषयकूं अज्ञात कहेंहैं, अज्ञानस्रत आव-रणही अज्ञानकी विषयता कहियेहै. जब ज्ञानसें अज्ञानका अभाव होवै, तब अज्ञात व्यवहार होवै नहीं, तैसै विदेहदशामैं देहादिकनके अभा-वतें ज्ञानका अभाव होनेतें ज्ञातताका अभाव होवे है, यातें विदेहदशामें अज्ञात अवस्थाकी नाई ज्ञात अवस्थाकाभी अभाव होनेतें ज्ञात अधिष्ठान-रूप कल्पित निवृत्तिका मोक्षमें अभाव हुया चाहिये. जो मोक्षमें अभाव मानें तौ कल्पितनिवृत्तिकूं अनंतताके अभावतें औषधजन्य रोगनिवृत्तिकी नाई परमपुरुषार्थताका अभाव होवैगा. यातैं-

# न्यायमकरंदकारकी रीतिसे अधिष्ठानसे भिन्न करिपतकी निवृत्तिका निरूपण ॥ १६४ ॥

कियत निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं, तासें भिन्न है. और अधिष्ठान भिन्नभी कल्पितकी निवृत्ति दैतकी संपादक नहीं. काहेतें ? अधिष्ठानसें भिन्न सत्य होने तो दैत होने. सत्यसें निलक्षणपदार्थ देतका हेतु होने तो सिखांतमें सदा अद्देत है, या अर्थका नाथ होनेगा. यातें सत्यपदार्थका भेदही देतका साथक है कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानसें भिन्न है और सत्य नहीं; यातें दैतसिद्ध होने नहीं.

# जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि ०-४० ८. ( ४३९ )

# न्यायमकरंदकारकी रीतिसें किल्पतिनृष्टिके स्वरूप निर्णयवास्ते अनेक विकल्पनका लेख॥ १६५॥

कहिपतिनृत्तिके स्वरूपनिर्णयवास्तैं इसरीतिसैं विकल्प छिलेहैं:-अधि-ष्टानरीं भिन्न कल्पितकी निवृत्ति सत्रह्म है वा असत्रह्म है वा सदसत्रहम है वा सदसत्वि छक्षण है १ जो सत्ह्रप कहै तो व्यावहारिक सत् है अथवा पारमार्थिक सर्दाहै ? जो व्यावहारिक सत् कहै तो बसझानसै उत्तर व्यावहारिक सत्का संभव नहीं होनेतें बहाज्ञानमें उत्तर संसारनिवृत्तिका अभाव चाहिये. काहेतें ? ब्रह्मज्ञानसें प्रथम जाका बाध होवें नहीं औ ब्रह्मज्ञानसें उत्तर जाकी सत्तारफूर्ति होवै वहीं सो व्यावहारिक सत्त्कहिये हैं, यातें किशत निवृ-त्तिकूं व्यावहारिक सत् मानें तौ ज्ञानसें उत्तर ताका संभव होवे नहीं. यातें अधिष्ठानसें भिन्न कल्पित निच्चत्तिकूं पारमाधिक सत्रूप कहै तो द्वैत होवैगा. इसरीतिसें अधिष्ठानसें भिन्न कल्पितनिवृत्ति सत्ह्य नहीं. जो अधिष्ठानसें भिन्न कल्पितनिवृत्तिकूं असत् कहै तौ असत् शब्दका अर्थ अनिर्वचनीय-है अथवा तुच्छ है ? जो अनिर्वचनीय कहें तौ दोष आगे चतुर्थ विकल्पके संडनमें कहेंगे. तुच्छ कहे तो संसारनिवृत्तिकूं पुरुषार्थता नहीं होवैंगी, यातें द्वितीय विकल्प संमवे नहीं औं अधिष्ठानसें भिन्नकूं सदसत-ह्म कहै ती एकपदार्थकू सत्रस्वह्मपता औ असत्रस्वह्मपता विरोधी होनेतें समवे नहीं. औ सदसत्रूप माने पूर्वउक्त सत्पक्षका दोप होवेगा औ असत्तपक्षका दोषं होवैगा. काहेतें १ कल्पितनिवृत्तिमें सत् अंश है यातें द्वेत होवैगा ओ असत् अंशतें पुरुषार्थता होवैगी. औ सदसत्शब्दका ऐसा अर्थ करे सत् कहिये ज्यावहारिक सत्ताका आश्रय है औं असत कहिये पारमार्थिक सत्सें भिन्न है, यातें सत् असत्का विरोध नहीं. काहेतें १ पटा-्दिक न्यावहारिक सत्ताके आश्रय औ पारमार्थिक सतसैं भिन्न प्रसिद्ध है; यातें उक्त विरोध नहीं. औ पारमार्थिक सत्ताका निपेध करनेतें देत नहीं. व्यावहारिक सत्ता है तुच्छ नहीं, यातें अपुरुपार्थभी नहीं. इस

रीतिसें अधिष्ठानसें भिन्न कल्पितः नवृत्ति पारमार्थिकसत्ताशून्य व्यावहारिक सत्तावाछी है इसअभिपायतैं सवअसतरूप कहै तौ प्रथम विकल्पमें व्या-वहारिक सत् मानैं तौ जो दोष कह्या ''ज्ञानसें उत्तर व्यावहारिक पदार्थका असंभव होवैहै" तिस दोवतें यह अर्थभी संभवे नहीं; यातें तृतीय विकल्प भी संभवे नहीं. औ अधिष्ठानसैं भिन्न कल्पित निवृत्ति सदस्त विलक्षण है यह चतुर्थ पक्ष कहै तौ सद्दिलक्षण कहनेसें देत नहीं; औ असत विलक्षण कहनेसें अपुरुषार्थताभी नहीं, तथापि संभवे नहीं, काहेतें? सदसदिछक्षण अनिर्वचनीय होवेंहे, यातें कल्पितकी निवृत्ति अनिर्वचनीय है, यह सिख होवैगा. औ माया अथवा ताका कार्य अनिर्वचनीय होवे है, यातें अज्ञान सहित संसारकी निवृत्तिभी अनिर्वचनीय होवै तौ मायाह्वप अथवा माया-का कार्यस्तप अज्ञान सहित प्रपंचकी निवृत्ति माननी होवैगी. मायारूप अथवा मायाका कार्यस्तप उक्त निवृत्तिकूं कहै तौ घटरूप घटकी निवृत्ति है, इस कथनकी नाई उक्त कथन हास्यका आस्पद है. औ ब्रह्मज्ञानसें अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति होवे तिसतें अनंतर पुरुषार्थ-साधन सामग्री कोई रहै नहीं यह सिद्धांत है. बसज्ञानका फल कल्पि-तकी निवृत्ति मायारूप अथवा मायाका कार्यरूप होवै ताका निवर्तक कोई रह्या नहीं,यातें मोक्षदशामें भी माया वा ताके कार्यका नित्यसंवंप रहनेतें निर्विशेष ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षका अभाव होवैगा. याते चतुर्थ पक्षभी संभवै नहीं. इसरीतिसे अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति बससे भिन्न है सत्रूप नहीं, यातें देत नहीं. असत् नहीं, यातें पुरुषार्थता नहीं. सदसदूप नहीं, यातें उभयपक्षरक्त दोष नही.अनिर्वचनीय नहीं, यातैं मोक्षदशामें अज्ञान तत्का-र्यका शेष नहीं. यातें उक्त चतुर्विधमकारसैं विलक्षण अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति ब्रह्मसँ भिन्न है.

न्यायमकरंदकारकी रीतिसे उक्त च्यारि प्रकारसें विलक्षण औ ब्रह्मसें भिन्न पंचमप्रकाररूप कल्पितकी निवृत्तिका स्वरूप १६६॥

# जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजनिवृत्ति नि॰-प्र॰ ८. (४४१)

पंचमप्रकार ताकूं कहें हैं. जैसें सदसत्तसें विख्शण पदार्थकी अद्वेतमतभें अनिर्वचनीय परिभाषा है, तैसें सत्रह्मप १, असत्हम २, सदसत्हम ३, सदसदिख्शण अनिर्वचनीय ४ इन च्यारिप्रकारसें विख्शणप्रकारवाळी अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति है. चतुर्विधप्रकारसें विख्शणप्रकारका नाम पंचम प्रकार है, यातें अज्ञान तत्कार्यकी निवृत्ति महसें भिन्न है, ता निवृत्तिमं पंच प्रकार हैं, यह न्यायमकरंदमें खिल्या है:—

# न्यायमकरंदकारके मतकी असमीचीनता ॥ १६७॥

सो समीचीन नहीं. काहेतैं? व्यावहारिक सत पदार्थ तौ छोकमैं प्रसिद्ध है ओं अनिर्वचनीय पदार्थभी इंद्रजालकत लोकमें प्रसिद्ध हैं; तैसें पारमार्थिक सत्पदार्थ शास्त्रमें ब्रह्म प्रसिद्ध है. औ विद्वानोंके अनुभवसिद्ध ब्रह्मात्मा है इस सर्वेसे विलक्षण कोई वस्तु लोकशास्त्रमें प्रसिद्ध नहीं. अत्यंत अप्रसिद्ध-रूप अज्ञानसहित संसारकी निवृत्ति मानैं तौ पुरुषार्थताका अभाव होवैगा. काहेतें १ पुरुषकी अभिलाषाका विषय पुरुषार्थ कहियेहै. अत्यंत अप्रसिद्धमैं पुरुषकी अभिलाषा होने नहीं; किंतु प्रसिद्धमें अभिलाषा होनेहै, यातैं प्रसि-द्धपदार्थनसें विलक्षण कल्पितनिवृत्ति नहीं, यद्यपि कल्पितनिवृत्तिकूं अ-धिष्ठानरूप मानें तौभी संसारका अधिष्ठान ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं, तथापि पूर्व अनुभूतमें अभिलाषा होवे है, यह नियम नहीं हैं; किंतु अनुभृतके तीयमें अभिलापा होवेहै. जैसें भयरूप अनर्थहेतु सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठान रज्जुरूप है, तैसें जन्ममरणादिरूप अनर्थहेतु संसारकी निवृत्ति अधिष्ठान जलरूप है, इसरीतिसें अधिष्ठांनत्व धर्मसें जलरूप संसारकी निवृत्ति अनुभू-तके सजातीय होनेतें पुरुषकी अभिलाषा संभवे है, औ पंचम प्रकारवा-दीके मतमें अनुभूत सजातीय नहीं होनेतें प्रवृत्ति संभव नहीं, औ अधि-ष्टानसैं भिन्न मानैं तौ भाष्यकारके वचनसैं विरोध होवैगा. कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानरूपही कही है.

# न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधिष्ठानरूपकिएपतकी निवृत्तिपक्षमें दोषका उद्धार औ प्रसंगमें विशेषण उपाधि और उपलक्षणका लक्षण ॥ १६८॥

ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति माननेमैं जो दोष कह्या है:-मोक्षदशामें ज्ञातत्वके अभावतें कल्पितनिवृत्तिका अभाव होनेतें कल्पितका उज्जीवन होवैगा, ताका यह समाधान है:-ज्ञातत्वविशिष्ट औ ज्ञातत्वउप-हित बस तौ मोक्षकालमें नहीं है. काहेतें ? बातत्विवशेषणवालेकं ज्ञातत्विविशिष्ट कहैं हैं. औ ज्ञातत्वउपाधिवालेकूं ज्ञातत्वउपहित कहैं हैं. कार्यमें सम्बंधी जो वर्तमानव्यावर्तक सो विशेषण कहिये है. जैसें नील-रूपवाळी घट उपजेहै, या स्थानमें नीलक्षप विशेषण है. काहेतें १ उत्प-तिरूपकार्यसें संबंधी है. औ घटमें वर्तमान इवा पीत घटसें व्यावर्तक है. औं कार्यमें असंबंधी वर्तमान व्यावर्तक उपाधि कहिये है. जैसें भेरी उपहित आकाशमें शब्द है इस स्थानमें भेरी उपाधि है. काहेतें ? शब्दकी अधिकरणतामें भेरीका सम्बंध नहीं औ वर्तमान भेरी बाह्याकाशतें व्यावर्तक है. औ कार्यमें असम्बंधी न्यावर्तक होने सो उपलक्षण कहियेहै. उप-ळक्षणमें वर्तमानताकी अपेक्षा नहीं. अतीतभी उपलक्षण होवे है. औ उपाधि तौ विशेष्यके सर्वदेशमैं होवेहे. उपलक्षण एकदेशमें होवेहें जैसें <sup>६</sup> काकवद् गृहं गच्छ<sup>77</sup> ऐसाः कहैं, जिस गृहमैं काकसंयोग देख्या है, तिस गृहसें काक चल्या जाने तौभी गमन करेहै. इहां गृहका काक उपलक्षण है, काहेतें १ गमनरूप कार्यमें असम्बंधी है औं गृहके एक देशमें है; तैसें वर्तमान औ अतीत काक अन्यगृहतें व्यावर्तक है. इसरीतिसें विशेषण औं उपाधि तौ वर्तमान होवैहै, यातैं विशेष्यके सर्वदेशमें औं सर्वकालमें होवैहै. विशेष्यके जा देशमें जा काछमें नहीं होवे ता देशमें ता काछमें विशिष्ट व्यवहार नहीं होवे है औ उपहित व्यवहारभी नहीं होवेहै.

# जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र०८. (४४३)

किंतु जितने कालमें जितने देशमें व्यावर्तक होवे उतने देशमें औ कालमें विशिष्ट व्यवहार औ उपहित व्यवहार होवेहै, सो मोक्षदशामें ज्ञातत्वका संबंध नहीं, किंतु पूर्वज्ञातत्व हुयाहै, यातें ज्ञातत्वविशिष्ट औ ज्ञातत्वडपहित तौ अधिष्ठान नहीं है, औ व्यावर्तक मात्रकूं उपलक्षण कहैं हैं, वर्तमानमें आग्रह नहीं, यातें विशेष्यके एक देशमें सम्बंध हुये औ एककालमें सम्बंध हुयेभी न्यावर्तककूं उपलक्षण कहें हैं. इतर पदार्थसैं भेदज्ञानकृं व्यावृत्ति कहैं हैं. विशेषण, उपाधि, उपलक्षण ये तीनूं इतरसैं व्यावृत्तिः करैंहैं तिनमें विशेषण तौ यावत देशकालमें आप होवे, तिस देश कालस्थ स्वविशिष्ट विशेष्यकी न्यावृत्ति करैहै, जाकी न्यावृत्ति विशेषणसें होवे सो विशिष्ट कहियेहै, औ जिस देशकाल्में व्यावर्तक होवे तिस देशकालस्थ व्यावर्तनीयकी व्यावृत्ति करें, आप वहिर्भूत रहे सो उपाधि कहिये है. जाकी व्यावृत्ति उपाधिसैं होवै; सो उपहित कहियेहै; औ व्यावर्तनीयके एकदेशमें कदाचित् होयकै व्यावृत्ति करें तौ उपाधिकी-नाई आप नहिभूत रहे सो उपलक्षण कहिये हैं; जाकी न्यावृत्ति उपलक्ष-णसें होवें सो उपलक्षित कहियेहै. यातें यह निष्कर्ष हुया:-व्यावर्तक व्यावर्तनीय इन दोनूंमें विशिष्ट व्यवहार होवेहै. जितनें देशमें व्यावर्तक होवै, उतने देशमें स्थित न्यावर्तनीय मात्रमें उपहित न्यवहार होवै है, परंतु व्यावर्तक सद्भावकालमें व्यावर्तककू त्यागिकै उपहित व्यवहार होवेहै. औ टयावर्तनीयके एक देशमें कदाचित् व्यावर्तक होवे, तहां व्यावर्तनीय मात्रमें उपलक्षित व्यवहार होवेहै इहां व्यावर्तक सद्भावकी अपेक्षा नहीं. इसरीतिसें विशेषणादिकनके भेदतें अंतःकरणितशिष्ट प्रमातां है, अंतःकरणोपहित जीव साक्षी है औ अंतःकरणोपछक्षित ईश्वर साक्षी है. इहां प्रसंग यह है: मोश्लदशामें ज्ञातत्वके अभावतें ज्ञातत्विविशिष्ट औ ज्ञातत्वोपहित तौ अधिष्ठान संमवै नहीं,तथापि ज्ञातत्वोपल्रक्षित अधिष्ठान मोक्षदशार्मेभीहैऔ-

अधिष्ठानरूपनिवृत्तिके पक्षमें पंचमप्रकारवादीकी शंका ॥१६९॥

जो पंचमप्रकारवादी यह शंका करैः जामें कदाचित ज्ञातत्व होवै तामें ज्ञातत्वके अभावकालमें भी ज्ञातत्वोपलक्षित मानें तो ज्ञातत्वसें पुर्वकालमें भी भावी ज्ञातत्वकं मानिक ज्ञातत्वोपलक्षित कह्या चाहिये. जो पूर्वकालमें ज्ञातत्वोपलक्षित मानें तो संसारकालमें भी ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठानरूप संस्वार निवृत्तिक होनेतें आनायासतें पुरुषार्थप्राप्ति होवैगी; यातें ज्ञातत्वके अभावकालमें ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठानरूप कहिंगतिवृत्ति कहना योग्य नहीं

#### उक्त शंकाका समाधान ॥ १७० ॥

ताका यह समाधान है:—व्यावर्तक संबंधसें उत्तरकालमें उपलक्षित व्यवहार होवे है, पूर्वकालमें नहीं होवे है, जैसें काकसंबंधसें उत्तरकालमें काकोपलक्षित व्यवहार होवे है. तैसें ज्ञातत्वकी उत्पत्तिसें पुत्र संसारद-शामें ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठान नहीं, किंतु उत्तरकालमें ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठान नहीं, किंतु उत्तरकालमें ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठान है, ताका स्वरूपहीं संसारनिवृत्ति है.

# न्यायमकरंदतें अन्यरीतिसें अधिष्ठानतें भिन्न कल्पितकी निवृत्तिका स्वह्नप् ॥ १७१ ॥

किर्पतकी निवृत्ति अधिष्ठानसें भिन्न है, या प्रश्नमें आग्नह होवे तो न्यायमकरंद्मंथमें उक्तरीतिसें अत्यंत अप्रसिद्ध पंचमप्रकार मानना निष्फल है. काहेतें? अनिर्वचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीय है. निवृत्ति नाम ध्वंसका है, तिस ध्वंसकूं अनंत अभावह्तप मानें औ अधिष्ठानसें भिन्न मानें तो मोक्षदशानें हैत होवें, सो ध्वंस अनंत अभावह्तप नहीं, किंतु क्षणिक भाविकार है. यास्कनाम मुनिनें वेदका अंग निरुक्त कन्या है, तामें जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, विनाश ये पद्भाविकार कहे हैं. भाव कहिये अनिर्वचनीय वस्तु ताके विकार हैं, अवस्थाविशेष हैं. अनिर्वचनी-

यकी अवस्था विशेष होनेंतें जन्मादिक नाशपर्यंत अनिर्वचनीय हैं. जैसें जन्म क्षणिक है. काहेतें शाबक्षणसंबंधकूं जन्म कहें हैं; प्रथम क्षणमें " जायते" ऐसा व्यवहार होवेहै, द्वितीयादिक्षणमे " जातः" ऐसा हार होवेहै<sup>44</sup> जायते<sup>77</sup> ऐसा व्यवहार होवे नहीं तैसें युदरादिकनतें घटका चूर्णादिभाव होवे तब एक क्षणमें '' घटो नश्यति'' ऐसा व्यवहार होवे है, द्वितीयादिक्षणमें '' नष्टो घटः'' ऐसा व्यवहार होवे है. ''नश्यति'' यह व्य-वहार होवे नहीं, यातें जन्मनाश क्षणिक है, वर्तमान जन्म घटका है, यह "जायते घटः" या वाक्यसैं प्रतीत होवे है. अतीत जन्म घटका है; "जातो घटः" या वाक्यसैं पतीत होने है. जैसे घटका वर्तमान नाश यह '' नश्यति घटः'' या वाक्यतैं प्रतीत होवे है औं"नष्टो घटः '' वाक्यसैं घटका अतीत नाश प्रतीत होवे है. जो घ्वंसरूप नाश अनंत होवे तौ नारामें अतीतत्व व्यवहार नहीं हुया चाहिये, यातें नारा अनंत नहीं किंतु क्षणिक है औ भावविकार है, यातें अभावरूप नहीं. औ अनुप-लिंधनिरूपणमें अनंत अभाव ध्वंस कह्या, सो न्यायकी रीतिसें कह्याहै. वेदांतमतमें एक अत्यंताभावही अभावपदार्थ है, इसरीतिसें कल्पितकी निवृत्ति क्षणिक है. जैसे विद्वानुके अनिर्वचनीय शरीरादिक ज्ञानसे उत्तरभी प्रारब्धवळतें किंचित्काळ रहेहे. द्वेतके साधक नहीं. तैसें ज्ञानसें उत्तरकाळ कल्पितकी निवृत्ति एक क्षण रहैहै; यातें देतकी साधन नहीं. एक क्षणतें उत्तर कल्पित निवृत्तिका अत्यंताभाव है सो बसरूप है.

# उक्तमतमे पुरुषार्थका स्वह्नप.( दुःलाभाव वा केवल सुख)॥ १७२ ॥

या मतमें दुःस्वनिवृत्ति क्षणिकमाब होनेतें पुरुषार्थनहीं, किंतु दुःसामाव पुरुषार्थ है, अथवा दुःसामावभी पुरुषार्थ नहीं, किंतु केवळ सुसही पुरु-पार्थ है, काहेतें १ अनंत दुःसाहित वास्यधर्मादिकनका सुस है, तामें स्वभावसें सकळ जीवनकी प्रवृत्ति होवे है, जो दुःसामावभी पुरुषकी अभिलाषाका विषय होवे तो सर्वथा दुःखबसित सुखमें पुरुषकी अभिलाषा नहीं हुई चाहिये, औ जहां दुःखाभावमें अभिलाषा होवेहै, तहां भी स्वरूपसुखानुभवका प्रतिवंधक दुःख है, ताके अभावकालमें स्वरूपसुखका पादुर्भाव होवे है, यातें दुःखाभावमें पुरुषकी अभिलाषास्वरूप सुखके निमित्त है. इसरीतिसें मुख्य पुरुषार्थ सुख है, दुःखाभाव नहीं, यातें दुःखात्यन्ताभावकूभी ब्रह्मरूप नहीं मानें औ अनिवंचनीय मानें तो ताका भी बाध संभवे है, परंतु अनिर्वचनीयका बाधरूप अभाव तो अधिष्ठानरूप अनुभवसिद्ध है,यातें अज्ञानसिहत भावाभावरूप प्रपंच औ ताकी निवृत्ति सकल अनिवंचनीय है, तिन सर्वका अधिष्ठानरूप बाध होयके निर्वेत-स्वरूप परमानंदरूप परमपुरुषार्थ मोक्ष है.

इति श्रीमन्त्रिश्वलदाससंज्ञकसाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे जीवेश्वर-स्वरूपनिरूपणपूर्वकवृत्तिप्रयोजननिरूपणसहितकल्पित निवृ-त्तिस्वरूपनिरूपणं नामाष्टमः प्रकाशः॥ ८॥



पुस्तक मिलनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदासः, ''श्रीवेङ्कटेश्वर'' स्टीम् प्रेसः, ७ वीं गली खेतवाडी-बंबई

# कय्यपुस्तकें-( वेदान्तग्रंथ-भाषा.)

#### <del>~~@\$838@=~~</del>

| नामं                                                   | की. रु. आ   |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| आत्मपुराणभाषामें दशोपनिषदींका भावार्थ चिद्वनानंद       |             |
| स्वामिकत                                               | 92-0        |
| योगवासिष्ठ-चडा भाषा छः प्रकरणोंमें श्रीगुरुवसिष्ठजी और | -           |
| श्रीरामचंद्रजीका संवादोक्त अपूर्व ग्रंथ है खुळा पत्रा  | <b>९-</b> 0 |
| " वड़ा संपूर्ण ६ प्रकरण २ जिल्दों में                  | <i>۹</i> _0 |
| स्वरूपानुसंघानवेदान्तियोंको अवश्य छेने योग्य           | 2-0         |
| योगवासिष्ठभाषामें वैराग्य और मुमुक्ष प्रकरण बडाअक्षर   | ·           |
| ग्लेज कागज                                             | 0-90        |
| " तथा छोटागुटका पाकिटबुक अतिउत्तम संग्रह               |             |
| करनेयोग्य है                                           | o-8         |
| ज्ञानवैराग्यप्रकाश-( भाषा वेदान्त )-इसके देखनेसे       |             |
| विषयी पुरुषोंकाभी चित्त संसारसे उपरामको पाप्त होजाता   |             |
| है फिर विरक्तोंकी कौन कथा है                           | 0-12        |
| योगवासिष्ठसार-भाषा                                     | २-०         |
| पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश-(कामछीवाछे वावाजी रुत)         |             |
| इसमें चारवेद, पट्शास्त्रका सार और अठारह पुराणोंकी      |             |
| कथा आदिका अध्यात्मविद्यापर अर्थ लिखागया हैं            |             |
| आत्मज्ञानियोंको अत्यंत दुर्छभहै                        | <b>२</b> -८ |
| अभिलाषसागर-भाषामें स्वामी अभिलाषदास उदासी              |             |
| कत-इसमें वंदनविचार, बंथविचार, मार्गविचार, भजन-         |             |
| विचार, जडबस्रविचार, चैतन्यत्रस्रविचार, निराकार ब्रस-   |             |
| विचार, मिथ्याब्रह्मविचार, अहंब्रह्मविचार, ब्रह्मविचार  |             |

| नाम                                                     | का. र. अ    |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| वर्तमानब्रह्मविचारादि विषय अच्छीरीतिसे वर्णित कियेहैं   | 9-6         |
| अध्यातमप्रकाश -श्रीशुकदेवजी प्रणीत कवित्त दोहे सोरहे    |             |
| छंद चौपाई इत्यादिमें वेदान्तका अपूर्व मंथ है            | · 0-3       |
| जीवब्रह्मसागर—भाषा                                      | ø− <b>३</b> |
| प्रबोधचंद्रोदय नाटक-भाषा-गुलावसिंहरूत (वेदान्त)         | 9-0         |
| चन्द्रावली ज्ञानोपमहासिंधु-इस ग्रंथमें वेद वेदांतका सार |             |
| मुमुक्षुवोंके ज्ञानार्थ-राग रागिनियोंमें वर्णित है      | o-Ę         |
| अमृतधारा-वेदान्त भाषाछंदोंमें भगवानदास निरंजनीकत        |             |
| वेदान्तकी प्रक्रिया छंदोंमें लिखी गई है                 | 0-90        |
| संतप्रभाव-साधुमाणिकदासजी कत सत्संगादि विषयमें           |             |
| अद्वितीय है                                             | ં ૭–૬       |
| संतोषसुरत्र-साधुमाणिकदासजीकत इस श्रंथके पढनेसे          | ,           |
| डाकिनीरूप तृष्णाका अवश्य नारा होता है                   | ०—६         |

संपूर्ण पुस्तकोंका '**'बडासूचीपञ''** अछग **है मँ**गाछीजिये बिनादाम भेजाजाता है ।

> पुस्तक मिलनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास,

''श्रीवेङ्कटेश्वर''स्टीम् प्रेस, ७ वीं गली खेतवाडी—मुंबई.

